#### अनुक्रमणिका ५.



### प्रथम भाग.

**~०%%%००** <del>~</del>

विषय.

| वि                | रषः.             |         |                | प्रत्यंक.  |   |
|-------------------|------------------|---------|----------------|------------|---|
|                   | भूगोळ            | ****    | 3 5            | ,96,       |   |
| गोळ स             | प्यत्थी सु       | पुन्त   | ••••           | 9 - 3      |   |
| <b>वीना</b>       | आक्तः:           | ****    | ****           | \$ - 8     |   |
| श्रीष             | • • • •          | ****    | ••••           | 8-8        |   |
| नाष्ट्रिका        | ••••             | ••••    | ••••           | 9-33       |   |
| रमेरिका           | ••••             | • •     | ••••           | 99-90      |   |
| गोशिनिय           | ŧτ ····          | ****    | ••••           | 90-90      |   |
| श्रीया            |                  | ••••    | ***            | 36-46      | ١ |
| एशिय              | ाई रूम           | • • • • | • • • •        | 36-50      | 1 |
| अर्घ              | ••••             | ••••    | ••••           | 20-23      | Ì |
| ईरान              | ••••             | ••••    | • • • •        | २० २३      |   |
| अफ़ग्             | <b>ानि</b> स्तान | ****    | ••••           | २३ – २४    |   |
| विक्वी            | <b>चेस्ता</b> न  | • • • • | ••••           | ₹8 − 0     | 1 |
| पूर्वी इ          | नायद्वीप         |         | ••••           | २१ – २६    |   |
| चीन               | • • • •          | ••••    | ••••           | २६ - २८    |   |
| तुर्किस           | तान '''          | ****    | ****           | २८ – २९    |   |
| एशिय              | गई रूस           | ****    | ••••           | २९ – ३०    |   |
| कोशिय             | :r               | ••••    | ••••           | 80-33      |   |
| नापा              | न '''            | ****    | ••••           | ₹3 - 0     |   |
| हिन्दुस           | त्तान '''        | ••••    | 6 <b>9</b> e ^ | ३२-५८      |   |
| हुस्तान           | नके प्राची       | न राज्य | गर्वश ''       | nc-23      |   |
| <b>्री</b> उन्दर् | ही हिन्दपर       | चढ़ाई   |                | र् १ - द्व |   |
| क्रिनगी           | नि और र          | ाजा ज   | यपाछं '        | दश्-६४     | • |
| (द र              | ाज्नवी "         |         | ••••           | ६४ ६६      | , |
| <b>इह</b> ी       | न मसव्           | हर, औ   | रि दूस         | रे         |   |
|                   |                  |         |                |            |   |

| गृज्नवी वादशाहोंका हाल "" ६६५ ६०               |
|------------------------------------------------|
| शहाबुद्दीन गौरी ६५०-६५                         |
| कुतुनुहीन ऐवक, आरामग्राह और                    |
| शस्तुद्दीन अस्तिमश ५९ - ७०                     |
| रुक्नुदीन फ़ीरोज़ज़ाह, रिज़्या बेगम,           |
| मुड़ज्जुदीन वहरामशाह, अ्छाउदीन                 |
| नसयन भारत तासिरुद्दीन महमूद, ग्या-             |
| सुद्दीन बस्बन व मुङ्ज्युक्ष केंद्रुवाद ७५ - ७१ |
| जलालुद्दीन व अलाउद्दीन ख़रजी,                  |
| शहावुद्दीन डमर व कुतुबुद्दीन मुवा-             |
| रकशाह ७३ – ७६                                  |
| नासिल्हीन खुस्त्रीशाह, गाजियुल्मुल्क           |
| ग्यापुदीन तुग्छक्शाह, मुहम्मद                  |
| तुग्छक्शाह, धीरोज्ञाह, ग्यासुद्दीन             |
| तुग्छक्शाह और अव्वक्रशाह " ७३ - ७१             |
| वासिरुदीन मुहम्मदुशाह, अ्ळाउदीन                |
| सिकन्दरशाह, नासिरुद्दीन महमूदशाह,              |
| दौलतख़ां लोदी व ख़िज़रख़ां ७५ – ,०             |
| मुलारकद्गाह, मुहल्मद्गाह, सुल्तान              |
| अलाहदीन, बहलोल लोदी, सिकन्दर                   |
| छोड़ी, इब्राहीम छोड़ी, और यूरोपि-              |
| अनोंका हिन्दमें आना ७६-                        |
| ृतिंगीजोंका हिन्दमें प्रवेश ७७                 |
| <b>७</b> और फ्रांसीसियोंका हिन्दमें साना ७०    |
| अंग्रेज़ोंका हिन्दमें जमाव                     |

प्रधास

| >   | विषय.                                                                      | प्रमाम  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | अंग्रेज़ों व फ़ांसीसियोंकी छड़ाई, और                                       |         |
|     | अंग्रेजोंका दक्षिणी हिन्दमें कृवजृह ""                                     |         |
|     | सिराजुद्धीलहकी अंग्रेजोंसे लड़ाई                                           | ८३ ८४   |
|     | वंगालपर अंग्रेज़ी कृवज्ह, कृातिम-                                          |         |
|     | अ्ळीखांकी कार्रवाई, का्तिम अ्ळी व                                          |         |
|     | शुजाउँ हो छहकी अंग्रेज़ेंसि छड़ाई, और                                      |         |
|     | बिहार व उड़ेसापर अंग्रेज़ी क़बज़ह '''                                      | c8 c4   |
|     | इलाके हलाहाबाद व कोडापर अंग्रेजी                                           |         |
|     | ज्ञती, दक्षिणी हिन्दके सूवेदारोंमें बखेड़ा,                                |         |
|     | और वारन हेस्टिंग्ज़का हिन्दमें आना -                                       | ८५८६    |
|     | हैदरअ़छीसे <b>अं</b> येज़ेंकी छड़ाई, और                                    |         |
|     | वारन हेस्टिंग्ज़की कार्रवाई                                                | ८६ ८७   |
|     | ळॉर्ड कॉर्नवाळिस, सर वॉन शोर, और<br>मार्किश ऑफ़  वेळेज़्ळीका हिन्दमें आना, |         |
|     |                                                                            | Ke-=3   |
|     | सार कृष्य नरहटाका ।राकसा<br>स्टॉर्ड डिक, स्टॉर्ड कान्धालिस, सर             | 1000    |
|     | ज्यों वार्ली व भिन्टोकी कार्रवाई "                                         | ८९ - ९० |
|     | माक्किन ऑफ़ हेस्टिंग्ल, व लॉर्ड एम्हर्स्ट                                  |         |
|     | की व्यर्वाई                                                                | ९०९२    |
|     | लॉर्डमिटिक व लॉर्ड आकलैण्डकी कार्र-                                        |         |
| -   | वाई अफ़्ग़ानिस्तानमें वलवा, लॉर्ड                                          |         |
| -   | ग्लबराकी कार्रवाई, और सिंधपर                                               |         |
|     | पर्कारी क्वज़ह                                                             | ९२ ९३   |
| , 1 | ळॉर्ड हार्डिंग व ळॉर्ड डल्हाउसी, और                                        |         |
| •   | पंजाबपर सर्कारी कृषजृह                                                     | 38 o    |
|     | न्हा, सितारा, झांसी, नागपुर, और                                            | •       |
|     | ा में सर्कारी क़बज़ह                                                       | ९४ ९५   |
|     | व्हेनिंगका हिन्दमें आना,सन् १८५७                                           |         |
|     | , ठॉर्ड एल्जिन, ठॉर्ड ठॉरेन्स व                                            |         |
|     | वोकी कार्रवाई, ड्यूक ऑफ़्एडि-                                              |         |
|     | हिन्दमें आना, ठॉर्ड नार्थद्यक,                                             |         |
|     | ॉफ़ वेल्सकी हिन्दमें यात्रा, लॉर्ड                                         |         |
|     | दिह्यों के सरी दबीर                                                        | 33-313  |

विषय. एछांक. अफ़्ग़ानिस्तानपर फ़ीजकशी, लॉर्ड रि-पन व डफ़रिनकी कार्रवाई, और मा-र्किस ऑफ़ छैन्सडाउनका हिन्दमें आना ९७- ° राजपूतानहका जुगाफ़ियह .... ९९-१ मेवाड्का जुमाफ़ियह .... १००-२ देशका आकार .... ... १००--१०३ भूमि रचना .... .... १०३--१०५ पहा<u>ढं</u> .... .... ३०५-३०८ धातु, और क्सिती पत्थर .... १०८ – ११० जंगल, नदी व झील ं) ११०-- ११३ जानवरोंका बयान .... ११३--११७ कुए, और सतहके नीचे वाले नलकी आकृति .... १९७-११८ शर्दी व गर्मी, संवत् व माल का प्रचार, और ऋतु सम्बन्धी वृत्तान्त .... १९८-१२० मज़्हवी मेळे व त्यौहार .... १२०-१३६ जागीर व मुआफी वगैरह पहोंक ः चाल .... १३६-१३७ मेवाड़के सर्दार व बड़े जागीर-दारोंका नक्शह .... १३८-१४१ दुन्याके मज़हबोंका हाल, और सर्दारों, मज़्हबी पुजा-रियों व महन्तोंकी इज्ज़त और छवाज़िमह "" " १४२-१४८ रियासती प्रबंध सम्बन्धी हाळ १४८-१५० शहर और पर्गनोंका भूगोळ सम्बन्धी वृत्तान्त .... १५०-१६८ कौमी हालात .... १६८-२०३ रीति रिवाज ... ... २०३ – २०९ सिक्का और तोल व नाप २०९-२९२ कारखाने और न्यायालय - ९१३ - २१

#### अनुक्रमणिका ५,



विषय. प्रष्ठांक.

विषय.

प्रष्ठांक,

मरना व मारना, जयमञ्जके भयसे संयामसिंहका सेवाड्से भागना, और राठौड़ वीदाका जयमछसे ळड्कर माराजाना .... .... ३४३ - ३४४ कुंवर पृथ्वीराजकी कार्रवाई .... ३४४ - ३४५ सांखला रत्निहिके हाथसे कुंवर जयपञ्चका माराजाना .... ३१६ - ० कुंवर प्रथ्वीराजकी टोडेपर चढ़ाई, और ल्हाखां पठान व अजमेरके सूबेदारका माराजाना "" 28६ - ३१७ प्रथ्वीराजकी भैंतरीड्गढ्पर चढ़ाई, और सूरजमळ व सांरगदेवसे छड़ाई ३४७-- ३४९ गिरनारके राजा मंहळीक व सिरोहीके राव जगमाळपर पृथ्वीराजकी चढ़ाई, और प्रथ्वीराजका भाराजाना "" ३४९ -- ३५९ कुंवर संग्रामसिंहका सेवाड़ में वापस आना, और महाराणाका देहान्त \*\*\* ३५१ – ३५२ झाला अजा व सजाका सेवाड़ में

महाराणा संयामितंह " ३५४ - ३७२. महाराणाकी गद्दी नज्ञीनी, इब्राहीम-

| विषय.                                        | हहाक.     |
|----------------------------------------------|-----------|
| छोदींसे छड़ाई, और चन्देरीके                  |           |
| राजाको जेर करना                              | ३५४ – ०   |
| ईडर राज्यका बखेड़ा, और मुज़-                 |           |
| फ़्फ़्रकी मेदिनीरायपर चढ़ाई                  | ३५१ – ३५५ |
| मुज़फ़्फ़्रका मांडूपर फ़्वह पाना             | ३५५ – ३५७ |
| महाराणाका महसूदको कैंद करना,                 |           |
| और पीछा छोड़ना                               | ३५७ ३५८   |
| महाराणाकी ईंडर और अहमद-                      |           |
| नगरपर चढ़ाई, और सुबारिजुल्सु-                |           |
| नगरपर चढ़ाई, और सुवारिजुल्सु-<br>ल्कले छड़ाई | ३५८ – ३६० |
| मलिक अयाज्की मेवाड़पर चढ़ाई                  | ३६० – ३६१ |
| सुल्तान सुज़र्फ़रके शाहजादह                  |           |
| वहादुरख़ांका चित्तौड़ आना, और                |           |
| सुल्तान सुज़फ़्फ़्रका इन्तिकाल -             | ३६१ – ३६२ |
| राजकुमार विक्रमादित्य व उदय-                 |           |
| सिंहको रणथम्भोरकी जागीर                      |           |
| मिलना                                        | ३६२ – ३६३ |
| वयाना मकामपर सहाराणाकी                       |           |
| वादशाह वावरसे छड़ाई                          | ३६३ – ३७९ |
| महाराणाकी औछाद, और देहान्त                   | ३७१ – ३७२ |
| शेष संयह                                     | ३७३ – ६२६ |

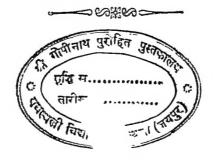

वीरविनोद,

त्रथम भाग.





भूगोल.

इस अपार जून्याकार आकाशमें अनेक ग्रह, उपग्रह, और उपग्रहोपग्रह भ्रमण करते हैं, जिनके विषयमें अनेक विद्वानोंका प्रमाण भिन्न भिन्न युक्तियोंके साथ प्रसिद्ध हुआ और होता जाता है, तथापि अवतक इस खगोलका निर्णय हस्तामलक नहीं हुआ. कितनेएक विद्वानोंका विचार है, कि जैसा यह सूर्य दिखाई देता है, और इसके साथ बहुतसे ग्रह, उपग्रह भ्रमण करते हैं वैसेही और भी अनेक सूर्य हैं, जो हमको नक्षत्र रूपसे दिखाई देते हैं और वे किसी एक बड़े सूर्यके गिर्द घूमते हुए चले जाते हैं. कई ऐसा कहते हैं, कि उस बड़े सूर्यके समान, जो हमारी एथ्वीसे सम्बन्ध रखता है, अनेक सूर्य किसी अन्य बड़े सूर्यके गिर्द अपनी अपनी परिधिपर चक्कर खारहे हैं; परन्तु हम इस अपार महाकाशका वर्णन करनेमें पूरा पूरा सामर्थ्य न रखनेके कारण विस्तारको छोड़कर केवल अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं. जो सूर्य कि हमको दिखलाई देता है, उसके विषयमें अनेक विद्वानोंका कथन है, कि वह एथ्वीके सदश ठोस और किसी न किसी प्रकारकी स्टिष्ट रखनेवाला है. कई विद्वानोंका यह आशय है, कि वह कुहरा अथवा धुएंके समान वस्तुका एक प्रकाशमान गोला है. कितनेएक यों बयान करते हैं, कि यह गैसके मुवाफ़िक रौशनीका एक गोला है. परन्तु इस समयके अनेक विद्वानोंकी स्व गिर के मुवाफ़िक रौशनीका एक गोला है. परन्तु इस समयके अनेक विद्वानोंकी स्व

क यह राय है, कि न इसमें कठोरता है श्रीर न किसी प्रकारकी स्टिष्ट है. जो पाठकगण इस प्रकरणको सिवस्तर देखना चाहें, खगोठकी किताबोंमें देखसके हैं; हम इसके छिये केवळ इतनाही छिखेंगे, कि यह ८ ठाख ६० हज़ार मीठके करीब व्यासवाळा एक श्राग्निका गोठा है, जो श्राप्ती कीळपर २५ दिन ८ घंटा ९ मिनट में पूरा एक दौरा करता हुआ बड़े वेगसे श्राप्ते यह, उपयहोंके साथ निज परिधिपर दौड़ता है. पिहले हमारे भारतवासी विद्यानोंने यह निर्णय किया था, कि सूर्य, चन्द्र, मंगळ, बुध, छहस्पित, शुक्र, श्रीर शनैश्चर इस एथ्वीके गिर्द घूमते हैं, परन्तु इस बातमें सिद्धान्त वेता ज्योतिषियोंको विश्वास नहीं था, जैसाकि आर्य महने अपने यन्य आर्य-सिद्धान्तमें सूर्यके गिर्द एथ्वीका घूमना माना है, और पिछळे देवज्ञोंने पुराणोंका खण्डन समभक्तर इस विषयको छोड़दिया. सूर्य मंडळके गिर्द घूमने वाळे यह इस क्रमसे हें – बुध, शुक्र, एथ्वी, मंगळ, छहस्पित, शनैश्चर, युरेनस या हर्शळ श्रीर नेप्च्यून इत्यादि, जिनके उपयह और आकार वग़ैरहका मुफ़स्सळ हाळ नीचे ळिखे हुए नक्ड्शहसे मालूम होगा:-

यहोंके नाम और उनके उपयह, व्यास व गति वग़ैरहका नक्ज़ह.

| ग्रहोंके<br>नाम.     | उप<br>यहोंकी<br>संख्या. | व्यास<br>व हिसाव<br>मीछ. | अपनी अपनी<br>कीळपर एकबार<br>घूमनेका समयः | <b>~</b>          | सूर्यकी एक प्र-<br>दक्षिणामें यहों<br>का समयः | गतिका वेग<br>एक घंटेमें. |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| बुध                  | 0                       | ३०५८                     | २४घंटा,५ मिनट                            | ३५३९२०००          | ८७ ९ दिन                                      | १२६००० मील               |
| शुक्र                | 0                       | ७५१०                     | २३घंटा,२१मिनट                            | ६६१३४०००          | २२८∙७ दिन                                     | ८००० मील                 |
| प्रथ्वी              | 9                       | ७९२६                     | २३घंटा,५६ मिनट                           | 9983000           | ३६५ <mark>१</mark> दिन                        | ६४८०० मील                |
| मङ्गल                | 0                       | ४३६३                     | २४घंटा,३७मिनट                            | 335333000         | ६८६ ९ दिन                                     | ५४००० मील                |
| <b>र</b> हस्पति      | 8                       | ८४८४६                    | ९ घंटा, ५५मिनट                           | <i>१७५६९२००</i> ० | <b>४३३२</b> -५दिन                             | ३२४०० मील                |
| ्रे शनेश्वर<br>विकास | ٤                       | ७०१३६                    | ९ ०र्घटा,२९मिनट                          | ८७२१३७०००         | <b>१०७</b> ५९-२दिन                            | २१६००मील 🍇               |

|                      |    |      | 1            |            |             |           |
|----------------------|----|------|--------------|------------|-------------|-----------|
| 🗫 युरेनस<br>या हर्शल | હ્ | ३२४७ | ९घंटा,३०मिनट | १७५३८६९००० | ३०६८६∙८दिन  | १८०००मील  |
| नेप्च्यून            | २  | ३२७६ | ञ्जनिश्चित   | २७१५९९८००० | ६०१२६ ७ दिन | १०८०० मील |

मङ्गल श्रोब्हहरपतिके बीच वाले एक ग्रह के टूटजानेसे जो कईएक टुकड़े होगये, उनके नाम रोपिअन विद्वानोंने फ़्लोरा, वेस्टा, ईरिस, मेटिस, हिबी, श्रास्ट्रिया, जूनो, सीरिस श्रोर लास वग्रेरह रक्खे हैं.

अब हम उपक यहोंमेंसे इस प्राकृतिक प्रथ्वीका वर्णन करते हैं, जिसको यूरोपि-अन विद्वानोंने हस्तालकवत् कर दिखलाया है. पुराणोंके मतको छोड़कर भारतवर्षीय प्राचीन और अर्वांचा गणितकारोंका मत, वर्तमान यूरोपिअन विद्वानोंके मतसे एकता के साथ यह प्रगट रता है, कि यह प्राकृतिक भूगोल नारंगीके समान गोलाकार है, जिसके दक्षिण और तर ध्रुवोंके समीपवाले हिस्से दबे हुए हैं. इस भूमंडलका व्यास ७९२५ मील, परिध्रि४८९६ मील, और क्षेत्रफल १९७००००० वर्गात्मक मील है, जिसका दो तिहा हिस्सह जल श्रोर एक तिहाई थल है. यह गोला ३६० अंशोंमें विभक्त किया है, और हरएक अंश ६९% मीलका माना गया है. गोले के दक्षिणोत्तर भागोंको<sup>[स</sup>ांश, पूर्व-पश्चिम भागोंको देशान्तर, श्रीर एक श्रंशके साठवें भागको कला तथा कल म्हाठवें भागको विकला कहते हैं. इस भूमंडलकी मध्य रेखाका नाम विषुवत रेखा (ख़र्रे किया) है, जिसके दक्षिणोत्तर धुवोंकी तरफ अर्थात् उत्तर और दक्षिण दोनों ओं। अईस तेईस अंशकी दूरीपर उष्ण कटिबद्ध माना गया है, उसके बीच वाले देश 🐿 प्रधान हैं; श्रीर दोनों ध्रुवोंसे साढ़े तेईस तेईस श्रंशके अन्तरपर दो ज्ञीत बाबद रेखा कहलाती हैं. इन दोनों रेखात्रों अर्थात् उष्ण-कटिबद श्रीर शीत कांब्रदके वीचवाले देश शीतोष्ण प्रधान माने गये हैं; श्रीर शीत-कटिबद्धसे दोनों ध्रुवोंकीतरफ़के देश शीत प्रधान माने गये हैं, क्योंकि वहां सूर्यकी किरणें सदा तिरछी पड़ां हैं, जो कि इस गोलेका दो तिहाई हिस्सह जलसे ढकाहुआ है, इसिछये उसमें या। करनेके निमित्त भूगोल वेता लोगोंने उसके न्यारे न्यारे विभाग बनाकर उनको भिचे छिखे हुए कल्पित नामोंसे प्रसिद्ध करादिया है. प्रथम पासिफ़िक महासागर, जे 'शिया और अमेरिकाके बीचमें है, उसका क्षेत्रफल अनुमान ७२००००० वर्गमील है, दूसरा अटलांटिक महासागर, जो यूरोप, आफ़िका और अमेरीकाके बीचमें है, औं इसका क्षेत्रफल अनुमान ३५००००० वर्गमील है; तीसरा हिन्द महासागर, इ हिन्दुस्तानके दक्षिणमें है, और इसका क्षेत्रफल अनुमान 🍇 २५००००० वर्गमील है; चौथा उत्तर महासागर, जो उत्तर ध्रुक्त अर्थात् ध्रुवसे २३ ई अंशकी दूरीपर फैलाहुआ है, इसका क्षेत्रफल अनुमान ५००००० वर्गमील है; और पांचवां दक्षिण महासागर, जो दक्षिण ध्रुवदत्तके भीतर अमान ८००००० वर्गमीलके विस्तारमें फैला हुआ है.

इस गोलेमें दे स्थल है, जिसके दो बड़े भाग अर्थात् एक पूर्वीलाई, और दूसरा पश्चिम गोलाई कहलाता है. अंग्रेज़ी किताबोंमें लिखा है, विवश्चिम गोलाईका भेद पहिले लोगोंको मालूम नहीं था, परन्तु ईसवी १४९२ वि० १५४८ = हि० ८९७ ] में किस्टोफ़र कोलम्बसने दर्यापत करके इसका नारेनई दुन्या रक्खा जलके समान स्थलके भी ५ बड़े विभाग माने गये हैं. पिनि एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा आफ़्रिक़ा, चौथा उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, औ पांचवां ओशेनिया अर्थात् आस्ट्रेलिया व न्यूज़ीलैएड वगैरह टापू.

अब हम एशियाको छोड़कर, जिसका हाल पीछे लिङ्ग जायेगा, यहांपर दूसरे ४ खंडोंका वर्णन करते हैं.

यूरोप.

सीमा- उत्तरको, उत्तर महासागर; पश्चिमको, श्राटठांटिव महासागर; दक्षिणमें, भूमध्यसागर, मारमोरा सागर, काला सागर, श्रोर काकेश- पर्वत; श्रोर पूर्वमें कास्पिश्रन समुद्र, यूराल नदी, और यूराल पहाड़ हैं. यह हाद्वीप पूर्व गोलाईके ३६ - ० से ७१ - १० उत्तर श्रक्षांश, श्रोर ९ - ३० से ६ - ० पूर्व देशान्तरके वीचमें वाके हैं. इसकी श्रधिकसे श्रधिक लम्बाई ३००० मील अ चौड़ाई २४०० मील है, क्षेत्रफल इसका ३८३००० मील मुख्वा, और श्राबादी २७५०००० से कुछ अधिक हैं. इस महाद्वीपमें नीचे लिखे श्रनुसार २१ राज्य हैं

### यूरोपके राज्योंका नक्झह.

| नम्बर.   | नाम राज्य.             | राजधानी.      | क्षेत्रफल<br>(वर्ग मील ) | श्रांबादी.            | केफ़ियत.                               |
|----------|------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 9        | इंग्छैएड<br>मए वेल्सके | <b>छ</b> ग्डन | ५८३२०                    | २५९७४४३६              | ये तीनों मुल्क एक<br>बादशाह याने क्वीन |
| २        | स्कॉट छैएड             | एडिम्बरा      | ३०४६३                    | ३७३५५७ <sup>५</sup> , | विक्टोरियाके आधीन                      |
| <b>3</b> | <b>ग्राइ</b> लेंएड     | डब्लिन        | ३१७५४                    | ५१७४८३                |                                        |

| •              |                 |                                                   |                                |           | (4)                                       |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| नम्बर.         | नाम राज्य.      | राजधानी.                                          | क्षेत्रफ <b>छ</b><br>(वर्गमीछ) | ञ्जाबादी. | केफ़ियत.                                  |
| 8              | फ़ांस           | पेरिस                                             | २०१९००                         | ३७६७२०००  |                                           |
| ૬              | स्पेन           | मैड्रिड                                           | १८२७५८                         | १६८५८७२१  |                                           |
| દ્             | पुर्तगाल        | िरुवन्                                            | ३६५००                          | ४७४५१२४   |                                           |
| ७              | बेल्जिश्रम्     | ब्रुसेल्स                                         | ११३५०                          | 4990000   |                                           |
| c <sub>.</sub> | हॉलेएड          | ऐम्स्टर्डम्                                       | १२६३७                          | 8383000   |                                           |
|                | जमंनीं व        |                                                   | २१२०००                         | ४६८५६०००  | ये दोनों देश मिलक                         |
| 3              | प्रुशिया        | बर्छिन्                                           | १३६२३८                         | २८३१८०००  | जर्मनीकी बादशाहर<br>बनी है.               |
| 90             | डेन्मार्क       | कोपन-<br>हेगन्                                    | १४५५३                          | १९६९०००   |                                           |
| 99             | नॉर्वे          | क्रिश्चे-<br>निया                                 | १२१८०७                         | १८०६९००   |                                           |
| 92             | स्वीडन          | स्टॉक्होम्                                        | १६८०४२                         | 8930000   |                                           |
| 93             | यूरोपीयरिदाया   | सेएटपीट-<br>र्सबर्ग                               | २२००००                         | ८८५०००००  | इसमें पोछैण्ड व प्रि<br>न्छैण्डभी शामिसहै |
| 38             | आस्ट्रिया-हंगरी | वीएना                                             | २४०९४३                         | ३९२२४०००  |                                           |
| 94             | स्विट्ज़रछैएड   | वर्न                                              | १५७२७                          | २८४६१०२   |                                           |
| १६             | इटली            | रोम                                               | 338884.                        | २९९४४०००  |                                           |
| 99             | 3.66.           | कॉन्स्टेंटीनो<br>पळ(कुस्तु-<br>न्तुन् <b>या</b> ) |                                | ८९८७०००   |                                           |

| Ą                                       |                |               | ······································ |                         |           | W.       | 4    |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|------|
| 47884                                   | ४.<br>१ नम्बर. | नाम राज्य.    | राजधानी.                               | क्षेत्रफल<br>(वर्ग मील) | ञ्राबादी. | केफ़ियत. | 2 Kg |
|                                         | 96             | रोमानिया      | बुचारेस्ट                              | ४९४६३                   | ५३७६०००   |          |      |
| *************************************** | 99             | सर्विया       | बेल्ग्रेड                              | १८८१६                   | 3390000   |          |      |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | २०             | माँटिनियो     | सेटिन                                  | २८९८                    | २३६०००    |          |      |
|                                         | २१             | ग्रीस (यूनान) | एथेन्स                                 | २५४४१                   | 3950000   |          |      |

पहाड़- आल्प्स पर्वत, इटलीको जर्मनी, स्विट्ज़रलैएड और .फांससे जुदा करता है; पिरेनीज, फ़ांस और स्पेनके बीचमें; एपिनाइन्ज़, इटलीमें; बाल्कन, टर्कीमें; कार्पेथिअन, आस्ट्रियामें; डॉफ़िन अथवा डोवर फ़ील्ड, नॉवेंमें; कोलन पर्वत, नॉवें और स्वीडनके मध्यमें; यूराल और काकेशस पर्वत, यूरोप और एशियाके बीचमें हैं.

एटना पवर्त जो सिसिलीके टापूमें है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है; इसके सिवा हेक्का तथा विसूविअस नामके दो छोटे ज्वालामुखी पर्वत श्रीर भी हैं. हेक्का श्राइसलैएड में और विसूविअस इटली देशमें है.

द्वीप— नोवाज़ेम्बला, स्पिट्ज़बर्जन, श्रीर लोफ़ोडन उत्तर महासागरमें; फ़्यूनन, ज़ीलैएड, श्रीर लालैएड, कैटेगेटमें; श्रोलैएड, गॉथलैएड, श्रोज़ल, डेगो श्रीर श्रालैएड, वाल्टिक समुद्रमें; श्राइसलैएड, फ़ैरो, येट ब्रिटन और आइलैएड अटलांटिक महासागरमें; मैजॉरका, मिनॉरका, सार्डिनिया, कॉर्सिका, सिसिली, माल्टा, इयोनिअन द्वीप, कैएिडया अथवा क्रीट, भूमध्य सागरमें; श्रीर नीयोपॉन्ट तथा साइक्रेडीज़ यूनानके समुद्रमें हैं.

प्रायद्वीप- जटलैंड, डेन्मार्कमें; मोरिया, ग्रीस (यूनान) में; और क्रिमिया, रिश्या के दक्षिणमें है.

अन्तरीप— उत्तरी अन्तरीप, नॉर्वेंके उत्तरमें; स्पार्टिवेन्टो, इटलीके दक्षिणमें; मटा-पान, यूनानके दक्षिणमें; नेज़ नॉर्वेंके दक्षिणमें; स्का, डेन्मार्कके उत्तरमें; क्रिअर, आइलैं-एडके दक्षिणमें; फ़लेम्बोरो ख्रोर फ़ोरलेंड, इंग्लिस्तानके पूर्वमें; डंकन्सबे हेड, स्कॉट्लेंडके उत्तरमें; लेंड्ज़एंड, इग्लेंडके दक्षिण—पश्चिममें; लाहोग, फ्रांसके उत्तर—पश्चिममें; ओर्टेंगल और फ़िनिस्टर, स्पेनके उत्तर—पश्चिममें; ख्रोर सेंट विन्सेंट, पुर्तगालके दक्षिण— पश्चिममें है. है, श्रीर दूसरा पैरेकॉप, जो क्रिमियाको रिहायासे मिलाता है.

समुद्र और खाड़ी— श्वेत समुद्र, रिशयाके उत्तरमें; स्कैगररेक, डेन्मार्क और नॉवेंके मध्यमें; केटेगेट, डेन्मार्क और स्वीडनके बीचमें; बाल्टिक, स्वीडनको जर्मनी, प्रुशिया और रिशयासे जुदा करता है; रिगा और फिन्छैएडकी खाड़ी, रिशयाके पिश्चिममें; बॉथिनियाकी खाड़ी, स्वीडन श्रीर रिशयाके बीचमें; उत्तरी समुद्र या जर्मन सागर, नॉवें श्रीर ब्रिटानियाके मध्यमें; सेएट न्यॉर्जकी नहर और आइलैंएडका समुद्र, आइलैंएड और ब्रिटनके मध्यमें; इंग्लैएडकी नहर, इंग्लिस्तान और फांसके मध्यमें; विस्केकी खाड़ी, फांसके पिश्चम और रिपेनके उत्तरमें; रूमसागर श्रथवा मूमध्य-सागर, यूरोप और आफ़िक़ाके बीचमें; लायन्सकी खाड़ी, फांसके दक्षिणमें; जिनोश्राकी खाड़ी, इटलीके उत्तर-पश्चिममें; टॉरेन्टोकी खाड़ी, इटलीके दक्षिणमें; एड्रियाटिक् समुद्र, या वेनिसका खाल, इटली और टर्की (रूप) के बीचमें; यूनानका समुद्र, यूनान और एशिया कोचकके बीचमें; मारमोरा सागर, यूरोपीय रूम और एशियाई रूमके मध्यमें; काला सागर श्रीर अज़ोफ़ सागर रूसके दक्षिणमें हैं.

मुहाने— साउएड, ज़ीलैएड और स्वीडनके बीचमें; मसीना, इटली और सिसि-लीके मध्यमें; बोनिफ़ेशियो, कॉर्सिका और सार्डिनियाके बीचमें; जिब्राल्टर, स्पेन और आफ़िक़ाके बीचमें; ओट्रेन्टो, इटली और यूरोपीय रूमके बीचमें; बास्फ़ोरस, मारमोरा और काले सागरके बीचमें; काफ़ा, काले सागर और अज़ोफ सागरके मध्यमें; डोवर, जर्मन सागर और इंग्लिश चैनलके मध्यमें.

भील- लडोगा, ओनीगा, श्रोर पीपस नामके भील, रिहायामें; वेनर श्रोर वेटर, स्वेडनमें; जिनीवा, स्विट्ज़रलैंडमें; और कॉन्स्टेन्स, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनीके बीचमें हैं.

| *************************************** | यूरोप देशकी मुख्य मुख्य निद्यां. |         |                         |                                             |                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | नम्बर.                           | नाम नदी | लंबाई ब हि-<br>साब मील. | हि-<br>जिन देशोंमें होकर बहती है। गिरनेका र |                   |  |  |  |  |
|                                         | } 9                              | वॉल्गा  | 2800                    | रिशया                                       | कास्पिश्रन समुद्र |  |  |  |  |

| ुर्भंके विक् | नाम नदी.     | लम्बाई ब हि-<br>साब मील. | जिन देशोंमें होकर बहती है.                          | गिरनेका स्थान.   |
|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| ર            | डैन्यूब      | 3090                     | जर्मनी, आस्ट्रिया टर्की,<br>रोमानिया श्रीर सर्विया, | काला समुद्र      |
| ર            | नीपर         | १२६०                     | रिशया.                                              | काला समुद्र      |
| 8            | डोन          | 9900                     | रिहाया.                                             | अज़ोफ़ सागर      |
| Ş            | पिचोरा       | ९००                      | रिहाया.                                             | उत्तर महासागर    |
| ६            | राइन         | ७६०                      | स्विट्ज़र्छेंगड,जर्मनीवहॉर्छेगड.                    | उत्तर समुद्र     |
| ૭            | उत्तर ड्वीना | ७६०                      | रिशया.                                              | श्वेतसागर        |
| C            | नीस्टर       | 900                      | आस्ट्रिया ऋौर रिशया.                                | कालासागर         |
| 3            | एल्व         | ६९०                      | जर्मनी.                                             | उत्तर समुद्र     |
| 90           | विश्च्यूला   | ६२८                      | रिशयाका पोलेएड और प्रुशिया                          | बाल्टिक समुद्र   |
| 99           | छोयर         | ५७०                      | -फ्रांस                                             | विस्केकी खाड़ी   |
| 92           | श्रोडर       | ५५०                      | प्रुशिया.                                           | बाल्टिक समुद्र   |
| 93           | टेगस         | 490                      | स्पेन और पुर्तगाल.                                  | अटलांटिक महासागर |
| 38           | टेमस         | २१५                      | इंग्लेएड                                            | जर्मन समुद्र     |

इस महाद्वीपकी आबो हवा सम और सुहावनी है, उत्तरी देशोंमें शरदी और





यूरोप खण्डके लोग विद्या, बल, दस्तकारी, हुनर, इज़त, और लियाकृतमें दूसरे मुल्कोंसे उत्तम हैं, और सिवा रियासत टर्की (रूम) के जो मुसल्मानी धर्म पालते हैं, यहांके तमाम बाद्दीन्दोंका मुख्य धर्म क्रिश्चिश्चन है.

---ON%800---

आफ़िका.

आफ़िका महाद्वीप पूर्वी गोलाईके पश्चिममें है; इसकी आवादी अनुमान २०६०००००, लम्बाई क़रीब ५००० मील, चौड़ाई ४६०० मील, और रक़बह ११७५०००० वर्गमील है.

सीमा – इसके उत्तरमें, भूमध्यसागर; पश्चिममें, अटलांटिक महासागर; दक्षिणमें, दक्षिण महासागर; और पूर्वमें हिन्द महासागर, लालसागर और स्वेज़की नहर है. इस महाद्वीपमें १८ देश हैं, जिनके नाम मए राजधानीके नीचे लिखे अनुसार हैं:-

### आफ्रिकांके राज्योंका नक्शह.

| नस्वर. | नाम देश.       | नाम राजधानी. | नम्बर. | नाम देश.     | नामराजधानी.             |
|--------|----------------|--------------|--------|--------------|-------------------------|
| 9      | मिश्र (इजिप्ट) | क़ाहिरा      | 9      | ट्यूनिस      | ट्यूनिस                 |
| ર      | न्यूविया       | ख़र्तूम      | c      | एल्जीरिया    | <del>श</del> ्रत्जिअर्स |
| ભ      | एविसीनिया      | गौंडार       | 3      | मोराको       | मोराको                  |
| S      | वाक़ी          | बेन्गाज़ी    | 90     | सोडान        | टिम्बकटू                |
| ८५     | फ़ेज़ान        | मर्जूक       | 99     | सेनिगेम्बिया | बेथर्स्ट                |
| \$ E   | त्रिपोली       | त्रिपोली     | 92     | उत्तरी गिनी  | कोमासी                  |

| त्र क्ष्य<br>नम्बर. | नाम देश.     | नाम राजधानी.     | नम्बर. | नाम देश.                | नाम राजधानी. |
|---------------------|--------------|------------------|--------|-------------------------|--------------|
| 93                  | दक्षिणी गिनी | छोआंगो           | 98     | मैडेगास्कर              | टेनिन्रिवो   |
| 38                  | केप कॉलोनी   | केपटाउन          | 90     | मोज़ेम्बिक              | मोज़ेम्बिक   |
| 94                  | नेटाल        | पीटरमेरिट्ज़वर्ग | 96     | जैंज़िबार या<br>जंगुबार | जैंज़िबार    |

पहाड़- अतलस पर्वत, वार्वरीके पश्चिममें; लोपाटा, मोज़ेम्बिकके पश्चिममें; किलिमेन्जारो और केनिया नामके पर्वत भूमध्य रेखाके पास; एबिसीनिया या हब्झके पहाड़, एबिसीनियामें; काँग पर्वत, नियीशियाके दक्षिणमें; कैमेरून्स, ब्याफ़ामें; निउ वेल्ड, केप कॉलोनीमें; और टेनेरिफ नामका ज्वालामुखी, कैनेरी द्वीपमें है.

द्वीप- मेडीरा, कैनेरी, केपवर्डके द्वीप, फ़र्नैगडोपो, सेग्ट टॉमस, असेन्शन, और सेग्ट हेलिना नामके द्वीप अठलांटिक महासागरमें; मेडेगास्कर, बोर्बन, मॉरि-शिअस, कोमोरो, अमिरेन्टी, सेशेल्, और सोकोट्टा हिन्द महासागरमें हैं.

अन्तरीप- वॉन और स्पार्टल, उत्तरमें; ब्लैंको और वर्ड, पश्चिममें; केप ऑव गुड होप और अगलहास दक्षिणमें; कॉरिन्टीज़, डेल्गाडो, और ग्वार्डाफ़्यु पूर्व दिशामें हैं.

समुद्र व खाड़ी— सिड़ा श्रीर केन्न नामकी खाड़ियां उत्तरमें; गिनी, बेनिन् और व्याफ़ाके आखात, पश्चिममें; सेएट हेलिना, फ़ाल्स श्रीर श्रलगोश्रा श्राखात, दिक्षणमें; लालसमुद्र, अदनकी खाड़ी (जो आफ़िक़ा श्रीर श्ररवके मध्यमें हैं) और मोज़ेम्बिककी नहर (मोज़ेम्बिक और मैडेगास्करके बीचमें) पूर्वमें हैं.

भील- झील चाड, सोडानमें; श्रल्बर्ट न्यान्ज़ा, विक्टोरिया न्यान्ज़ा, मुटाज़िज और टंगेनिका, ज़ैंज़िबारके पश्चिममें; और न्यासा, शिर्वा, और बैंगव्योलो, मोज़े-न्बिकके पश्चिममें हैं.



### आफ़िक़ाकी मुख्य मुख्य नदियां,

| ::{    |                  |                          |                                                        |                  |
|--------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| नम्बर. | नाम नदी.         | लम्बाई ब हि-<br>साब मील. | जिन देशोंमें होकर बहती है.                             | गिरनेका स्थान.   |
| 9      | नाइल             | ३३००                     | मिश्र, न्यूबिया ऋौर विषुवत<br>रेखाके आसपास वाळे मुल्कः | मूमध्य सागर      |
| २      | काँगो अथवा ज़ेरी | 3000                     | काँगो फ़ी स्टेट                                        | अटलांटिकमहासागर  |
| ą      | नाइजर            | २३००                     | सोंडान और उत्तर गिनी                                   | गिनीकी खाड़ी     |
| 8      | ज़ेम्बेज़ी       | 3800                     | दक्षिणी आफ़िका                                         | मोज़ेम्बिककी नहर |
| S      | ऋोरेंज           | 3000                     | केप कॉलोनीके उत्तरमें                                  | अटलांटिकमहासागर  |
| ઘ      | सेनिगाल          | 9000                     | सेनिगेम्बिया                                           | ऐज़न             |
| v      | गेम्बिया         | 9000                     | सेनिगेम्बिया                                           | ऐज़न             |

इस महाद्वीपकी आबोहवा एथ्वीके अन्य भागोंसे अधिक गर्म है. खासकर दो ऋतु अर्थात् गर्मी और बरसात ही होते हैं, शरदी कम पड़ती है.

यहांके क़रीब क़रीब तमाम बाशिन्दे असभ्य और जंगली हैं, और उनका मज्ह्व यातो मुसल्मानी या मूर्तिपूजक है.

अमेरिका.

इस खंडके दो दिभाग किये गये हैं, जिनको उत्तर अमेरिका श्रीर दक्षिण अमेरिका कहते हैं.

( उत्तर अमेरिका.)

इस खराडकी ज़ियादहसे ज़ियादह लम्बाई ४४०० मील, ऋौर चौड़ाई ३००० 🍇



कि मील है, इसका क्षेत्रफल ९००००० मील मुरब्बा और त्राबादी ७२००००० से कुछ अधिक है.

सीमा- इसके उत्तरमें, उत्तर महासागर; पश्चिममें, पासिफ़िक महासागर; दक्षिणमें पासिफ़िक महासागर, पनामाका डमरूमध्य, और मैक्सिकोका आखात; और पूर्वमें अटलांटिक महासागर है. उत्तर अमेरिकाके देशोंके एथक् एथक् नाम मण् उनकी राजधानियोंके नीचे लिखे अनुसार हैं:-

#### उत्तर अमेरिकाके राज्योंका नक्ज़ह.

| नम्बर.         | नाम देश.          | नाम राजधानी.  | नम्बर. | नाम देश.            | नाम राजधानी.  |
|----------------|-------------------|---------------|--------|---------------------|---------------|
| 9              | <b>थीन</b> छैएड   | जूलिञ्चनशाव   | 3      | केवाटिन्            | फ़ोर्ट यार्क  |
| २              | कनाडा             | ञ्रोटावा      | 90     | न्यूफ़ाउंडलेएड      | सेन्ट जॉन्स   |
| 3              | नोवा स्कोशिया     | हैिछिफ़ैक्स   | 99     | युनाइ टेडस्टेट्स    | वाशिंग्टन     |
| 8              | न्यूब्रंज्विक     | फ़्रेडेरिक्टन | 92     | मैक्सिको            | मैक्सिको      |
| 3              | केवेक             | केवेक         | 93     | ग्वाटेमाला          | ग्वाटेमाला    |
| ε <sub>ζ</sub> | च्चॉन्टेरियो      | ञ्चोटावा      | 38     | सैन्साल्वेडोर       | सैनुसाल्वेडोर |
| 9              | <b>मॉनीटोवा</b>   | विन्नीपेग     | 94     | ब्रिटिश हाँड्यूराज़ | बेलीज़        |
| 6              | ब्रिटिश कोलम्बिया | विक्टोरिया    |        |                     |               |

पहाड़- अलेघनी पर्वत, युनाइटेड स्टेट्समें; रॉकी पर्वत, अमेरिकाके पश्चिमी तटपर उत्तर महासागरसे पनामा डमरूमध्यतक फैला हुआ है; कैलिफ़ोर्नियाका पहाड़, कैलिफ़ोर्नियामें; कोरिडिलेराज़, मैक्सिकोमें; फेअरवेदर और सेएट एलियास अलास्काके तटपर. इनके अलावह पोपोकेटेपेल और ओरिज़ाबा नामके दो ज्वाला-मुखी पर्वत मैक्सिकोमें हैं.





द्वीप— वेस्ट इंडीज, बर्म्यूडाज, केप ब्रिटन, प्रिन्स एडवर्ड, और न्यूफ़ाउएडलैएड, ज्यटलांटिक महासागरमें; श्रीनलैएड, ब्रिटिश अमेरिकाके ईशान कोणमें; बैंक्सलैएड, कॉक्बर्न, पैरी द्वीप, श्रिन्नेललैएड, हॉललैंड, और श्रेटलैएड, उत्तर महासागरमें; और एल्यूशियन तथा वैंकोवर, उत्तर पासिष्ठिक महासागरमें हैं.

प्रायद्वीप - छेब्रेडोर, बूथिया और मेल्विल, उत्तरमें; नोवा स्कोशिया, ब्रिटिश अमेरिकाके श्रिप्त कोणमें; प्लॉरिडा, युनाइटेड स्टेट्सके श्रिप्तकोणमें; यूकेटन, मैक्सिको के अग्निकोणमें; लोश्रर कैलिफोर्निया, मैक्सिकोके पश्चिममें; श्रोर श्रलास्का, अलास्काके दक्षिण-पश्चिममें है.

अन्तरीप- फ़ेअरवेल, यीनलैएडके दक्षिणमें; चडले, ब्रिटिश अमेरिकाके उत्तरमें, श्रीर चार्ल्स दक्षिणमें; सेबल, नोवास्कोशियाके दक्षिणमें; सेबल या टांचा, फ़्लॉरिडाके दक्षिणमें; केटोच, यूकेटनके उत्तरमें; सेन्ट लूकस, कैलिफ़ोर्नियाके दक्षिणमें; प्रिन्स श्रीव वेल्स, बहरिंग मुहानेपर; और बारो, उत्तरमें.

समुद्र व खाड़ी— वैिफ़न आखात, ग्रीनछैएडके पश्चिमोत्तरमें; हडसन, ब्रिटिश अमेरिकाके उत्तरमें, श्रीर सेन्ट जेम्सकी खाड़ी दक्षिणमें; कैंछिफ़ोर्नियाकी खाड़ी, मैक्सिकोके पश्चिममें; कैम्पेचे, यूकेटनके पश्चिममें; हाँडूराज़ श्राखात, हाँडूराज़के पूर्व में; कैरिबिअन, मध्य श्रमेरिकाके, पूर्वमें; चेसापीक श्राखात, युनाइटेड स्टेट्सके पूर्वमें; सेएट ठॉरेन्सकी खाड़ी, श्रमेरिका श्रीर न्यूफ़ाउएडछैएडके बीचमें; फ्लॉरिडाकी नहर, युनाइटेड स्टेट्स श्रीर वहामा द्वीपके मध्यमें; श्रीर फंडेकी खाड़ी, नोवास्कोशिया श्रीर न्यू ब्रिन्डिकके मध्यमें है.

मुहाना— डेविस, श्राटलांटिक महासागर श्रीर वैिफ्न श्राखातको मिलाता है; लेंकेस्टर साउएड, बारो, मेल्विल साउएड, श्रीर वेंक्स स्ट्रेट, बैिफ्न श्राखातके पिश्रिममें; स्मिथ साउएड, केनेडी नहर, श्रीर रोवसन, बैिफ्न आखातके उत्तरमें; हडसन, और फ़ाबिशर, हडसनकी खाड़ी में; बेल आइल, लेंब्रेडोर और न्यूफाउएड लेएडके मध्यमें; बहरिंग, उत्तरी श्रमेरिका श्रीर एशियाके मध्यमें, जुआन डि फ्यूका, युनाइटेड स्टेट्स श्रीर वेंकोवर द्वीपके मध्यमें.

झील- येट स्लेव, येटबेअर, एथावास्का, श्रीर विनिपेग, कनाडाके राज्यमें; सुपीरिश्वर, ह्यूरन, ईरी, ऑन्टेरियो, युनाइटेड स्टेट्स और कनाडाके बीचमें; मिंशिगन और येट साल्ट, युनाइटेड स्टेट्समें; निकारागुआ, मध्य अमेरिकामें; और नियायाका मग्हूर भरना ऑन्टेरियो और ईरी भीलके बीचमें हैं.

## उत्तरी अमेरिकाकी मुख्य मुख्य नदियां.

| }       |                         |                       |                                           |                    |
|---------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| नम्बर्. | नाम् नदी-               | छंबाई ब<br>हिसाब मीछ. | जिन देशोंमें होकर<br>बहती है.             | गिरनेका स्थान.     |
| 9       | मिसिसिपी                | ३१६०                  | युनाइटेड स्टेट्स                          | मैक्सिकोकी खाड़ी   |
| २       | सेन्ट लॉरेन्स           | २०००                  | कनाडाके दक्षिण पूर्व                      | अटलांटिक महासागर   |
| 3       | <b>ऋकिंन्सस</b>         | २०००                  | 0                                         | मिसिसिपी नदी       |
| 8       | मैकेन्ज़ी               | १६००                  | कनाडा राज्यके उत्तरी<br>पश्चिमी ज़िलोंमें | उत्तर महासागर      |
| ૬       | <b>छा</b> छनदी          | 9400                  | 0                                         | मिसिसिपी नदी       |
| હ્      | रायो यैएडी डेल् नोर्ट   | 3800                  | युनाइटेड स्टेट्स और<br>मैक्सिकोंके बीचमें | मैक्सिकोकी खाड़ी   |
| ૭       | ञ्जोहियो                | १०३३                  | 0                                         | मिसिसिपी नदी       |
| c       | कोलम्बिया<br>( आरेगोन ) | 9000                  | युनाइटेड स्टेट्सके<br>उत्तर-पश्चिममें     | पासिफिक महासागर    |
| 9       | .फेज़र                  | 0                     | ब्रिटिश कोलम्बिया                         | ज्यॉर्जियाकी खाड़ी |

इस महाद्वीपकी आबोहवा, पूर्वी गोलाईके देशोंकी अपेक्षा ठंढी है.

इस खएडमें अंग्रेज़ोंके अलावह कई दूसरे देशोंके लोग और वहांके अस्ली वाशिन्दे रहते हैं. यहांके निवासियोंका मज़्हव प्रायः क्रिश्चिअन है. यह देश नई नई बातों और वस्तुओंके निर्माण करनेकी शक्तिमें यूरोपसे भी बढ़कर है.

( दक्षिण अमेरिका, )

इस महाद्वीपकी ज़ियादहसे ज़ियादह लम्बाई ४७०० मील, श्रीर चौड़ाई ३२०० 📳





मिल है. क्षेत्रफल इसका ६५००००० मील मुख्बा, श्रोर श्राबादी २८००००० 🖥 मनुष्योंकी है.

सीमा- उत्तरमें, कैरिबिअन सागर और पनामाका डमरूमध्य; पश्चिममें, पासिफ़िक महासागर; दक्षिणमें, दक्षिण महासागर; श्रीर पूर्वमें, श्रटलांटिक महासागर है. इस खण्डमें नीचे लिखे हुए १४ राज्य हैं:-

### दक्षिण अमेरिकाके राज्योंका नक्याह.

| नम्बर. | नाम देश.               | नाम राजधानी. | नम्बर. | नाम देश.    | नाम राजधानी.  |
|--------|------------------------|--------------|--------|-------------|---------------|
| 9      | कोलम्बया               | बगोटा        | c      | पेरू        | लाइमा         |
| २      | इकेडोर                 | कीटो         | 3      | बोछीविया    | चुकीसाका      |
| m'     | वेनेज्यूला             | कैरेकास      | 90     | पैराग्वे    | ऐसेन्ज्ञन     |
| 8      | गियाना<br>(.फ्रांसीसी) | केनी         | 99     | लाम्राटा    | बोनस एरीज़    |
| y      | गियाना (ब्रिटिश)       | ज्यॉर्ज टाउन | 92     | यूरूग्वे    | मोन्टविड्यो   |
| छ      | गियाना (डची)           | पेरेमेरिवो   | 93     | चीछी        | सेन्शिएगो     |
| 9      | ब्राज़िल               | रायोजैनीरो   | 38     | पेंटेगोनिया | पन्टा एरिनाज़ |

पर्वत- एंडीज़ अथवा कॉर्डिलेराज़, पश्चिमी तटपर पनामा डमरूमध्यसे मैजे-लनके मुहानेतक फेला हुआ है, इसमें कोटोपाक्सी, ऐंटीसाना, और पिचिन्चा नामी तीन ज्वालामुखी हैं; पेरिम, अमेज़न और ओरिनिको निद्योंके मध्यमें; और ब्राज़िल का पहाड़, ब्राज़िल देशमें है.

द्वीप – टेराडेल् फ्यूगो, फ़ॉकलैएड और स्टेटन, अटलांटिक महासागरमें; जुआन-फ़र्नेन्डीज़, चिल्लीके पश्चिममें; चिन्का द्वीप, पेरूके पश्चिममें; श्रीर गेला पागोस, इक्वेडीर के पश्चिममें है. अन्तरीप – सेन्टरॉक, ब्राज़िलके पूर्वमें; श्रीर हॉर्न, टेराडेल् प्यूगोके दक्षिणमें हैं.

डमरूमध्य - पनामा, उत्तर और दक्षिण अमेरिकाको जोड़ता है. आज कल इसको काटकर अटलांटिक और पासिफ़िक महासागरको मुहानेके ज़रीएसे एक करनेकी कोशिश होरही है.

बीरविनोद.

समुद्र व खाड़ी— डारिश्रन आखात, कोलिम्बयाके उत्तरमें; मराकेबो, वेनेज्यूलाके किनारेपर; ऑलसेएट्सका आखात श्रीर श्रमेज़न नदीका दहाना, ब्राज़िलके उत्तरमें; लाहाटा नदीका दहाना, लाहाटाके पूर्वमें; ग्वायाकिलकी खाड़ी श्रीर पृतामाका श्राखात, कोलिम्बयाके किनारेपर पासिफिक महासागरमें हैं.

मुहाना - मैजेलन्, पैटेगोनिया श्रीर टेराडेल् प्यूगोके बीचमें; लेमेरी, टेराडेल्-प्यूगो श्रीर स्टेटन द्वीपके बीचमें हैं.

भील – मराकेबो, वेनेज्यूलामें; टीटीकाका, पेरू श्रीर बोलीवियामें; श्रीर पेटास ब्राजिलके दक्षिणमें.

### दक्षिण अमेरिकाकी मुख्य मुख्य नदियां.

| नम्बर.      | नाम नदी.             | लम्बाई व हि-<br>साव मील. | जिन देशोंमें होकर बहती है. | गिरनेका स्थान.                |
|-------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 9           | <b>अमे</b> ज़न       | 8000                     | ब्राज़िल                   | <b>अट</b> लांटिक महासागर      |
| २           | लाष्ट्राटा           | २३००                     | श्रार्जेन्टाइन             | 71                            |
| æ           | सैन फ़ै-<br>न्सिस्को | 9400                     | ब्राज़िल                   | ,,,                           |
| 8           | ञ्जोरिनोको           | 3850                     | वेनेज्यूला                 | "                             |
| ç           | मैग्डेलिना           | ८६०                      | कोलम्बया                   | केरेबिश्रन सागर               |
| કે <b>દ</b> | एस्कीबो              | ४५०                      | गियाना                     | त्र्यटलांटिक महासागर <i>्</i> |

इस महाद्वीपकी श्राबोहवा उत्तरी श्रमेरिकाकी श्रपेक्षा गर्म है. मुल्कके विवादीन्दोंकी हालत श्रीर उनका मज़्हब उत्तर श्रमेरिकासे मिलता जुलता हुश्रा है.

——○0%%%O~—

#### ओशिनिया.

इस द्वीप समूहमें सम्पूर्ण पासििक महासागरके श्रीर बहुतसे हिन्द महासागरके द्वीप शामिल हैं. ये सब द्वीप तीन भागोंमें विभक्त हैं, पहिला मैलेशिया, दूसरा श्रास्ट्रेलेशिया, श्रीर तीसरा पॉलिनेशिया.

### (१) मैलेशिया सम्बन्धी द्वीप.

| :}     |            |                         |        |                        |            |
|--------|------------|-------------------------|--------|------------------------|------------|
| नम्बर. | नाम द्वीप. | मुख्य शहर.              | नम्बर. | नाम द्वीप.             | मुरुय शहर. |
| 9      | समात्रा    | बेन्कूछन् और<br>श्राचीन | 8      | सेलिबीज                | मकासर      |
| ર      | जावा       | वटेविया                 | ५      | मोल्यूकस ऋौर<br>वैंडास | ऐम्बॉयना   |
| æ      | बोर्नियो   | ब्रूनी                  | æ      | फ़िलिपाइन              | मैनिङ्घा   |

मैलेशियाके कुल द्वीपोंका रक्तबह ८०००० मील मुरब्बा, श्रीर श्राबादी २७०००० मनुष्योंकी है.

## (२) त्रास्ट्रेलेशिया सम्बन्धी द्वीप.

| नम्बर. | नाम द्वीप.      | मुख्य नगर. | नम्बर. | नाम द्वीप.           | मुख्य नगर.     |
|--------|-----------------|------------|--------|----------------------|----------------|
| 9      | न्यू साउथ वेल्स | सिडनी      | ą      | द्क्षिणी आस्ट्रेलिया | एडिलेड         |
| } ?    | विक्टोरिया      | मेल्बोर्न  | 8      | क्रीन्स छैंड         | ब्रिस्वेन ्ह्र |

| ुं‱<br>केनम्बर. | नाम ह्रीप.          | मुख्य नगर.     | नम्बर. |                 | मुख्य नगर.           |
|-----------------|---------------------|----------------|--------|-----------------|----------------------|
| ડ્ડ             | पश्चिमी आस्ट्रेलिया | पर्थ           | 3      | न्यू हेब्रिडीज़ | 0                    |
| e               | उत्तरी आस्ट्रेलिया  | पोर्ट एसिंग्टन | 90     | न्यू कैलेडोनिया | 0                    |
| 9               | न्यू गिनीज़         | 0              | 99     | टैस्मानिया      | हॉबर्ट हाउन          |
| C               | सुलैमान द्वीप       | 0              | 92     | न्यू ज़ीलैएड    | <sup>'</sup> ऑक्लेएड |

श्रास्ट्रेलिया, टैस्मानिया, श्रोर न्यू ज़ीलैएड, ये तीनों श्रास्ट्रेलेशियाके मुख्य विभाग हैं.

आस्ट्रेलियाकी लम्बाई २५००, और चौड़ाई १९७० मील है. यह द्वीप दुन्याभरके सब द्वीपोंमें बड़ा है; इसका क्षेत्रफल ३००००० मील मुख्बा, श्रीर इसके एथक् एथक् विभागोंकी श्राबादी नीचे लिखे मूजिब है:—

न्यू साउथवेल्सकी ९८१०००, विक्टोरियाकी ९९२०००, दक्षिण आस्ट्रेलियाकी ३१९०००, और कीन्स छैएडकी ३३३०००.

# (३) पॉलिनेशिया.

इसमें कई एक छोटे वड़े टापू हैं, जिनमेंसे सैंडविच, फ़िजी, सोसाइटी, कोरल, कैरोलाइन्स, मार्शल, गिल्बर्ट श्रोर वोनिन वग़ैरह सुरव्य हैं. इस विभाग की कुल श्राबादी श्रनुमान १५०००० मनुष्य है.

एशियाः

यह खंड १°-२०' से ७८° उत्तर घ्यक्षांश, और २६ व्यंशसे १९०° पूर्व देशान्तरके बीचमें वाके हैं. इसकी ज़ियादहसे ज़ियादह लम्बाई ६००० मील, और चौड़ाई ५३०० मील है. इसका क्षेत्रफल मए इसके मुत्घल्लक द्वीपोंके १७५०००० मील मुरब्बा, और घ्याबादी घ्यनुमान ७९६००००० मनुष्योंकी है.

सीमा-उत्तर तरफ, उत्तर महासागर; पश्चिम तरफ, यूराल पर्वत, यूराल नदी,

कास्पिअन समुद्र, काकेशस पर्वत, काला समुद्र, भूमध्य सागर, स्वेज़की नहर, श्रोर लाल क्षि समुद्र; दक्षिण तरफ, हिन्द महासागर; और पूर्व तरफ, पासिफ़िक महासागर है.

इस महाद्वीपमें निम्न लिखित मुख्य मुख्य देश हैं:-

एशियाई रूम (टर्की); अरेबिया (ऋरबिस्तान); ईरान (पर्कीया); ऋफ्गानिस्तान; बिल्लीचिस्तान; हिन्दुस्तान; ईस्टर्न पेनिन्शुला (पूर्वी प्रायद्वीप); चीनका राज्य, जिसमें चीन, तिब्बत, मंगोलिया, मंचूरिया श्रीर पूर्वी तुर्किस्तान शामिल हैं; तुर्किस्तान; एशियाई रूस; कोरिया, श्रीर जापान.

श्रव हम हिन्दुस्तानको छोड़कर, जिसका सविस्तर हाल आगे लिखा जायेगा, यहांपर एशियाके दूसरे मुल्कोंका मुरुत्सर हाल लिखते हैं:-

#### एशियाई इ.म.

यह मुल्क ( अरबंके ज़िलोंको छोड़कर) ३०° से ४२° उत्तर अक्षांश, और २६° से ४८° – ३० पूर्व देशान्तरके बीचमें वाके है. इसकी ज़ियादह से ज़ियादह लम्बाई ९५० मील, और चौड़ाई ७६० मील है. क्षेत्रफल ७१०३२० मील मुरब्बा, और आबादी १७००००० के क्रीब है.

सीमा- उत्तरमें डार्डेनल्स, मारमोराका आखात, काला समुद्र और रिशया; पश्चिममें आर्किपेलैगो, और भूमध्यसागर; दक्षिणमें अरब; और पूर्वमें ईरान और रिशया है.

विभाग- १-एशिया माइनर, जिसमें एनेटोलिया, कैरेमानिया और सीवास शामिल हैं; २- सिरिया, जिसमें पैलेस्टाइन (ईसा मसीहकी जन्म भूमि) भी शामिल है; ३- एल्जेसिरा; ४- ऋामीनिया; ५- कुर्दिस्तान; ६- इराकि अरब; और इनके अलाबह इस रियासतके तीन ज़िले, याने हिजाज, यमन और एल्हासा अथवा लाहसा अरबमें हैं.

पहाड़- टौरस, (कोह तूर), श्रोछिम्पस, ईदा, और छेवेनन, ये चारों इस रियासतमें मुख्य पर्वत हैं.

द्वीप-इस रियासतमें छेसबोस, सायो, सामोस, पैटमोस, कोस, रोडस, स्कार्पेएटो और साइत्रस टापू शामिल हैं, जिनमेंसे साइत्रस अंग्रेज़ोंका है.

नदी- किज़िल इमीक, सकरिया या सैंगेरिअस, सरवत, मेंडर, औरंटीज़, जॉर्डन,





ेयूफ़ेटीज़ और टाइग्रिस इस देशकी मुरव्य निदयां हैं. यूफ़ेटीज़की लम्बाई १७०० मील, श्रीर टाइग्रिसकी ८०० मील है.

भील- रूम देशमें दो भील याने वान, श्रीर एसफ़ाल्टिटीज़, जिसमें मछलियां न जीनेके सबब उसे मृत्यु सरोवर भी कहते हैं, मुख्य भील हैं.

मुख्य शहर-स्मर्ना, इस रियासतकी राजधानी है; श्रोिलम्पस पर्वतकी तलहटीमें ब्रूसा, श्रंगोरा, श्रोर टोकट व्यापारके लिये मश्हूर हैं. इनके श्रलावह श्रलपो, दिमिश्क, बेरूत, जेरूसलम, मोसल, बग्दाद, बसरा, ट्रेबिज़ोन्ड, श्रिक्तिं, बित्लीस श्रोर वान वग़ैरह मश्हूर शहर हैं.

यह रूम की सल्तनत यूरोप और एशिया दोनों खएडों में है, परन्तु ऊपर िखा हुआ हाल सिर्फ़ उस हिस्सहका है, जो एशियामें वाक़ है. यह मुल्क अक्सर पहाड़ी है, परन्तु दरोंकी ज़मीनमें पैदावार ज़ियादह होती हैं; और यहां अंगोरांक वकरे ऊनके लिये मग्हूर गिने जाते हैं. यह मुल्क पुरानी तवारीख़के लिये बड़ा मग्हूर है, जिसमें आज कल भी ज़मीन खोदनेसे मूर्ति वगैरह पुरानी चीज़ें निकलती हैं. कई जगह पुराने ज़मानहके बने हुए टूटे फूटे सूर्व्यंक मन्दिर भी आज दिनतक दिखलाई देते हैं. ट्रॉय, सार्डिस, इफ़ेसस, एंटियोक, टायरे, सिडोन, बाल्वक, टाडमर, यापलमाइरा, निनिवे और वाबिलन, येशहर पुराने ज़मानहमें बड़े मग्हूर थे, परन्तु समयके फेरफारसे विल्कुल खएडहर होगये हैं, यहांतक कि उनका पूरा पूरा पता भी नहीं लगसका. इस मुल्कमें तुर्कमान, यूनानी, आर्मीनी, अरब, मुसल्मान और ईसाई भी वसते हैं; और यहां यूनानी, टर्की, शामी, आर्मीनी, अरबी, फ़ार्सी वग़ैरह ज़बानें बोली जाती हैं.

अरव.

यह मुल्क १२°- ४० से ३५° उत्तर अक्षांश, श्रोर ३२°- ३७ से ६०° पूर्व देशान्तरके वीचमें वाक़े हैं. इसकी ज़ियादहसे ज़ियादह लम्बाई १५०० मील, चौड़ाई १३०० मील, क्षेत्रफल १२१९००० मील मुख्बा, श्रोर श्रावादी ४०००००० है (१).

<sup>(</sup>१) एशियाई रूमका जो विभाग अरबमें है, उसकी आवादी और क्षेत्रफल वगैरह इसमें कि वामिल नहीं है.

सीमा— उत्तरमें, सिरिया श्रोर यूफ़ेटीज़ नदी; पश्चिममें,ठाठ समुद्र और स्वेज़की कि नहर; दक्षिणमें, अदनका आखात और श्र्रबका समुद्र; श्रोर पूर्वमें ओमन और ईरान के श्राखात हैं.

विभाग- इस मुल्कके ख़ास हिस्से १- एल्-हिजाज़, २- एल्-यमन, ३- हेड्रासॉट, ४- ओमन, ५- एल्-हासा, श्रोर ६- नेजेद हैं.

पहाड़- इस देशमें मुख्य पर्वत सरबल, हॉरेब और सीनाई (१) हैं.

द्वीप-इस मुल्कके मुत्त्र्यूछक जंज़ीरे सौकोट्रा और बहरिंग हैं.

मरहूर शहर- एल्-हिजाज़में मका, जो मुहम्मद्की जन्मभूमि होनेके कारण प्रसिद्ध है; लाल समुद्रके तटपर जिहा; उत्तरकी तरफ़ मदीना, जिसमें पेग्म्बर मुहम्मद्की कृत्र है; एल्-यमनसे दक्षिण-पश्चिमको मोचा; और मध्यमें वाहबी लोगोंकी राजधानी रियाद है. जपर लिखे हुए शहरोंके अलावह साना व मस्कृत वग़ैरह और भी बड़े २ शहर हैं. दक्षिणी किनारेपर अदन शहर अंग्रेज़ोंका है.

यह मुल्क विल्कुल रेगिस्तानी है, केवल कहीं कहीं उर्वरा धरती टापूकी तरह दिखलाई देती है. इस मुल्कमें वर्साती नालोंके सिवा कोई नदी या झील नहीं है. यहांके घोड़े दुन्याभरमें मश्हूर हैं, श्रोर ऊंट व गधे भी यहां बहुत होते हैं. बहरिंग टापूके बाशिन्दे समुद्रमेंसे मोती निकालते हैं. सोकोट्रा टापूसे मूंगा और अंबर बाहिर मेजाजाता है. यहांके श्रादमी रूई श्रथवा ऊनकी पन्द्रह पन्द्रह तक टोपियां ऊपर तले पहिनते हैं, जिनमें ऊपर वाली टोपी सबसे बढ़िया होती है. ग्रीबसे ग्रीब आदमी भी दो टोपी जुरूर पहिनता है, श्रोर उसके ऊपर दुपट्टा बांधते हैं. मुहम्मदसे पहिले यहांके लोग भी मूर्ति पूजक थे.

इरान.

08880c

यह मुल्क २६° से ३९° उत्तर अक्षांश, और ४४° से ६३° पूर्व देशान्तरके बीचमें वाके है. इसकी लम्बाई अनुमान १३०० मील, और चौड़ाई ८०० मील है. इसका क्षेत्रफल ६२८००० मील मुख्बा और आबादी अनुमान ७६५३००० मनुष्योंकी है.

सीमा- इसके उत्तरमें, रूसका मुल्क और कास्पिश्चन समुद्र; पश्चिममें, एशियाई

<sup>(</sup>१) इस पहाड़की अधिकसे अधिक ऊंचाई ८५९३ फीट है.

क्रिक्स; दक्षिणमें, ईरानका आखात, और ओमनकी खाड़ी; श्रीर पूर्वमें, अफ़्गानिस्तान के व बिङ्कोचिस्तान हैं.

विभाग- ईरानका देश बारह ज़िलों व हिस्सोंमें तक्सीम कियागया है. पहाड़- इस देशमें मुख्य पर्वत एल्बुर्ज़ और डेमावेन्ड हैं.

द्वीप- हुर्मुज़ श्रीर कर्क आदि कई छोटे छोटे टापू, जो ईरानकी खाड़ी हैं, इसी बादशाहतमें गिनेजाते हैं.

नदी— ईरानमें बहने वाली दो निदयां, याने आरास या आरेक्मिम, और किज़िल-ओज़न हैं, जो दोनों कास्पिअन समुद्रमें गिरती हैं.

भील- उरूमिया, बरुतेगान, श्रोर सीस्तान या हांमू इस मुल्कके खास झील हैं.

शहर- तिहरान, जो हालमें राजधानी है; इस्फ़हान, पुरानी राजधानी; शीराज़; वूशहर; गोम्ब्रून; तबेज़; रेश्ट; अस्त्राबाद मश्हद; यज्द; श्रीर किर्मान वग़ैरह मुख्य शहर हैं.

ईरानकी खाड़ीमेंसे बहुत उम्दह मोती निकलते हैं. इस मुल्कमें पहाड़ श्रीर रेगिस्तान श्रिधक है, तोभी बीच बीचकी भूमि बड़ी उपजाऊ और मनोहर है. यहांकी खांनोंमेंसे चांदी, सीसा, लोहा, तांबा, संगमर्भर और गन्धक वग़ैरह चीज़ें निकलती हैं. यहांके लोगोंकी मुख्य सवारी घोड़ा है; श्रोरतें ऊंटोंपर पर्देंके अन्दर बैठती हैं, गाड़ी यहां नहीं होती. रेशमी कपड़ा, कमख़ाब, शाल, बन्दूक, पिस्तौल और तलवारें यहां बहुत अच्छी बनती हैं.

ईरानके पुराने बाद्दान्दोंकी भाषा और धर्म भारतवर्षके आर्य छोगोंके मुवाफ़िक़ था. वे अग्निहोत्री थे, और उनमें ब्राह्मण आदि चारों वर्ण भी थे; परन्तु पिछछे ज़मानहमें बड़ा फेरफार हुआ, और सन् ६३६ ईसवी में कुट्सियाकी छड़ाईमें जब ईरानके बादशाह यज़्दगुर्दने अरबी छोगोंसे शिकरत पाई, तभीसे ईरानियोंको मुसल्मान होना पड़ा.

शीराज़से ३० मील वायुकोणमें ईरानकी श्राति प्राचीन राजधानी प्रसिद्ध है, जिसको अंग्रेज़ लोग पार्सिपोलिस कहते हैं, श्रोर सिकन्दरने उसे गारत किया था. श्रव यह राजधानी एक खंडहर है, परन्तु इसका कुछ भाग, जो श्रभीतक मौजूद है, उसपर बहुतसे प्राचीन फार्सी अक्षर तीरके फलकी सूरतपर खुदे हुए हैं, जिनको इस क्रिज़मानहमें कोई नहीं पढ़सका था, परन्तु मेजररॉलिन्सन साहिबनेदस वर्षकी मिह्नतसे उस क्रिज़मानहमें कोई नहीं पढ़सका था, परन्तु मेजररॉलिन्सन साहिबनेदस वर्षकी मिह्नतसे उस

खिपिका मत्लब निकाला, और उन अक्षरोंकी वर्णमाला बनाई. अब उसकी सहायतासे जहां जहां पुराने मकानोंपर उस समयके अक्षर लिखेहुए मिले हैं वे सब पढ़िलये गये. यह प्राचीन भाषा जो तीरके सहश अक्षरोंमें लिखी है, संस्कृतसे और विशेषकर वेदकी भाषासे मिलती हुई है; और वहांके पत्थरोंमें खुदी हुई मूर्तियोंकी पोशाक, उनके हथियार, उनकी सवारी और आकृति हिन्हुस्तानके कई प्राचीन मन्दिरोंकी नकृशिसे ऐसी मिलती है, कि जिन लोगोंने ईरान और हिन्दुस्तानके प्राचीन इतिहासको अच्छी तरह देखा है, उनके मनको यह निश्चय होगया है, कि उस समय हिन्दुस्तान और ईरानके चाल चलन, मत और व्यवहार आदिमें कुछ विशेष अन्तर न था.

# अफ़गानिस्तान,

यह मुल्क २८°-५०' से ३७°- ३०' उत्तर अक्षांश, और ६१° से ७४°-४०' पूर्व देशान्तरके दर्मियान वाक़े हैं. क्षेत्रफल इस देश का २६०००० मील मुरब्बा और आबादी अनुमान ४०००००० मनुष्योंकी है.

सीमा – इसके उत्तरमें, एशियाई रूस श्रीर बुख़ारा; पश्चिममें, ईरान; दक्षिणमें, विछोचिस्तान; और पूर्वमें, हिन्दुस्तान है.

विभाग – अफ़्ग़ानिस्तानमें काबुल, जलालाबाद, ग़ज़्नी, क़न्धार, हिरात, और अफ़्ग़ान तुर्किस्तान नामके ६ ज़िले हैं.

पहाड़ व नदी— अफ़्ग़ानिस्तानके मुख्य पर्वत हिन्दूकुश (१) व सुछैमान और निदयां कावुल व हेल्मंड हैं.

शहर- इस देशके मुख्य मुख्य नगर काबुल (राजधानी), जलालाबाद, गृज्नी, कृन्धार, हिरात और कंडूज़ हैं.

इस मुल्कमें पहाड़ श्रोर जंगल बहुत है, परन्तु जो धरती पानीसे तर है वह अत्यन्त उपजाऊ श्रोर उर्वरा है. मेवा यहां बहुत उम्दह होता है, और हिरातके पहाड़ोंमें हींगके पेड़ बहुत हैं. सोना, चांदी, माणक, सीसा, लोहा, सुरमा, गंधक, हरताल श्रोर फिटकरी श्रादि चीज़ें यहांकी खांनोंसे निकलती हैं.

पुराने जमानहमें यह मुल्क भारतवर्षीय राजाओंके आधीन था, उसके बाद

<sup>(</sup>१) इस पहाड़की अधिकसे अधिक ऊंचाई २५००० फीट है.

है सिकन्दरके समयमें यूनानी सूबेदारोंके तहतमें रहा, फिर धीरे धीरे ईरानके प्रसाह के के क़बज़हमें आया, श्रीर बादको ईरानके साथ ही ख़ळीफ़ाश्रोंकी सल्तनतमें शामिल होगया.

——>C∞%%0>—

#### बिह्यौचिस्तान.

यह मुल्क २४° – ५०' से ३०° – २०' उत्तर अक्षांश, श्रोर ६२° – से ६९° – १८' पूर्व देशान्तरके बीचमें वाके हैं. इसका क्षेत्रफल अनुमान १००००० मील मुख्बा, श्रोर आवादी अनुमान १०००००० मनुष्योंकी है.

सीमा - इसके उत्तरमें, अफ़्गानिस्तान; पश्चिममें, ईरान; दक्षिणमें, अप्रवका समुद्र; और पूर्वमें, हिन्दुस्तान है.

इस मुल्कमें मुरूय पर्वत हाला, श्रीर मुरूय शहर क़िलात और गंडावा हैं.

इस मुल्कमें पर्वत अधिक हैं, ओर विङ्ठीची और त्राहोइ कोंमें ज़ियादहतर वसती हैं. कि़लातका ख़ान विङ्ठीचिस्तानका राज्य कर्ता कहाजाता है, परन्तु वह केवल नामका ही राज्य कर्ता है, हक़ीक़तमें वहांकी अलग अलग कोमोंके सर्दारोंको ही वहांका राज्य कर्ता मानना चाहिये.

पूर्वी प्रायद्वीप.

यह विभाग १°-२०'से २८° उत्तर अक्षांश और ९१° से १०९° पूर्व देशान्तरके बीचमें वाके है. इसकी ज़ियादहसे ज़ियादह लम्बाई १८०० मील, चौड़ाई ९६० मील, क्षेत्रफल ८७८००० मील मुख्बा, और आवादी २५५००००० मनुष्योंकी है.

सीमा – इसके उत्तरमें, चीन व तिब्बत; पश्चिममें, हिन्दुस्तान श्रीर बंगालका श्राखात; दक्षिणमें, मलाकाका मुहाना और स्यामका श्राखात; और पूर्वमें चीनका समुद्र व टाँकिनका आखात है.

विभाग – इस मुल्कके मुरूय ६ विभाग हैं, उनमेंसे अव्वल अंग्रेज़ी मुल्क, जिसमें आसाम, चिटागोंग, उत्तर श्रोर दक्षिण बर्ह्मा, पिनांग या प्रिन्स श्रॉव वेल्स टापू, और वेलेज़ली, मलाका, तथा सिंगापुर शामिल हैं; दूसरा स्याम; तीसरा कम्बोदिया; चौथा उत्तर कोचीन चाइना या अनाम; पांचवां टाँकिन; श्रोर छठा दक्षिण कोचीन चाइना है.

नदी— इरावदी (१), उत्तर श्रीर दक्षिण बर्झामें; सैठून, बर्झा श्रीर स्यामके वीचमें; मीनाम (२) स्याममें; और मेक्यांग (३) स्यामसे निकलकर कम्बोदिया श्रीर दक्षिण कोचीन चाइनामें भी बहती है.

मुख्य शहर – उत्तर बर्झामें मंडाले, जो यहांकी राजधानी है; दक्षिण बर्झामें अराकान, रंगून, मोल्मीन और टेनासिरम हैं; पिनांग टापूका मुख्य शहर ज्यॉर्ज टाउन, और सिंगापुर टापूका सिंगापुर है; स्यामका मुख्य शहर बैंकॉक; कम्बोदियाका पेनों-पिंग; उत्तरी कोचीन चाइनाका ह्यू; टाँकिनका केशो या हेनोई; श्रीर दक्षिण कोचीन-चाइनाका मुख्य शहर सेगोन है.

वर्क्षा देशमें चावलकी पैदाइश बहुत होती हैं, और जंगलोंमें सागके दरख्त बहुत हैं. यहांके टैंगन सर्वोत्तम गिनेजाते हैं. पेगूके नज़्दीकवाले जंगलोंमें शेर और हाथी अधिक पाये जाते हैं. इस देशकी खानोंमेंसे सोना, चांदी, माणक, नीलम, लोहा, सीसा, सुरमा, गंधक, हरताल, संखिया, मिटिया तेल, कोयला, श्रोर संगमर्भर वगेरह कीमती पत्थर बहुत निकलते हैं. यहांके लोग सूरत व शक्लमें चीनियोंसे मिलते हैं. मदं डाढ़ी व मूलोंके बाल मोचनेसे उखाड़ डालते हैं, और श्रोरतोंकी तरह सुरमा श्रोर मिस्सी लगाते हैं. श्रोरतें यहांकी गौरी लेकिन भद्दी सूरत वाली होती हैं, और कुल घरके कामका भार अक्सर उन्हींको उठाना पड़ता है. धर्म यहांका बौद है, और जातिभेद नहीं है, परन्तु बौद धर्मके सुख्य नियमोंका उछंघन करके मछली तथा मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं. मुलम्मेका काम इस देशके लोग अच्छा करते हैं, और धानु तथा मिडीके वर्तन और रेशमके कपड़े, और संगमर्मरकी मूर्तियां उम्दह बनाते हैं. यह मुल्क पिहले स्वतंत्र था, परन्तु सन् १८८६ ई० में लॉर्ड डफ़रिनके समयमें छीनाजाकर हिन्दुस्तानके शामिल करलियागया.

स्यामके मुल्कमें भी चावळकी पैदाइश अच्छी होती है, और इलायची, दार-चीनी, तेजपात, काळी मिर्च, और अगर भी बहुत होता है. इस मुल्ककी खानोंमेंसे हीरा, नीळम, माणंक, छोहा, रांगा, सीसा, तांवा, और सुरमा निकळता है. निदयोंका रेता घोनेसे सोना भी मिळता है. इस मुल्कमें चुम्बकका पहाड़ है. यहांकी राजधानी



<sup>(</sup>१) इस नदीकी लम्बाई १२०० मील है.

<sup>(</sup>२) इस नदीकी लम्बाई ८०० मील है.

<sup>(</sup>३) इस नदीकी लम्बाई १७०० मील है.

के बैंकॉकका बाज़ार बिल्कुल पानीके ऊपर है, बांसके बेड़े बनाकर उनपर दूकानदार के रहते और अपना माल बेचते हैं; घोड़ा व गाड़ीका कुल काम किश्तियोंसे लिया जाता है. यहांके लोगोंका चालचलन और धर्म बर्झाके लोगोंका सा है. इन लोगोंको गानेका अधिक शोक़ है, और ये अपने नाखुन कभी नहीं कटवाते.

चीनका राज्य.

### (१)- चीन खास.

यह मुल्क २०' से ४२' अंश उत्तर अक्षांश और ९८' से १२३' पूर्व देशांतरके बीचमें वाक़े हैं. इसकी ज़ियादहसे ज़ियादह लम्बाई १६०० मील, चौड़ाई १३०० मील, क्षेत्रफल १६०००० मील मुरब्बा, और आबादी ३८१००००० मनुष्योंकी है.

सीमा – इसके उत्तरमें, मंगोलिया, श्रोर मंचूरिया; पश्चिममें, मंगोलिया, तिब्बत, श्रोर बर्ह्मा; दक्षिणमें, टाँकिन, श्रोर चीनी समुद्र; श्रोर पूर्वमें, पीला समुद्र श्रोर पासिफ़िक महासागर है.

द्वीप — दक्षिणमें, हेनन्; पूर्वमें फ़ॉरमोसा, चूज़न श्रीर लूचू हैं; मकाश्रो नामी टापू पुर्तगाल वालोंका है, श्रीर हाँगकाँग श्रंथेज़ोंका है.

निद्यां – उत्तरमें, पेहो और होआंगहो (१); मध्यमें, यांग्सिक्यांग (२); और दक्षिणमें चूक्यांग (३) है.

मइहूर शहर — पेहो नदीके पास पेकिन राजधानी; यांग्सिक्यांग नदीके ऊपर नैन्किन; टे कीलके नज़्दीक सूचू; पूर्वी किनारेपर अमोय, फ़्यूचू, निंग्पो, और शंघाई; और दक्षिणी किनारेपर केंटन है.

## (२)- तिब्बत.

चीन राज्यका यह विभाग हिन्दुस्तानके उत्तरमें है. इसकी लम्बाई१५००मील,चौड़ाई ५०० मील, क्षेत्रफल ७००००० मील मुरब्बा, और आबादी ६००००० मनुष्योंकी है.



<sup>(</sup>१) इस नदीकी लम्बाई २६०० मील है.

<sup>(</sup>२) इस नदीकी लम्बाई ३२०० मील है.

<sup>(</sup>३) इस नदीकी छम्बाई १०५० मीछ है.

इस देशमें मुरूय पर्वत हिमालय और केनलून हैं. मुरूय निद्यां सिंधु और सिंपू (ब्रह्मपुत्र) हैं. मुरूय भील पाल्टी, टेंग्री श्रीर मानसरोवर हैं. तिब्बतकी राजधानी शहर लासा है.

## (३)- मंगोलिया.

इसकी लम्बाई १७०० मील, चौड़ाई १००० मील, और आबादी अनुमान २००००० मनुष्योंकी है.

इसमें ख़ास पर्वत इन्शान, और मुख्य शहर साइबेरियांके पास उरगा, और मेवतिचन हैं.

## ( ४ )- मंचूरिया.

यह राज्य चीनका उत्तर-पूर्वी कोना है, जिसमें १२००००० मनुष्योंकी आबादी है. इसमें मुरूय नदी आमूर (१), और शहर किरिनौठा व सीक्डेन हैं.

# ( ५ )- पूर्वी तुर्किस्तान.

चीन राज्यका यह विभाग तिब्बतके उत्तर पश्चिममें हैं. इसमें मुख्य पर्वत केनळून; मुख्य निद्यां काशग्र, यार्कन्द, और खोतन हैं. मुख्य झीलें लॉबनीर और बास्टन हैं, श्रीर मुख्य शहर कराशर, खोतन या इल्ची, यार्कन्द और काशग्र हैं.

चीन देश बहुत पुराना मुल्क है. यहांके छोग प्राचीन समयसे ही सुधरे हुए हैं, और प्राचीन समयसे ही इसमें विद्याका प्रचार चला आता है. इन्हीं लोगोंने चुम्बकके गुण प्रगट किये हैं, और आजतक हरएक गांवमें बादशाहकी तरफ़से स्कूल नियत हैं. आदमीकी बनाई हुई अज़ीब चीज़ोंमेंसे इस मुल्कमें एक बड़ी दीवार है, जो १४०० मील लम्बी और २० से ३० फ़ुट तक जंबी और इतनीही चौड़ी है, जिसमें सौ सौ गज़के फ़ासिलेपर वुर्ज बने हैं. एक बड़ी नहर क़रीब ७०० मील लम्बी बनाई हुई है. यहांके लोगोंकी मुख्य खुराक चावल है. इस मुल्कके बाशिन्दे खुदपसन्द, कायर, कपटी, शकी, चालाक और मिहनती होते हैं. उनका चिहरा ज़र्द, पेशानियां बुलन्द, आंखें छोटी, और बाल काले होते हैं. और इसीलिये पैरके पंजे जितने छोटे हों उतनी ही वे खूबसूरत गीनी जाती हैं, और इसीलिये

<sup>(</sup>१) इस नदीकी लम्बाई २३०० मील है.

खोटी इम्ममें उनके पैरके पंजे ऐसे कसकर बांधिदये जाते हैं, िक बड़े होनेपर बढ़ने नहीं पाते. वहांके छोगोंका मज़हव बोंद्व है, परन्तु वे छोग मांस खाते हैं खोर देवी देवतात्त्रोंकी संस्था बहुत बड़ी मानते हैं. वहांकी मुख्य पैदावार चाय, रेशम, कोयछा खोर कई तरहके खिनज धातु हैं. चीनी भाषामें एक एक शब्दके छिये एक एक खक्षर मौजूद है, इसी कारण वहांकी वर्णमाछामें २००० से ज़ियादह खक्षर हैं. यहांके छोग कारीगरीमें बहुत होश्यार हैं खोर हाथी दांत, रेशम खोर मिटीसे कई तरहकी चीज़ें बनाते हैं. तिब्बतका माछिक छामा गुरु कहछाता है, खोर चीनी उसको बुद्धका अवतार मानते हैं. मुल्कका कारोबार उसका नाइव जिसको राजा कहते हैं, करता है; परन्तु हक़ीक़तमें इस्त्रियार बिल्कुछ सूवेदारका है, िक जो चीनकी तरफ़से वहां रहता है. धर्म बोद्द है. मंगोछियाका मुल्क समुद्रके सत्हसे बहुत उंचा है. मंचूरिया बड़ा उपजाक मुल्क है. इन दोनों मुल्कोंमें हरएक क़ौमका खान या सर्दार रहता है, जो चीनके वादशाहको खिराजदेते हैं. पूर्वी तुर्किस्तानमें नाज और फछ अच्छे पैदा होते हैं; श्रीर पाहाड़ोंमेंसे सोना, चांदी, छोहा, श्रीर कोयछा निकछता है. सन् १८६३ ई० में यहांके छोग बगावत करके चीन राज्यसे स्वतंत्र होगये थे, छोकिन् सन् १८७८ ई० में फिर चीन वाछोंने उन्हें अपना मातहत बनाछिया. मज़्हव यहांका मुसळ्मानी है.

तुर्किस्तान,

यह मुल्क ३६° से ४४° उत्तर ऋक्षांश, ऋौर ५६° से ७४° पूर्व देशान्तरके बीचमें वाक़े हैं. इसकी लम्बाई ज़ियादहसे ज़ियादह ९०० मील, चौड़ाई ५०० मील, क्षेत्रफल ११४००० मील मुख्वा, ऋौर ऋाबादी ऋनुमान ३००००० मनुष्योंकी है.

सीमा-इसके उत्तर और पश्चिममें, एशियाई रूस; दक्षिणमें, फारिस (पर्शिया), और अफ्गानिस्तान; और पूर्वमें, पूर्वी तुर्किस्तान है. इस मुल्कके दो विभाग, याने खीवा और बुखारा कियेगये हैं. इसमें मुख्य पर्वत दक्षिणकी ओर हिन्दूकुश, और पूर्वमें, वेटोरताग है. वड़ी नदी इस मुल्कमें सिर्फ ऑक्सस या अमू दर्या (१) है. मुख्य शहर बुखारा, ऑक्सस नदीके नज्दीक है; दूसरा शहर ऑक्सस नदीके किनारेपर खीवा है. इस मुल्कका बहुतसा हिस्सह रेगिस्तान है. ऑक्सस और ज़ेगज़ार्टीज़ नदियोंके किनारेकी जमीन उपजाऊ है. यहांके टोग ज़ियादहतर मवेशी रखते हैं, और जहां

<sup>(</sup>१) इस नदीकी लम्बाई १३०० मील है.

घासका आराम देखते हैं वहीं जारहते हैं. सन् ईसवीके चौदहवें शतकमें बुख़ारा कि नगर एशियाको फ़त्रह करने वाले तीमूरकी राजधानी था, और ख़ीवा भी प्रबल राज्य था, लेकिन अब ये दोनों ज़िले मात्र रहगये हैं, जो रिशया ( रूस ) के मातह्त हैं. यहांके लोग मुसल्मानी मज़्हव रखते हैं.

## एशियाई रूस.

यह मुल्क ३८° से ७८॰ उत्तर अक्षांश, और ३७° से १९०° पूर्व देशान्तरके बीचमें वाके है. इसकी ज़ियादहसे ज़ियादह लम्बाई ४००० मील, चौड़ाई २००० मील, क्षेत्रफल ६२२१००० मील मुख्बा, और आबादी १३००००० मनुष्योंकी है.

सीमा – इसके उत्तरमें, उत्तर समुद्र; पश्चिममें, यूरोपी रूस; दक्षिणमें, ईरान, अप्रग्नानिस्तान, तुर्किस्तान, मंगोलिया और मंचूरिया; और पूर्वमें पासिफ़िक महासागर है.

पहाड़-काकेशस (कोह क़ाफ़), यूराल श्रोर श्रल्ताई, इस देशके मुख्य पहाड़ हैं. हीप - इस देशके मुख्य हीप लियाखोव या नया साइवेरिया, रेंगललैएड, श्रीर संघेलिअन हैं.

नदी – इस देशकी बड़ी नदियां यूराल, ज़ेग्ज़ाटींज़, श्रोबी, येनिसी, लीना, श्रोर श्रामूर हैं.

भील - वेकल, चॅनी, बाल्कश और एरिवन है.

मुख्य शहर-ताइकृन्द, कोकन, टोवॉल्स्क, टॉम्स्क, क्याच्टा, इर्कूट्स्क, याकूट्स्क, टिफ्लिस, वाकू श्रीर मर्व हैं.

इस मुल्कमें जंगल और उजाड़ बहुत है, परन्तु दक्षिण भागकी धरती उपजाऊ है. यहां घोड़े और मवेशी बहुत होते हैं. उत्तर भागमें केवल झील, दलदल, श्रोर बिर्फ़-स्तान है. यहांकी खानोंमेंसे सोना, चांदी, प्लाटिनम, तांबा, सीसा, लोहा, पारा, गंधक, फिटकरी, हीरा, लसनिया और पुखराज वगेंग्रह कीमती चीज़ें निकलती हैं. इस मुल्कके साइबेरिया नामक विभागमें रूसके राजद्रोही और बड़े बड़े गुनहगार रक्खे जाते हैं, और उनसे खान खोदनेका काम लियाजाता है. साइबेरियाके अग्निकोणमें कैमचाटका क्रिनी प्रायद्वीप करीब ६०० मील लम्बा है, जिसमें कई ज्वालामुखी पर्वत हैं. उत्तरी

👺 विभागमें शरदीके कारण खेती नहीं होसकी, वहांके बाशिन्दे शिकार व जंगली फलोंसे 🖑 निर्वाह करते हैं. यहां नावकी किस्मसे एक बिना पहियोंकी गाड़ीमें कुत्ते जोड़कर वर्फ़िस्तानमें सफ़र कियाजाता है. उत्तरी समुद्रके नज्दीक वाले लोग छोटे व मज्बूत होते हैं और उनकी गर्दन तंग, आंखें काली, सिर बड़ा, पेशानी चौड़ी, नाक चिपटी, मुंह लंबा, होंठ पतले, रंग गेहुवां, कड़े और कंधेतक लटकते हुए काले बाल, डाढ़ी कम, और पेर छोटे होते हैं. वे छोग जलजीवोंसे पेट भरते, और वस्त्रकी जगह चमड़ा पहिनते शीतकालमें जब वहां महीनोंकी लम्बी रातें होती हैं, तो उस समय वहांके लोग वर्फ़में खड़े खोदकर उसके ऊपर वर्फ़से कुटीसी बना छेते हैं, और उसके अन्दर रहते हैं. ये लोग शरदीके दिनोंमें घास व मछलीकी चर्बीको जलाकर उससे तापते हैं. ठंढ वहां इतनी सरूत होती है, कि आग लगानेपर भी ये मकान नहीं गलते, और अन्दर रहने वालोंको बाहिर की हवासे बचाते हैं. जब कभी गर्मीसे बर्फ गलजाती है, तो जमीनके अन्दरसे हाथियोंके दांत निकलते हैं. .ईसवी १८०३ [वि०१८६० = हि०१२१८] में वर्फके नीचे एक जानवरकी पूरी लाश मिली थी, जो ९ फीट ४ इंच ऊंची, और १६ फ़ीट ४ इंच लम्बी थी, उसके दांत भैंसके सींगोंके मुवाफ़िक मुड़े हुए ९ फ़ीट ६ इंच लम्बे और ४॥ मन वजनमें थे. उसके बदनपर जनकी तरह काले बाल थे. वहां वाले इस जानवरको मेमात कहते हैं, और उसके दांतोंकी विक्री होती है. जानवर हाथीकी जातिका है, परन्तु आजतक वैसे दांतोंका हाथी ज़िन्दह देखनेमें नहीं आया. यह बड़े आश्चर्यकी बात है, कि जब इन दिनोंमें कोई हाथी वहांपर खाने पीनेके लिये कुछ न मिलनेके कारण क्षण भरभी नहीं जी सक्ता, तो जिन हजारों जानवरोंकी हाडियां वहां मिलती हैं वे कैसे ज़िन्दह रहे होंगे.

कोरिया.

यह प्राय द्वीप रूप मुल्क ३३° से ४३° उत्तर अक्षांश, और १२४° से १३०° पूर्व देशान्तरके मध्यमें वाके है. इसका क्षेत्रफल अनुमान ८७७६० मील मुख्बा, और आवादी अनुमान ९००००० मनुष्योंकी है.

सीमा- उत्तरमें, मंचूरिया; पश्चिम श्रोर दक्षिणमें, पीला समुद्र; श्रोर पूर्वमें कोरियाका मुहाना है.

इस मुल्कमें मुरूय नदी टोमनक्यंग श्रीर मुरूय शहर किकिंटाओ या सेउल अभेर पिंगयंग हैं. यह मुल्क सरूत होनेपर भी उपजाऊ है, श्रीर इसमें खेती अच्छी 餐

होती है. कोरियाका अन्दरूनी हाल बहुत ही कम जाना गया है, क्योंकि यहांके लोग हैं विदेशियोंको अपने देशके अन्दर अक्सर कम आनेदेते हैं, और धर्मका वर्ताव चीन वालोंके बराबर रखते हैं.

O O O NA O O O

जापान,

यह कई छोटे बड़े टापुत्रोंके समूहसे बना हुत्रा मुल्क २६° से ५१° उत्तर त्रक्षांश, और १२९° से १५६° पूर्व देशान्तरके बीचमें वाके है. क्षेत्रफल इसका १५०००० मील मुख्बा, श्रीर त्राबादी ३८१५१००० मनुष्योंकी है.

द्वीप- जापानके मुरुय टापू निफ़ोन, येस्सो, सिकोफ, क्यूसू, क्युराइल श्रीर लूचू हैं.

मुख्य शहर — निफ़ानके टापूमें टोक्यो या येडो श्रीर क्योटो ( म्याको ) हैं। येस्सोमें मेट्समे श्रीर हाकोडाडी; श्रीर क्यूसूमें नेगेसाकी मुख्य नगर है. यहांकी घरती ज़ियादह उपजाज नहीं है, परन्तु किस्नानोंके श्रमसे पैदाबार अच्छी होती है. इस मुक्कमें ज़राभी ज़मीन खेतीसे खाळी नहीं है. पहाड़ोंपर भी जहां बैळ नहीं जासके, आदमी हाथोंसे ज़मीन खोदकर बोते हैं. एक वर्ष पर्यन्त जो ज़मीन बिना बोई रहजाबे, तो खाळिसह होजाती है. यहांकी खानोंसे चांदी, सोना, छोहा, रांगा, सीसा, तांबा, पारा, गंधक और हीरा, निकळते हैं. समुद्रके किनारेपर मोती, मूंगा, और श्रवर मिळता है.

आदमी वहांके चाठाक, मिहनती, निष्कपटी, उदार, सचे, सन्तोषी, और मिठनसार होते हैं, श्रीर चुग्ठीको बड़ा भारी ऐव समभते हैं. ये छोग विदेशी आदमीका एतिवार नहीं करते श्रीर अदबके साथ रहते हैं. बदन उनका भराहुश्रा, छेकिन् कम मोटा होता है; आंखें छोटी, गर्दन तंग, सिर बड़ा, नाक छोटी श्रीर फेठी हुई, बाठ काठे और मोटे, तैठसे चमकते हुए होते हैं. इन छोगोंकी खुराक बहुधा चावठ और मांस है, जिसकी उनके धर्ममें मनाई है. ये छोग उच भरमें तीन बार नाम पठटते हैं. श्रीरतें श्रक्सर पतिव्रता होती हैं, और बीस बीसतक उपर तठे गोनें पहिनती हैं. वे मदोंके समान पढ़ी छिखी भी होती हैं.

रेशमी श्रीर सूती कपड़ा, फ़ौलादी चाक़ू, तलवार, और चीनीके बर्तन यहां अच्छे बनते हैं



#### हिन्दुस्तान.

**~**0%0%0%0~

यह मुल्क एशियाके दक्षिणमें ८°-४ से ३६° उत्तर अक्षांश, श्रोर ६६°-४४ से ९१° पूर्व देशान्तरके बीचमें वाक़े हैं. लम्बाई इसकी हिमालयसे कन्याकुमारीतक १९०० मील, श्रोर चौड़ाई भी इतनी ही हैं. क्षेत्रफल इसका श्रनुमान १५५३९२५ वर्ग मील, और श्राबादी २८७२८९७८३ मनुष्योंकी है (१).

सीमा – इसके उत्तरमें, हिमालय पर्वत; पश्चिममें, सुलैमान श्रोर हाला पहाड़; दक्षिणमें, हिन्द महासागर; और पूर्वमें आसामका पहाड़ है.

पर्वत – हिन्दुस्तानके उत्तरमें, हिमालय पर्वत दुन्याके सब पहाडोंसे ज़ियादह जंचा है, जिसकी सबसे जंची चोटी माउएट एवेरेस्ट समुद्रके सत्हसे २९००२ फीट जंची है; मध्यमें विध्याचल नामक पहाड़ीश्रेणी है, जिसकी जंची चोटी जाम घाट है; राजपूतानहमें अर्वली; दक्षिणमें पूर्वी किनारेपर पूर्वी घाट; और पश्चिमी किनारेकी ओर पश्चिमी घाट या सह्याद्रि पहाड़ है. इन दोनों घाटोंके दक्षिणमें, नीलिगिरि पर्वत; और नीलिगिरिसे दक्षिण कन्याकुमारीतक कर्दमन पर्वत है.

द्वीप - मद्रास इहातेके मदूरा ज़िलेके दक्षिण पूर्वमें सिलोन (सिंहल द्वीप); मलाबारके किनारेके पश्चिममें लकद्वीप श्रीर मालद्वीप; और बंगालके श्राखातमें अन्डमान, श्रीर निकोबार द्वीप हैं.

अन्तरीप - पालमेरास, कटकके दक्षिणमें; कालीमीर, कावेरीके मुहानेपर; मुंज, सिन्धमें; जगत पॉइंट और दीव गुजरातमें; श्रीर कन्याकुमारी हिन्दुस्तानके दक्षिणमें है.

समुद्र, मुहाने व खाड़ी — हिन्दुस्तानके पूर्वकी ओर बंगालकी खाड़ी हिन्दुस्तान श्रोर वर्झाके वीचमें; मनारकी खाड़ी श्रोर पाक मुहाना, सिंहलद्वीप और हिन्दुस्तानके बीचमें हैं; पश्चिमकी तरफ़ कच्छकी खाड़ी, गुजरातके पश्चिममें; और खंभातकी खाड़ी गुजरातके दक्षिणमें है.

नदी – उत्तरमें, गङ्गा नदी (२) हिमालयके दक्षिण गङ्गोत्री स्थानसे निकलकर बंगालेकी खाडीमें गिरती है; श्रीर जमुना, रामगङ्गा, गोमती, कर्मनाशा, घाघरा, सोन, गंडक, बाग्मती और कोसी ये सब उसकी सहायक निद्यां हैं.



<sup>(</sup>१) यह संख्या . ईसवी १८९१ के अनुसार है.

<sup>(</sup>२) इस नदीकी लम्बाई १५०० मील है.

पूर्वमें, ब्रह्मपुत्र नामी नदी हिमालयके उत्तरसे निकलकर गङ्गाके साथ मिलनेके हैं बाद बंगालेकी खाड़ीमें गिरती है. गङ्गा श्रीर ब्रह्मपुत्रकी मिली हुई धाराको मेग्ना कहते हैं.

पश्चिममें, सिन्धु नदी हिमालयके उत्तरसे निकलकर अरबके समुद्रमें गिरती है. मेलम, रावी, चिनाब, सतलज और व्यासा इसकी सहायक नदियां हैं.

दक्षिणमें, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, श्रीर कावेरी बंगालेकी खाडीमें, और नर्मदा व तापी, खंभातकी खाडीमें गिरती हैं.

झील – मानसरोवर, हिमालयमें; डल श्रीर उलर, कश्मीरमें; चिल्का, उड़ीसा में; कोलेर, उत्तरी सर्कारमें; श्रीर सांभर राजपूतानहमें है.

स्वाभाविक विभाग- कुछ हिन्दुस्तानके तीन स्वाभाविक विभाग हैं, जिनमें १- उत्तर हिन्दुस्तान, जो हिमालयके पास है; २- मध्य हिन्दुस्तान, जो हिमालय श्रोर विन्ध्याचलके वीचमें वाके है; और ३- दक्षिण हिन्दुस्तान, जो विन्ध्याचलके दक्षिणमें वाके है.

देश विभाग- १-ब्रिटिश इण्डिया याने वह मुल्क जिसमें खास सर्कार अंग्रेज़ीका क़ब्जह है; २- रक्षित देश, जो सर्कार अंग्रेज़ीको कर देते हैं; ३- स्वाधीन राज्य; और ४- अन्य देशीय राज्य.

## १ - ब्रिटिश इण्डिया.

ब्रिटिश इण्डियामें इहातह बंगाल, मद्रास, बम्बई, श्रोर वह मुल्क, जो सुश्रीम गवर्मेण्टके तह्तमें है, शामिल हैं. इनमेंसे इहातह बम्बई श्रोर मद्रास, गवर्नरोंके आधीन हैं.

बंगाल इहातहके तीन भाग हैं- १- बंगाल; २- पश्चिमोत्तर देश व अवध; और ३- पंजाब. ये तीनों भाग लेफिटनेएट गवर्नरोंके आधीन हैं.

जो मुल्क, कि सुप्रीम गवर्में एटके आधीन हैं, उनमें किमर्नर रहते हैं, श्रीर वे गवर्नर जेनरलके इज्लाससे मुक्रेर होते हैं.

कुल ब्रिटिश इंग्डियांके १२ हिस्सह हैं, जिनके नाम मए आबादी व क्षेत्रफल वग्रेरहके नीचे लिखे जाते हैं:-





| नम्बर. | नाम सूदाः                   | आ़्बादी. | क्षेत्रफल. | कि्स्मत. | ज़िला. | केफ़ियत.                                    |
|--------|-----------------------------|----------|------------|----------|--------|---------------------------------------------|
| 9      | बंगाल                       | ७१२७०३०२ | १६३९०२     | 3        | ५ं२    |                                             |
| २      | पश्चिमोत्तर देश<br>व अवध    | ४६९०३१०२ | १०६१०४     | 99       | ४९     | ये लेफ़्टिनेएट गव-<br>र्नरोंके श्राधीन हैं. |
| ઋ      | पंजाब                       | २०८६६८४७ | १०७९८९     | ω        | 39     |                                             |
| 8      | बम्बई                       | १५९८५२७० | १२४१२२     | 8        | २३     | ये गवर्नरोंके आधीन                          |
| ç      | मद्रास                      | ३५६३०४४० | १३९६९८     | 0        | २२     | है.<br>                                     |
| ध      | ब्रिटिश वर्ह्मा             | ४६५८६२७  | ८७२२०      | ર        | 98     |                                             |
| 9      | श्रासाम                     | ५४७६८३३  | ४६३४१      | 9        | 99     |                                             |
| C      | मध्य हिन्द                  | १०७८४२८७ | ८४४४५      | 8        | 96     |                                             |
| 8      | अएडमान व नि-<br>कोबार द्वीप | 3,000    | ३२८५       | 0        | २      | ये चीफ़ किमश्नरोंके<br>आधीन हैं.            |
| 90     | अजमेर                       | ५४२३५८   | २७१०       | 0        | २      |                                             |
| 99     | बरार                        | २८९७४९१  | 99999      | ર        | æ      |                                             |
| 92     | कुर्ग                       | १७३०५५   | १५८३       | 0        | 9      |                                             |





## ( गवर्में एट बंगाल )



किस्मत और ज़िले – बंगाल लेफिटनेएटीमें सूबा उड़ीसा, छोटा नागपुर, वंगाल, श्रोर बिहार शामिल हैं, जिनमें नीचे लिखी हुई ९ क़िस्मतें श्रोर ५२ ज़िले हैं. राजधानी इस सूबेकी कलकता है.

- (१) किस्मत बर्दवानमें, बर्दवान, बांकोड़ा, बीरभूमि, मेदनापुर, हुगछी, और हवड़ा नामके ६ ज़िले हैं.
- (२) कि्रमत प्रेज़िडेन्सीमें, कलकत्ता, खोलना, चौबीसपर्गनह, निद्या, जैसोर श्रीर मुर्दीदाबाद है.
- (३) क़िस्मत राजशाही व कूचिबहारमें, दीमाजपुर, राजशाही, रंगपुर, बोगरा, पवना, दार्जिलिंग, जलपाईगोड़ी और कूचिबहार.
  - ( ४ )- किस्मत ढाकामें, ढाका, फ़रीदपुर, बाक़रगंज, श्रीर मैमनसिंह.
- ( ५ )- किस्मत चटगांवमें, चटगांव, नवाखोली, प्रदेश चटगांव पहाड़ी, टिपरा, प्रदेश टिपरा पहाड़ी.
- (६) किस्मत पटनामें, पटना, गया, शाहाबाद, दुर्भगा, मुज़फ़्फ़रपुर, सारन, श्रीर चम्पारन.
- (७)- क़िस्मत भागलपुरमें, मुंगेर, भागलपुर, पुर्निया, माल्दा, और सन्थाल पर्गनह.
- (८)- किस्मत उडी़सामें, कटक, जगन्नाथपुरी, बालासोर, अंगोल, बांकी, ओर बाजगुज़ार महाल.
- (९) क़िस्मत छोटा नागपुरमें, हज़ारी बाग्र, लुहारडिग्गा, सिंहभूमि, मान-भूमि, श्रीर बाजगुज़ार महाल.

मरुहूर राहर व क्रवे – इस सूबहमें बर्दवान बड़ा रोनक्दार राहर है, और यहां महाराज वर्दवान रहते हैं. कलना और कटवा व्यापारकी जगह हैं. रानीगंजमें कोयलेकी खान है. बंकोड़ामें रेशमी श्रोर टसरी थान श्रच्छे होते हैं. बेजनाथ (ज़िला बीरभूमिमें ) महादेवजीका प्रसिद्ध मन्दिर है. कलकता, हुगली नदीपर हिन्दुस्तानकी हैं राजधानी हैं; यह बहुत बड़ी सोदागरीकी जगह, श्रोर बहुत बड़ा श्राबाद शहर हैं; इसमें फ़ोर्ट विलिश्रम नामी किला हैं; मिटिया वुर्जमें लखनऊके पदभ्रष्ट नव्वाब वाजिद-अलीशाह रहते थे. श्रलीपुर, जो फ़ोर्ट विलिश्रमसे चार मीलके फ़ासिलहपर हैं, लेफ्टि-नेपट गवर्नर बंगालके रहनेकी जगह हैं. दमदम और बारकपुर पल्टनोंके रहनेकी जगह हैं. हवड़ामें, जो कलकत्ताके पास हैं, ईस्ट इंडिया रेलवेका एक बड़ा कारख़ानह है.

नित्या – भागीरथी नदीपर वाके हैं; संस्कृतके पिएडतोंमें यहांके न्यायशास्त्री प्रसिद्ध हैं. शान्तिपुरमें सूती कपड़ा श्रच्छा होता है. किशननगर, भिलंगी नदीपर प्रसिद्ध जगह है. आसीमें सिराजुद्दोलहने लाई क्वाइवसे शिकस्त पाई थी.

मुर्दिादाबाद – भागीरथी नदीपर नव्वाव नाज़िम बंगालाका सद्र मकाम था; श्रीर बहरामपुरमें सर्कारी कचहरियां हैं. दार्जिलिंगमें बंगालाके हाकिम हवाख़ोरीके लिये जाते हैं. ढाकाकी मलमल और चिकन प्रसिद्ध हैं.

चटगांव- यह बहुत अच्छा वन्दर है, और यहांसे लकड़ी और चावल वाहिरको भेजे जाते हैं.

माल्दा - रेशमी कपड़ा श्रोर आमके लिये प्रसिद्ध है. भागलपुरमें रेशमी श्रोर टसरी कपड़ा श्रच्छा होता है.

मुंगेर-यहांकी छुरी श्रोर पिस्तौल प्रसिद्ध हैं. जमालपुर, ईस्ट इंडिया रेलवेका सद्ग मकाम है. राजमहल बंगालेके नव्वाबोंकी राजधानी था.

गया- फल्गू नदीपर हिन्दु अोंका तीर्थ स्थान है.

पटना या अज़ीमाबाद – गंङ्गाके किनारेपर एक बहुत बड़ा शहर है, जो पहिले बिहार की राजधानी था. बांकीपुरमें सर्कारी कचहरियां हैं. दानापुरकी छावनी प्रसिद्ध है.

आरा- शाहन्त्राबादके ज़िलेमें प्रसिद्ध स्थान है. बक्सरमें अन्नकी बड़ी मंडी और सहसराममें शेरशाहका मक्बरा है.

सोहनपुर- मुज़फ़्रिपुरके ज़िलेमें है, जहां कार्तिकी १५ को हरिहर क्षेत्रका मेला बहुत अच्छा होता है.

वालासोर- यहां फूलके बर्तन बहुत श्रच्छे होते हैं. कनारकमें सूर्यका एक बहुत बड़ा मन्दिर है.

कटक— उड़ीसाके सब शहरोंमें बड़ा है. जगन्नाथपुरी हिन्दुओंके तीर्थकी जगह है. हज़ारी बाग़की आबोहवा अच्छी है.



## ( पश्चिमोत्तर देश व अवध ).

सीमा – इस देशके उत्तरमें, हिमालय पहाड़ व नयपाल; पश्चिममें, राजपूतानह व पंजाब; दक्षिणमें, एजेएटी मध्य हिन्द; और पूर्वमें, गवर्मेएट बंगाल है.

किस्मत और ज़िले – इस सूबेमें नीचे लिखी हुई ११ किस्मतें श्रीर ४९ ज़िले हैं, और इसकी राजधानी इलाहाबाद है.

- (१) ) कि्रमत मेरटमें, देहरादून, सहारनपुर, मुज़फ़्फ़रनगर, मेरट, बुलन्द्शहर श्रीर श्रलीगढ़ नामके ६ जिले हैं.
- (२) किस्मत रुहैलखण्डमें, विजनीर, मुरादाबाद, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, और पीलीभीत.
- (३) क़िस्मत आगरामें, मथुरा, आगरा या अक्बराबाद, एटा, फ़र्रुख़ाबाद, मैनपुरी, श्रीर इटावा.
- (४) क़िस्मत इलाहाबादमें, कानपुर, हमीरपुर, फ़त्हपुर, बांदा, इलाहाबाद और जीनपुर.
- ( ५ )- क़िरुमत बनारसमें, मिर्ज़ापुर, बनारस, ग्राज़ीपुर, श्राज़मगढ़, गोरखपुर, बस्ती, और बिलया.
- (६) किस्मत आंसीमें, जालीन, भांसी, श्रीर लिलतपुर.
- ( ७ )- क़िस्मत कमाऊंमें, तराई पर्गनह, कमाऊं, श्रीर गढ़वाल.
- (८) क़िस्मत लखनजमें, उन्नाव, वारहबंकी श्रीर लखनज.
- ( ९ )- क़िस्मत सीतापुरमें, सीतापुर, हरदोई, और खेरी.
- (१०)- किस्मत फ़ैज़ाबादमें, फ़ैज़ाबाद, गौंडा, और बहरायच.
- (११)- क़िस्मत रायबरेलीमें, रायबरेली, सुल्तानपुर, और प्रतापगढ़.

मश्हूर शहर व करूबे— देहरादूनकी चाय मश्हूर है. लन्धोरा और मन्तूरीमें अंग्रेज़ी हाकिम हवाखोरीके लिये जायाकरते हैं. सहारनपुरका कम्पनी बाग अच्छा है; यहां सर्कारी घुड़साल है, और सिफ़ेद लकड़ीके सन्दूक और क्लमदान अच्छे बनते हैं. हरदार, हिन्दुओंके तीर्थकी जगह है. रुड़कीका कॉलिज और धुएंकी कल्लोंका कारखानह प्रसिद्ध है.

मेरटमें चैतके महीनेमें नौचन्दीका मेला होता है. बरीतमें लोहेके वर्तन अच्छे बनते हैं. अलीगढ़में मुसल्मानोंका कॉलेज है. हातरसमें चाकू अच्छे बनते हैं. मुरादाबादमें क्लईके बर्तन और देशी कपड़े अच्छे बनाये जाते हैं.

अमरोहामें मिट्टीके बर्तन अच्छे बनते हैं. चंदौसी व्यापारकी जगह है. द्वाराकी छींट अच्छी होती है.

बदायूंमें दिछीका वाद्शाह ऋठाउदीन राज्य छोड़कर रहा था. बरेलीमें मेज और कुर्सियां, और पीलीभीतके चावल अच्छे होते हैं.

शाहजहांपुरमें चाकू और सरीते अच्छे होते हैं, और वहांका रीज़ा फ़ैक्टरी (रम शराब श्रोर कन्द बनानेका कारखानह ) प्रसिद्ध है; और तिलहरमें तीर और कमान अच्छे बनते हैं.

मथुरा, यनदावन, नन्दगांव, वरसाना, गोकुल और गोवईन ये सब श्री कृष्णके रास विहारके स्थान होनेके कारण हिन्दु आंके पवित्र स्थान हैं.

आगरेमें किला, ताजमहल, आराम वागु; श्रीर सिकन्दरेमें. श्रक्वर वादशाहका मक्बरा देखनेके योग्य है, यहांकी दरी और पचीकारीका काम प्रसिद्ध है.

फ़त्हपुर सीकरीमें अक्बर बादशाह और उसके वज़ीरोंके महल हैं. फ़र्रुख़ाबाद व्यापारका स्थान है.

कानपुरमें चमड़ेका काम अच्छा वनता है.

महोवाके पान मश्हूर हैं.

इलाहाबाद ( प्रयाग ), गंगा श्रीर यमुनाके संगमपर वाक्ने होनेसे हिन्दुश्रोंका मुख्य तीर्थ है; श्रोर पश्चिमोत्तर व श्रवध देशकी राजधानी है.

मिर्जापुरमें पीतलके वर्तन अच्छे वनते हैं.

चुनारगढ़का किला और वहांके मिट्टीके वर्तन मरहूर हैं.

वनारस (काशी), हिन्दुओंका तीर्थ स्थान है. यहां संस्कृत विद्याका प्रचार सवसे बढ़कर है.

नैनीतालपर ज़िले कमाऊंमें अंग्रेज़ लोग हवाखोरीके लिये आते हैं.

लखनऊ, गोमती नदीपर बाद्शाही समयमें अवध देशकी राज्धानी था. पर काग्ज़ अच्छे वनते हैं.

फ़ैज़ाबादमें सकड़ीकी चीज़ें श्रव्छी बनती हैं. इसके नज्दीक अयोध्या हिन्दुओं के तीर्थकी जगह है. यहांपर पुराने मकानातके चिन्ह अबतक दिखाई देते हैं.



### ( गवर्में एट पंजाब ).

सीमा- इस सूर्वेके उत्तरमें, कश्मीरका राज्य; पश्चिममें, सुलैमान पर्वत; दक्षिणमें, राजपूतानह; और पूर्वमें, जमुना नदी है.

किस्मत व ज़िले- इस विभागमें नीचे लिखी हुई छः किस्मतें और ३१ ज़िले हैं, राजधानी इसकी लाहीर है.

- (१) क़िस्मत दिल्लीमें, दिल्ली, गुड़गांवा, करनाल, हिसार, रुह्तक, अंबाला, और शिमला नामके ७ ज़िले हैं.
- (२) क़िस्मत जालंधरमें, लुधियाना, फीरोज़पुर, जालंधर, होश्यारपुर, और कांगड़ा.
- (३) किस्मत लाहोरमें, लाहोर, अमृतसर, गुरदासपुर, मुल्तान, भंग श्रोर माउंटगोमरी.
- (४) क़िस्मत रावलपिंडीमें, रावलपिंडी, भेलम, गुजरात, शाहपुर, गूजरां-वाला, और सियालकोट.
- (५)- किस्मत देहराजातमें, देरह इस्माईलखां, देरह गाज़ीखां, बन्नू, और मुज़फ़्फ़्रगढ़.
- (६)- किस्मत पिशावरमें, पिशावर, हजारा, श्रोर कोहाट.

मशहूर शहर व क्स्बे- दिङ्की, बादशाही समयमें भारतवर्षकी राजधानी था. करनाल श्रीर पानीपत ये दोनों लड़ाईके प्रसिद्ध स्थान हैं. कुरुक्षेत्र, पांडव और कौरवोंके महाभारत युद्धकी जगह है. थानेश्वर, हिन्दुओंके तीर्थका स्थान है.

लुधियाना- यहां सूती और रेशमी कपड़ा अच्छा बनता है.

शिमला- यहां गर्मीके मौसममें गवर्नरजेनरल हिन्द रहते हैं. श्रखतसरमें गुरु-गोविन्दका मन्दिर है.

रावलिपंडी- यहां सर्कारी फ़ौज रहती है.

अटक – यहांका किला मश्हूर है.

मरी - अंग्रेज़ोंके छिये हवाख़ोरीका स्थान है.

मुल्तान - यहां रेशमी कपड़ा अच्छा वनता है.

पिशावर - हिन्दुस्तानकी पश्चिमी सीमापर बाके है, यहां अंग्रेज़ी फ़ौज रहती है.





# ( गवर्में एट बम्बई ).

सीमा – इसके उत्तरमें, पंजाब व बिङ्घोचिस्तान; पश्चिममें, बिङ्घोचिस्तान व अप्रबंका समुद्र; दक्षिणमें, मैसोर और इहातह मद्रास; और पूर्वमें, राजपूतानह व मध्य हिन्दका मुल्क है.

किस्मत व ज़िले - इस इहातेमें चार किस्मतें ऋौर २३ ज़िले हैं:-

- (१) उत्तरी किस्मतमें, अहमदाबाद, खेड़ा, पंचमहाल, भड़ोच, सूरत, थाना या उत्तरी कोकण श्रीर कोलावा.
- (२) किस्मत मध्यमें, खानदेश, नासिक, अहमदनगर, पूना, शोलापुर और सितारा,
- (३) किस्मत दक्षिणीमें, वेलगांव, धारवाड़, कलाडगी, कनाड़ा, रत्नागिरी या दक्षिणी कोकण.
- (४) क़िस्मत सिन्धमें, किरांची, हैदराबाद, थर ख्रोर पार्कर, शिकारपुर उत्तरी सिन्ध सईद.

मशहूर शहर व क्रवे - श्रहमदावाद, सावरमती नदीपर गुजरातकी पुरानी राजधानी था.

भड़ोच - नर्मदा नदीपर, श्रोर सूरत तापी नदीपर व्यापारके शहर हैं.

वम्बई – इस इहातेकी राजधानी और व्यापारकी प्रसिद्ध जगह, और बड़ी आबादीका शहर व वन्दर है.

अहमद्नगर - निजामशाही वाद्शाहोंकी राजधानी था.

नासिक - गोदावरीके तटपर हिन्दु श्रोंका प्रसिद्ध तीर्थ है.

पूना - पेइवाञ्चोंकी राजधानी था.

पंढरपुर - हिन्दु श्रोंका तीर्थ स्थान है.

शोलापुर - व्यापारका शहर है.

सितारा – पहिले यरहटोंकी राजधानी था. महाबलेइवर – अंग्रेज़ोंके लिये हवा- खोरीकी जगह है.

वीजापुर - आदिलशाही बादशाहोंकी राजधानी था.

किरांची - सिन्धका नामी बन्दर श्रोर व्यापारकी जगह है.

हैदराबाद – दुस्तकारीके लिये मइहूर है. ठडा और शिकारपुर व्यापारकी जगह हैं. ई







# ( गवर्मेएट मद्रास ).

सीमा- इस सूबेके उत्तरमें, उड़ीसा, श्रीर हैदराबाद; पूर्व श्रीर दक्षिणमें, समुद्र; पश्चिममें, इहातह, बम्बई, और समुद्र है. इस विभागमें कुछ २२ ज़िले हैं, जो नीचे लिखे जाते हैं:-

१- गंजाम, २- विजिगापहन, ३- गोदावरी, ४- कृष्णा, ५- कर्नोल, ६-वेलारी, ७- कड़ापा, ८- नेलोर, ९- चिंगलेपट, १०- मद्रास, ११- उत्तरी आर्कट, १२- तंजोर, १३- त्रिचिनापल्ली, १४- मदूरा, १५- तिनावली, १६- सालम, १७-कोयंबाटूर, १८- नीलगिरी, १९- मलाबार, २०- दक्षिणी कनारा, २१- दक्षिणी आर्कट, और २२- अनन्तपुर है.

मरहूर शहर व क्स्बे- मद्रास, इस इहातेकी राजधानी है.

व्रह्मपुर- यहां रेशमी कपड़ा अच्छा होता है. विजि़गापद्दन एक बड़ा

राजमंद्री – ज़िले गोदावरीका सद्र मकाम है. मछलीपद्दन – यह एक बन्द्र है, और यहां छींटें अच्छी बनती हैं. गूटीका क़िला मइहूर है.

कांजीवरम- यहांके मन्दिर मइहूर हैं.

आर्कट- कर्नाटकके नव्वाबोंकी राजधानी थी.

तंजीर- यह व्यापारकी जगह है.

त्रिचिनापल्ली- इस वड़े शहरके पास श्रीरंगजीका प्रसिद्ध मन्दिर है.

मदूरा- यहां बहुतसे उत्तम उत्तम मन्दिर हैं.

उटाकमन्ड- अंग्रेज़ोंके लिये हवाख़ोरीका स्थान है.

कालिकट- समुद्रके किनारेपर है.

मंगलोर- दक्षिणी कनाराका सद्र मकाम है.

रामेश्वर- इस छोटेसे द्वीपमें शिवका एक बड़ा प्रसिद्ध मन्दिर है.





# ( सुप्रिम गवर्में एटके मातह्त मुल्क ).

इस विभागमें नीचे लिखेहुए मुल्क हैं, और वे चीफ़ किमश्नरोंके अधिकारमें हैं. 9- ब्रिटिश बर्झा; २- आसाम; ३- मध्य देश; ४- अन्डमान और निकोबार द्वीप; ५- अजमेर; ६- बरार; और ७- कुर्ग.

## ( ब्रिटिश बर्ह्मा ) ( १ ).

सूबह ब्रिटिश बर्झा, बंगालेकी खाड़ीके पूर्वी किनारेपर चटगांवके ज़िलोंसे आसामतक फैला हुआ है.

किस्मत व ज़िले– इसमें तीन किस्मतें और १९ ज़िले हैं; रंगून इस सूबहकी राजधानी है.

- (१) किस्मत पेगूमें रंगून, हंथावाडी, थाँका, बेसीन, हेन्ज़ादा, थिरावाडी, श्रोम, और थेएटम्यो हैं.
- (२)- क़िस्मत आराकानमें अक्याव, उत्तरी अराकान, क्यूकप्यू और सैएडवे हैं.
- (३) किस्मत तनासिरममें मोलमीन, एम्हर्स्ट, टेवाय, मरगुई, इयूगेंग, टौंगूं और साल्वीन हैं.

मरहूर शहर व क्रवे – रंगून, ब्रिटिश वर्ह्माकी राजधानी है; इयूडिगोन बोह-मतवालोंका पिवत्र स्थान है; पेगू पिहले समयमें टालैंग घरानेकी राजधानी था; प्रोममें बोह्मतवालोंका वड़ा यिन्दर है; अक्याव एक वन्दर है, जहांसे चावल वाहिर भेजे जाते हैं, और यहांके मकानात व महसह अच्छे हैं; भीलोंगमें यिन्दर बहुत हैं, जो अशोक राजाके नामसे प्रसिद्ध हैं.

## ( गवर्भेण्ट आसाम ).

सीमा- इसके उत्तरमें भूटान; दक्षिण व पूर्वमें वर्ह्या व मनीपुर; और पश्चिममें, गवर्में पट बंगाल व क्चिबहार हैं.

<sup>(</sup>१) ठॉर्ड डफ्रिनके वक्तमें वर्ह्या देशका जो विभाग जीतकर हिन्दुस्तानमें मिलाया गया, वह

ज़िले— इस मुल्कमें सिल्हट, कछार, ग्वालपाड़ा, कामरूप, दरंग, नौगांव, शिव- सागर, लिखेन हों, खोर गोहाटी इसकी राजधानी हैं.

मुख्य शहर व क्स्बे— सिल्हटकी नारंगियां और सीतलपाटी अच्छी होती है. गोलाघाटमें चावलोंका व्यापार बहुत होता है. चेरापूंजीमें छः सौ इंचतक पानी बरसता है. शिलांग, चीफ़ कमिश्नरके रहनेकी जगह है.

## ( गवर्में एट मध्य हिन्द ).

सीमा- उत्तरमें, एजेएटी मध्य हिन्द; पूर्वमें, गवर्मेएट बंगाल; दक्षिणमें, मद्रास इहातह और हैदराबादका राज्य; श्रीर पश्चिममें बरार है.

किस्मत और ज़िले-इस देशमें ४ किस्मतें श्रीर १८ ज़िले हैं. इस सूबेकी चीफ़-कमिश्नरीका सद्र मक़ाम नागपुर नाग नदीपर वाक़े हैं.

- ( 9 )— क़िस्मत जबलपुरमें सागर, दमोह, जबलपुर, मएडला, और सिउनी नामके ज़िले हैं.
- (२) क़िस्मत नर्मदामें नृसिंहपुर, होशंगाबाद, नीमार, बेतूल, और छिंदवाड़ा.
- (३)- क़िस्मत नागपुरमें नागपुर, भएडारा, वरदा, चान्दा, और बालाघाट.
- ( ४ )- किस्मत छत्तीसगढ़में रायपुर, बिलासपुर, और सम्भलपुर,

मुख्य शहर व कस्वे— सागर, सर्कारी पल्टनके रहनेकी जगह है. हंडिया मुस-ल्मानोंका पुराना शहर है. बुर्हानपुर, तापी नदीपर खानदेशका सद्र मकाम है. कामटीमें सर्कारी छावनी है. हिंगनघाटमें रूईकी मंडी है. जबलपुर व्योपारका शहर है. होशंगाबाद, होशंगशाहका बसाया हुआ है, इसके पासकी धरती बहुत उपजाक है. नागपुर, चीफ़ किमश्लारीका सद्र मकाम है, जो मरहटींके राज्यमें भी घोंसला राजाओंकी राजधानी था. वीरागढ़ और सम्भलपुरमें हीरेकी खान है.

( अएडमान और निकोबार द्वीप ).

ये द्वीप वंगालेकी खाड़ीमें हैं, इनमें पोर्ट ब्लेअर बड़ा आबाद शहर है. यहांपर हिन्दुस्तानके जन्म क़ेदी भेजेजाते हैं.



यह ज़िला जोधपुर, उदयपुर और कृष्णगढ़से घिरा हुआ है. चीफ़ किमश्नरी का सद्र मक़ाम अजमेर है, जहां स्वाजिह मुईनुदीन चिइतीकी दर्गाह है. नसीरा-बादमें सर्कारी छावनी है. पुष्कर हिन्दुओंका तीर्थ स्थान है.

### ( बरार ).

सीमा - इसके उत्तरमें तापी नदी; पूर्वमें वरदा; दक्षिणमें पैनगंगा; और पश्चिममें ख़ानदेश है.

किस्मत व ज़िले – इसमें दो किस्मतें और ६ ज़िले हैं. इसका सद्र मकाम अमरावती है.

- (१) क़िस्मत पूर्वी वरारमें अमरावती, एलिचपुर, और वन नामके तीन ज़िले हैं.
- (२)- पश्चिमी बरारमें श्रकोला, वल्डाना और वेसिम.

मुख्य शहर व क्स्बे— अमरावती सद्र मकाम है. मुर्तजापुरमें रूईकी वड़ी मंडी है. ग्वालगढ़का क़िला प्रसिद्ध है. खामगांवमें रूईकी मंडी है. ब्यारगांवमें जेनरल वेलेज्ली साहिबने मरहटोंको शिकस्तदी थी.

# ( कुर्ग ).

कुर्ग, मठाबार और मैसोरके बीचमें है. इसमें जंगळ और पहाड़ बहुत हैं और छोटी इछायची और कहवा बहुत होता है. इसका प्रवन्ध साहिब कमिश्नर बरारके सुपुर्द है. मरकाड़ा इसका सद्र मकाम है.

### ( रक्षित राज्य ).

हिन्दुस्तानके रक्षित राज्योंकी आबादी विक्रमी १९३८ [हि॰ १२९८ = .ई॰ १८८१ ] में क्रीबन साढ़े पांच करोड़ थी, जिनके नाम मए क्षेत्रफल व आमदनी क्षेत्रफले नीचे लिखे हुए नक्शहमें दर्ज हैं:-



| Ċ             |
|---------------|
| 6             |
| नक्शह (       |
| राज्योंका     |
| रक्षित        |
| हिन्दुस्तानके |

|               |                          | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   |                                                                                        | ***************************************                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                     |                                 | A PARA                                                                            |
|---------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|               | · Day (6                 | o                                        | यह रियासत सर्कार अंग्रे-<br>झोको ख़िराज नहीं देती,<br>लेकिन अहरतक बक्<br>क़ीज देती है. | ११०००) स्पये क्विराजमें<br>से१००००) स्पया धारको<br>दिया जाता है. | .२३८१५२०) रुपया ब्रिटिश<br>गवमेण्ट (अंग्रेज़ी सर्कार)<br>को सन् १८६५ .ई०के इका-<br>रके मुताबिक देदिये हैं,<br>जिसके ब्याजकी आद-<br>दनी मालवा भील कॉप्से<br>और महीद्पुर कंटिन्कि-<br>ण्टमें ख़र्च होती है. | म्निराज गायकवाड़को<br>देते हैं. | बोंमें एकसे नहीं मिलते, इसलिये यह नक्ग़ह हंटर साहिबके गेज़ेटिअरसे बनाया गया है. 🦑 |
| वग्रें ह      | कंटिंजेएट<br>फ्रोज ख्वे. | o                                        | o                                                                                      | 0035                                                             | o                                                                                                                                                                                                         | o                               | नाहिबके गेज़े                                                                     |
| ख़िराज वगेरह. | क्षिराज.                 | 0608                                     | o                                                                                      | 99000                                                            | o                                                                                                                                                                                                         | 60<br>60<br>50<br>0             | नक्ग्रह हंटर र                                                                    |
| तादाद         | श्रामदनी<br>अन्दाज्न.    | ०००५४४                                   | र्वस्थव्य                                                                              | 0<br>0<br>3<br>3                                                 | ం దిన్ది అం                                                                                                                                                                                               | 0<br>0<br>0<br>0<br>0           | ते, इसल्यिय यह                                                                    |
|               | ब हिसाब<br>मीलमुरब्बा    | 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0 | 20 co ex                                                                               | w m                                                              | 0<br>0<br>0<br>0<br>V                                                                                                                                                                                     | 3<br>3<br>3<br>5<br>6           | हमें नहीं मिळ                                                                     |
| .मिाह         | ध्रेत सब                 | 9.9                                      | 5                                                                                      | 0,                                                               | o <b>6</b>                                                                                                                                                                                                | <i>y</i>                        | Ħ,                                                                                |
| क्रीम उद्य    | المالية                  | बुंदेला राजपूत ११                        | कछवाहा नरू-<br>का राजपूत                                                               | सीसोदिया<br>राजपूत                                               | मरहटा                                                                                                                                                                                                     | सठोड़<br>सजपूत                  | (१) इन राज्यों के क्षेत्रफल और आमदनी वगैरह सब किताबों                             |
| रईसका         | लक्ब.                    | महाराजा                                  | महाराजा                                                                                | महाराषा                                                          | महाराजा                                                                                                                                                                                                   | महाराजा                         | रि आमइनी व                                                                        |
| क्टा          |                          | बुद्रेलवंड                               | संजया:                                                                                 | सेन्ट्रेल<br>इपिडया                                              | सेन्द्रेल<br>इसिंह्या                                                                                                                                                                                     | मही कांठा<br>(गुजरात)           | कि क्षेत्रफल अ                                                                    |
| नाम           | रियासत.                  | अनयगढ                                    | अलवर                                                                                   | श्रकी-<br>राजपुर                                                 | in in                                                                                                                                                                                                     | ty<br>ty<br>char                | १ ) इन राज्यों                                                                    |
| .yp.          | ٠ <u>۴</u>               | 6                                        | n                                                                                      | w                                                                | 20                                                                                                                                                                                                        | 5                               |                                                                                   |

|                 | A STATE: N   |                          | ***********                                               |                                                                   |                  | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ·•                                      |                                               | •••••                  |                       |                                       |
|-----------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|                 |              | •।ਅਰ <b>ਾ</b>            | ये फाँज ख़र्चके हपये भील<br>कॉर्प्सेके लिये दियेजाते हैं. | यह दस हज़ार एक सी<br>चालीस रुपया क़िराजका<br>गायकवाड़को देते हैं. | o                | 0                                       | 0                                       | .अक्रतिक वक्त मांगे<br>जानेपर क्रीज देते हैं. | 0                      | •                     | 0                                     |
|                 | गैरह.        | कंटिंजेएट<br>फ्रोज खर्च. | 0<br>0<br>0<br>0<br>5                                     | o                                                                 | o                | o                                       | 939000                                  | o                                             | o                      | o                     | 0                                     |
|                 | खिराज वगैरह. | ख़िराज.                  | 0<br>0<br>0<br>0                                          | 08606                                                             | o                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0    | o                                       | o                                             | 0<br>0<br>W            | o                     | 0                                     |
|                 | तादाद        | श्रामद्नी<br>अन्दाज्न.   | ०००००८ ०६१३८३५ ००३८६                                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>w                                             | 0<br>0<br>0<br>0 | 05030605056                             | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | %८३८३%                                        | 0 0 0 0                | 0<br>0<br>0<br>W      | とつのかの・ン                               |
|                 | क्षेत्रफल    | ब हिंसाब<br>मील्मुरब्बा  |                                                           | 603                                                               | 0 0 0            | 0<br>0<br>3'<br>W                       | ० दे हे 6                               | 2006                                          | \$00 k                 | V<br>200<br>200       | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0            |
|                 | मिछ          | में ग्रह                 | 0,                                                        | 00                                                                | 5                | 9                                       | 9.9                                     | 2                                             | 01                     | 66                    | 8                                     |
|                 | कीम ग्रहम    | - 1                      | सीसोदिया                                                  | चहुवान<br>राजपूत                                                  | बुदेला राजपूत    | जाड़ेंचा<br>राजपूत                      | सिक्ख                                   | याद्व राजपूत                                  | गङ्गावंशी<br>राजपूत    | राजपूत                | डोगरा राजपूत                          |
|                 | रइंसका       | <b>उ</b> केब.            | महाराणा                                                   | ना                                                                | महाराजा          | मिज़ां<br>महाराव                        | राजा                                    | महाराजा                                       | राजा                   | राजा                  | महाराजा                               |
|                 | क्रम         | व<br>सि.                 | राजपूता-<br>नह                                            | रेवाकांठा<br>(गुजरात)                                             | बुद्रेल्खराड     | ाउ<br>  स<br>  स<br>  स                 | सतलजपार                                 | राजपूतानह                                     | सेन्ट्रल<br>इपिड्या    | सतल्जके<br>इस तरफ्    | पंजाब                                 |
| ( manufacture ) | नाम          | रियासत.                  | उद्यपुर<br>(मेवाड़)                                       | उदयपुर<br>छोटा                                                    | म्रोछा           | कच्छ                                    | कपूरथला                                 | क्रोली                                        | कारोंड(का-<br>टाहांडो) | काळूर (बि-<br>लासपुर) | काइमीर                                |
| 場所              |              | <b>7</b> ₽≠ <b>F</b>     | w                                                         | 9                                                                 | V                | 01                                      | 0                                       | 66                                            | 8                      | 8                     | 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 |

| નુંતાએ. 1                                               |               |                   |                 | पारापगाउ               | 0                       |                 | E SIGNAL 60                                            |                                |                       |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                                         |               |                   |                 |                        |                         |                 |                                                        | ****                           |                       |
| केंफियत.                                                | o             | o                 | •               | o                      | o                       | o               | अंग्रेज़ी सकारिकी मारिफ्त<br>संधियाको खिराज देते हैं.  | .जुक्रतमें बक् की प्रदेते हैं. | •                     |
| सिराज वगैरह.<br>क्राज. किंटिजेएट<br>क्राज. क्रीजस्व चे. | ø             | o                 | o               | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | o                       | o               | o                                                      | o                              | <b>o</b>              |
| स्तिराज<br>ख़िराज.                                      | 0             | ००००७३            | 0 0 0 0 0       | o 26826                | o                       | 0565            | ठ इ. इ. इ.<br>इ. इ. इ | o                              | 0                     |
| तादाद<br>आमदनी<br>अन्दाज़न.                             | ०६६५६५        | ०००००२६६          | 0000020268886   | 。。。。。d。dsd>60066866    | १२१९७६ ॰                | ०६६३६४          | ०००५०६                                                 | ००५५७५                         | 0<br>0<br>0<br>0<br>V |
| क्षेत्रफल<br>ब हिसाब<br>मीलमुर्ब्बा                     | 829           | 9300              | १३६१            | 9998                   | 3638                    | 0<br>3°         | इ७इ                                                    | ठ<br>०<br>६३                   | 02<br>02<br>03        |
| .गिमारुम गिंह                                           | 5             | ·m                | 9               | 9                      | 00                      | 99              | 00                                                     | 5                              | 66                    |
| क्रोम रइंस.                                             | राठोड़ राजपूत | राजवंशी<br>राजपूत | चेतियरराजपूत १७ | चहुवान हाड़ा<br>राजपूत | मरहटा                   | पठानमुसल्मान ११ | खींची राजपूत                                           | बिछौची                         | राजपूत                |
| रईसका<br>छक्ब.                                          | महाराजा       | महाराजा           | राजा            | महाराव                 | महाराजा                 | नव्वाब          | स्व                                                    | नव्वाब                         | राजा                  |
| कहां<br>बाके हैं.                                       | राजपूतानह     | वंगाल             | मद्रास          | साम्<br>मञ्जू          | ंकि<br>छ<br>।<br>।<br>। | 10 H            | भोपाछ                                                  | सिन्ध                          | पश्चिमोत्तर<br>देश    |
| नाम<br>रियासत.                                          | कृष्णागढ़     | १६ क्रचबिहार      | कोचीन           | कोटा                   | कोल्हापुर               | खम्भात          | स्निल्चीपुर                                            | खैरपुर                         | गहरवाल<br>(टेहरी)     |
| 製物                                                      | 5             | w                 | 96              | V                      | 00                      | 0               | 8                                                      | 3                              | E A                   |

| भू              | गोल. ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                           | वीर्रा                     |                  | [ एशिय                                                                                                            | 1-80                 |                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| - oTo           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                                           |                            |                  |                                                                                                                   |                      |                     |
| TE ELECTIVE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ब्रिटिश गवमेंट, जूनागढ़<br>भौर गायकवाङ्को शा-<br>मिल ख़िराजदेते हैं. | o                                         | o                          | o                | गहीनशीनीकेवक्र एक वर्ष<br>की आमदनीका चौथा हि-<br>स्सह देते हैं, और दत्तक बैठ<br>ता है, तो आधा हिस्सह देते<br>हैं. | o                    | o                   |
| वगैरह.          | कंटिजेएट<br>फ्रोजखर्च.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | o                                                                    | w<br>w                                    | o                          | 0                | o                                                                                                                 | o                    | o                   |
| ख़िराज वगैरह.   | ख़िराज.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99°68°                                                               | 0                                         | 0<br>0<br>0<br>3           | 87 V             | o                                                                                                                 | o<br>o<br>o<br>o     | o                   |
| तादाद           | आमदनी<br>अन्दाज्न.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02606603625266                                                       | 000000000000000000000000000000000000000   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0 0 0 0 0 0 5    | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                           | 000008°0302588 53886 | 085266              |
| क्षेत्रफल       | हिसाब<br>प्रमालमुख्बा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | のいか                                                                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 300                        | 6000<br>1000     | 8366                                                                                                              |                      | 58836               |
| ्रीमाङ          | नोप सर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01                                                                   | 0                                         | 66                         | 86               | 9-9-                                                                                                              | 9                    | 5                   |
|                 | . માં કે મા કે માં કે મા કે માં કા મા | जाड़ेचा<br>राजपूत                                                    | म्हटा                                     | रासदेत                     | बुंदेलाराजपूत ११ | पंवार राजपूत                                                                                                      | कछवाहा<br>राजपूत     | यादव भाटी<br>राजपूत |
| रइंसका          | लक्ब.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ठाकुर                                                                | महाराजा                                   | राजा                       | महाराजा          | राजा                                                                                                              | महाराजा              | महारावल             |
| कहां            | ्री<br>कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | कारिया-<br>वाङ्                                                      | मेन्ट्रेल<br>इपिडया                       | पंजाब                      | बुदेलखएड         | प्.                                                                                                               | राजपूता-<br>नह.      | राजपूता-<br>नह      |
|                 | रियासत.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | गोंडल                                                                | ग्वालियर                                  | चम्बा                      | चरवारी           | खत्रत्                                                                                                            | ल तर<br>स्र          | ३० जयसळमेर          |
| }<br>R. <b></b> | नम्बर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20                                                                   | 37                                        | w                          | 9                | N N                                                                                                               | 0,                   | र्व<br>१९<br>१९     |

| 2 110° ]                          |                                                                         |                                                              | पारापनापु,<br>                                                |                   |                     |                       | Ŀ                                                                                                              | હારાવા —             | >000 x 4000    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>*</b>                          |                                                                         | F F                                                          | त <b>े</b> मे                                                 |                   |                     |                       | £                                                                                                              |                      |                |
| कें फ़ियत.                        | यह २००००० रुपये हुल्कार<br>को गद्दी नशीनीके बक्त<br>नज्ञानहके देते हैं. | अंग्रेज़ी सकरिकोच गाय-<br>कवाडुको शामिल ख़िरा-<br>ज देते है. | फ़ौज वृचंक कपये ऐरन-<br>पुर कॉर्प्संके लिये दिये<br>जाते हैं. | o                 | O                   | o                     | पच्चीस घोड़े सवार सकार<br>की नौकरीमें भेजते हैं.                                                               | O                    |                |
| बगैसह.<br>कंटिजेसट<br>सीच मने     |                                                                         |                                                              | 996000                                                        | 0                 | å9å <b>6</b>        | o                     | o                                                                                                              | o                    | •              |
| ख़िराज बगैरह.<br>ख़िराज. किटिजेर  |                                                                         | 20<br>25<br>25<br>25                                         | 0 0 0                                                         | O                 | o                   | 0<br>0<br>0<br>0<br>V | o                                                                                                              | 00003                | 0              |
| तादाद<br>श्रामद्नी<br>अन्दाजन     |                                                                         | 0 0 0 0 0 0 0                                                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                                         | ०००५०६            | o ତ ରେ ଓ ଚ          | 9 ६२६२३०              | 0<br>0<br>0<br>3<br>W                                                                                          | 000050               | 9३८५३६         |
| क्षेत्रफल<br>ब हिसाब<br>मीलमरच्या | 300                                                                     | 800                                                          | 3000                                                          | 37 8              | w<br>m<br>m         | 30<br>85<br>95        | के ते के कि ते के कि ते कि | w >>                 | ५०५            |
| .ामारुमगां                        | 2 m                                                                     | 66                                                           | 2                                                             | 00                | 9.9                 | 3                     | 66                                                                                                             | 6                    | 2              |
| क्रीम रहंस.                       | पठान<br>मुसल्मान                                                        | बाबी<br>मुसल्मान                                             | राठोंड़ राजपूत १७                                             | सीदीमुसल्मान      | राठौड़ राजपूत       | भाछाराजपूत            | सिक्ख                                                                                                          | क्षत्री              | पठान           |
| रहंसका<br>छक्ब.                   | नव्वाब                                                                  | नञ्चाब                                                       | महाराजा                                                       | नञ्बाब            | राजा                | महाराज-<br>राषा       | राजा                                                                                                           | सजा                  | नव्वाब         |
| कहां<br>वाके हे                   | मालवा                                                                   | काठिया-<br>वाङ्                                              | राजपूता-<br>नह                                                | ेख<br>च<br>+<br>च | सेन्ट्रेल<br>इपिडया | सामप्ता-<br>नह        | सतल्जके<br>उरली तरफ                                                                                            | उत्तर पूर्वा<br>सहेद | राजपूतानह      |
| नाम<br>रियासत.                    | जावरा                                                                   | ्य<br>ज्या<br>रा                                             | जोधपुर<br>(मारवाड़)                                           | जंजीरा            | माबुआ               | मालावाड्              | र्मीव                                                                                                          | टिपरा                | <b>}</b> :     |
| ₩<br>.7F∓F                        | & **                                                                    | m m                                                          | w<br>w                                                        | W.<br>Do          | S, W                | w,                    | 9                                                                                                              | W.                   | ३९ <u>टॉ</u> क |

₩ 30

| स्या                                   | ાં હ.                 |                                                            |                                                        |                                                                               | वारावन                                  | 114                             |                                           |                              | िएशिया-५१                                                                                                          |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ्रीक्री<br>काफियत.                     |                       | यह खिराज जूनागढ़ और<br>अंग्रेज़ी सकरिको शामिल<br>देते हैं. | क्तिराज अंग्रेज़ी सकारकी<br>मारिफ़त हुल्करको देने हैं. | सकार अंग्रेज़ी,गायकवाड़<br>और जूनागड़ नन्दाव,नीनो<br>को शामिल किराज देते हैं. | 0                                       | पचास सवार नौकरीमें<br>देते हैं. | सौ आदमीकी नौकरी<br>देते हैं.              | o                            | ये रुपये गायकवाड़को<br>दिये जाते हैं, और अंग्रेज़ी<br>सकरिको डेढ़सी सवार<br>और सौ पियादोंका ज़र्ज हुं<br>देते हैं. |
| वग्रह                                  | काटजार<br>मौज ख्वं.   | 0                                                          | σ                                                      | o                                                                             | o                                       | o                               | o                                         | o                            | •                                                                                                                  |
| स्निराज                                | खिराज                 | <b>୭୭</b> 388                                              | 0<br>0<br>0<br>5                                       | 920990                                                                        | o                                       | o                               | o                                         | 0<br>5<br>6<br>6             | ०५०६८                                                                                                              |
| तादाद                                  | श्रामद्ना<br>अन्दाजन. | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                                      | 0 0 0 0 0 5                                            | २३१८५१०                                                                       | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0<br>0<br>0<br>3<br>W           | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0 0 0 0 0 0 0                | 0<br>0<br>0<br>3<br>0<br>3<br>0<br>0                                                                               |
| क्षेत्रफल                              | ब हिसाब<br>मीलमुरब्बा | 2866                                                       | 3                                                      | १३७६                                                                          | 0<br>25<br>20                           | 25                              | のひひか                                      | 25                           | 366                                                                                                                |
| .मिाङा                                 |                       | 33                                                         | 66                                                     | 9.9                                                                           | 01                                      | 66                              | 2                                         | 66                           | 66                                                                                                                 |
| कोम रईस.                               | •                     | माला राजपूत                                                | ऊमट राजपूत                                             | जाड़े चा<br>राजपूत                                                            | पडियार<br>राजपूत                        | सिक्ख                           | ऐज़न                                      | बुंदेला राजपूत               | अफगान<br>मुसळ्मान                                                                                                  |
| रइंसका                                 | ලදා ල                 | राजा                                                       | ऐज़न                                                   | जाम                                                                           | राजा                                    | राजा                            | महाराजा                                   | महाराजा                      | दीवान                                                                                                              |
| कहां                                   | रू<br>ह-<br>ज         | काठिया-<br>वाड                                             | भोपाळ                                                  | काठिया-<br>बाड़                                                               | बघेल खंड                                | सतळजके<br>इस तरफ                | प्रेंशन                                   | , ब्रां<br>त्र<br>त्र<br>त्र | ्रि<br>हुन<br>म<br>।<br>हुन                                                                                        |
| नाम                                    | रियासत.               | घांगधड़ा                                                   | नरसिंहगढ़                                              | नवानगर                                                                        | नागोद                                   | नामा                            | पटियाला                                   | पन्ना                        | पालनपुर                                                                                                            |
| ###################################### | 9±E                   | <b>V</b>                                                   | %                                                      | ŝ.                                                                            | 5                                       | 3°                              | S.                                        | ∞<br>**                      | y s                                                                                                                |

|                                    | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                      |                        |                                                                                     | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |                                                            |          | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                         | ··········              | ~~~~~ <u>}</u>      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| कें फ़ियत.                         | यह क्रिंग्ज गायकवाड़<br>और जूनागढ़ नन्यायको<br>दिया जाता है. | 0                      | खिराज अंग्रेज़ी सर्कार,गा-<br>यक्षवाड़औरजूनागढ़ नव्वा-<br>य,तीनोंको शामिल देते हैं: | 0                                       | ये हपये हाली सिक्षेफे मालवा<br>भील कम्पनीके लिये देते हैं. | o        | ३०००००) क्षयं हासिस्के<br>तौरपर अंग्रेज़ी सक्तारको<br>हते हैं. | o                       | 0                   |
| वग्रेंग्ह.<br>कंटिजेंग्ट<br>कीन सन | 5<br>5<br>5<br>6                                             | o                      | o                                                                                   | o                                       | 0 0 0 0                                                    | v        | o                                                              | 0                       | o                   |
| ख़िराज<br>ख़िराज.                  | 20 mg e e e                                                  | 377                    | 0° 500                                                                              | o                                       | o                                                          | o        | o                                                              | o                       | o                   |
| तादाद<br>श्रामदनी<br>अन्दाजन.      | \ \**                                                        | 0<br>0<br>0<br>3<br>m  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                               | 0<br>0<br>0<br>0                        | 930000                                                     | 99962220 | 0<br>0<br>0<br>0                                               | 00000                   | 0000                |
| क्षेत्रफट<br>ब हिसाब<br>मीलमश्ब्बा | 200                                                          | 0<br>W<br>20           | w<br>m<br>w                                                                         | w<br>65<br>67                           | 9 ३६ २                                                     | 0052     | 37                                                             | 00056                   | 286                 |
| .मिछि मा                           |                                                              | 5                      | 66                                                                                  | 66                                      | 01                                                         | 53       | m<br>m                                                         | 96                      | 01                  |
| क्रोंम रहंस.                       | गुहिलराजपूति                                                 | सीसोदिया<br>राजपूत     | जेठवा राजपूत                                                                        | जार                                     | सीसोदिया<br>राजपूत                                         | मरहटा    | ब्राह्मण गोतम                                                  | दाऊद पोत्रा<br>मुसल्मान | रघुवंशी राज-<br>पूत |
| रहेसका<br>छक्ब.                    | ठाकुर                                                        | महारावत्               | राया                                                                                | राजा                                    | साया                                                       | महाराजा  | महाराजा                                                        | नञ्बाब                  | राजा                |
| महा<br>वाके<br>हम्भ                | काठिया-<br>वाड़                                              | अतापगढ़ राजपूता-<br>नह | काठिया-<br>बाड़                                                                     | सत्तल्जके<br>इसतरफ                      | सेन्ट्रेल<br>इपिड्या                                       | गुजरात   | पश्चिमोत्तर<br>देश                                             | पंजाब                   | बुदेलक्याड<br>-     |
| नाम<br>रियासत.                     | पाछीताना                                                     | त्रतापगढ्              | पोरबन्दर                                                                            | फ्रीद्कोट                               | बङ्वानी                                                    | बहोदा    | बनारस                                                          | बहाबलपुर                |                     |
| 4 - 7 p + t                        | w.                                                           | 95                     | <b>y</b>                                                                            | Š,                                      | o<br>w                                                     | 8        | 3                                                              | w                       | ह ८८<br>बरोद        |

| SM                                      |                | ·········               | ······                                                                     |                                                                                              | पारापना <u>प</u> | •                                                                |                                                                          | L 9                   | ।राया- ५२                                                       |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                         | केंफियत.       |                         | सकीर अंग्रेज़ी और नब्बा<br>ब जूनागढ़, इन दोनोंको<br>शामिल ख़िराज देते हैं. | जब गोद् लिया हुआ<br>गादीपर बैठता है, तब एक<br>सालकी आभी आमद्नी<br>सकरिको नज़ानहमें देते हैं. | 0                | ११०८०)सकार अंग्रेज़ीका<br>और ३६००) रुपया गाय-<br>कवाडको देतेहैं. | जब गोद रखते हैं तब हुं<br>३००००, मज्रानहके अंग्रेज़ी<br>सकरिको देते हैं. | 0                     | सर्कार अंग्रेज़ी और जना-<br>गड़के नञ्चावको व्हिराज<br>देते हैं. |
| *************************************** | खिंगाज वर्गरह. | कार्टजंपर<br>क्रोजखर्न. | o                                                                          | o                                                                                            | o                | o                                                                | o                                                                        | o                     | •                                                               |
|                                         | खिराज          | क्षिंगज.                | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                                           | o                                                                                            | 0,<br>w.         | 98EC0                                                            | ० ५ ह                                                                    | 0<br>0<br>0<br>V      | 36608                                                           |
|                                         | तावाव          | श्रामद्ना<br>अन्दाज्न.  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                      | 0 0 0 0 6                                                                                    | ३८५३७°           | 0 0 0 0 6 6                                                      | 0 6 3 2 3 6                                                              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 | ० हे शहे है है                                                  |
| <b>{</b> {                              | क्षेत्रकल      | ब हिसाब<br>मीलमुर्च्वा  | ઈ કે દે                                                                    | <b>७</b> ४६                                                                                  | C3 33            | 8° V                                                             | 20<br>V                                                                  | 000                   | 30%                                                             |
| .ff                                     | न्।ळ           | में गित                 | 0^                                                                         | 66                                                                                           | 01               | 0.                                                               | 01                                                                       | 5                     | <u>م</u>                                                        |
|                                         | कोम रहेस.      |                         | भाला राजपूत ९                                                              | पठान                                                                                         | चहुवान<br>राजपूत | ईरानी<br>मुसल्मान                                                | सोल्खी<br>राजपूत                                                         | सीसोदिया<br>राजपूत    | भालाराजपूत                                                      |
|                                         | रइंसका         | लक्ब.                   | ठाकुर                                                                      | नव्वाब                                                                                       | महारावल          | न०व[ब                                                            | महारावल                                                                  | महारावल               | राजा                                                            |
|                                         | Ho C           |                         | काठिया-<br>वा <u>ङ</u>                                                     | बुरेलखंड                                                                                     | रेवाकांठा        | ऐ.<br>ए.न.                                                       | सूरत                                                                     | साजपुता-<br>नह        | काठिया-<br>वाङ्                                                 |
| 3.3                                     | नाम            | । स्थासत.               | बह्वान                                                                     | बावनी                                                                                        | बारिया           | बाला-<br>सिनोर                                                   | बांसदा                                                                   | बांसवाडा              | बांकानेर                                                        |
|                                         | ∴ॐ<br>नर.      | 14E                     | y<br>W                                                                     | w                                                                                            | 9<br>W           | w                                                                | w<br>w                                                                   | 9                     | 5                                                               |

| મુંગાજ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | j                 |                            |                                         | पारावनाद,                            | 1                                                                             |                        | [ ए।राया- ३४                |                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--|
| कैं कियत.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                 | 0                          | O                                       | •                                    | जुनागढ़, गायकवाड़, थौर<br>सकीर अंग्रेज़ी,इन तीनों<br>को शामिल विराज देते हैं. | •                      | •                           | पञ्चीस घोड़े सवार                       |  |
| वगेरह.<br>कंटिजेएट<br>क्रीज खर्च.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | o                 | o                          | o                                       | 0                                    | o                                                                             | 0                      | 0                           | 0                                       |  |
| ख़िराज वग़ेरह.<br>किटिंजे<br>ख़िराज. क्रांज ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | o                 | o                          | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0                                    | ~   &                                                                         | 0 0 0 0 0 0            | 0                           | 0                                       |  |
| तादाद<br>आमदनी<br>अन्दाज्न.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000566            | 0<br>0<br>0<br>0<br>5<br>6 | 00000000                                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 000000000000000000000000000000000000000 |  |
| क्षेत्रफल<br>ब हिसाब<br>मीलमुरब्बा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 808               | 0<br>8<br>6<br>6           | 00000                                   | 2006                                 | 0<br>W<br>W                                                                   | हरावत                  | 0<br>0<br>0<br>V            | 20<br>W                                 |  |
| .गिमलमगि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.9               | 96                         | 2                                       | 2                                    | 5                                                                             | 8                      | 66                          | 9.9                                     |  |
| कोम रइंस.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | बुंदेला राजपूत    | राठोंड़ राजपूत             | हाड़ा राजपूत                            | चाउ                                  | गोहिळ<br>राजपूत                                                               | मिरासी ख़ेळ<br>अफ़्गान | क्षत्री                     | अफ़गान<br>मुसल्मान                      |  |
| रईसका<br>ठक्ब.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | सवाई<br>महाराजा   | महाराजा                    | महाराव-<br>राजा                         | महाराजा                              | ठाकुर                                                                         | बेगम                   | महाराजा                     | नव्वाब                                  |  |
| कहां<br>वाके हें.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>बुद्</b> लबराड | राजपूता-<br>नह             | राजपूता-<br>नह                          | राजपूता-<br>नह                       | काठिया-<br>वाङ्                                                               | सेन्ट्रेल<br>इपिडया    | उत्तर-पूर्वा<br>हिन्दुस्तान | सतल्जके<br>इस पार                       |  |
| नाम<br>रियासत.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | बिजावर            | बीकानेर                    | .p.<br>.p.                              | मरतपुर                               | मावनगर                                                                        | भोपाल                  | मणिपुर                      | मालेर-<br>कोटला                         |  |
| <ul><li>3</li><li>3</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li></ul> | દુ                | 9                          | ∞<br>9                                  | 39                                   | a)                                                                            | 9                      | y                           | 多像                                      |  |

| મુંગાજ, ]                                   |                                        |                       | वार                                                                                 | ावनाद.                                 |                                                      |                        | ् एशिया – ५५                                        |                                                           |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
|                                             | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |                       | — L/                                                                                | ······································ | ·····                                                | ·······                | <b>b b</b>                                          |                                                           |  |
| केफ़ियत.                                    | o                                      | 0                     | यह खिराज सकार अग्रेज़ी<br>जूनागढ़के नब्दाव, और<br>गायकवाड़, तीनोंको<br>दियाजाता है. | O                                      | चौरासी हजार ह०सालिम<br>शाही सेधियाको देते हैं.       | o                      | ८५१७०) संधियाको और<br>१०००) झालाबाड्को हेते<br>हैं. | सकरि अंग्रेज़ीकी मारिफ्त<br>गायकवाड़को खिराज देते<br>हैं. |  |
| वगेरह.<br>कंटिजेएट<br>क्रोज खर्च.           | o                                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 | o <sub>,</sub>                                                                      | o                                      | o                                                    | o                      | 0                                                   | 0                                                         |  |
| ख़िराज वगैरह.<br>किंटिजे<br>ख़िराज. क्रोज ख | o                                      | o                     | 0<br>W<br>5<br>W                                                                    | 0 0 0 0 0                              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                                | o                      | CE 300                                              | 0<br>0<br>5<br>W                                          |  |
| तादाद<br>आमदनी<br>अन्दाज्न.                 | ৽<br>১৯<br>১<br>১<br>১                 | 9 ० ६ ३ ५५७ ०         | 05775                                                                               | 0<br>0<br>0<br>W                       | 000000000000000000000000000000000000000              | 0<br>0<br>0<br>0.<br>W | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>\$                         | 00003                                                     |  |
| क्षेत्रफल<br>ब हिसाब<br>मीलमुरब्बा          | 0 0 0                                  | इर्डिट्र              | 623                                                                                 | 0 0 0                                  | े के के कि कर कि | 9960                   | 3° w                                                | 2636                                                      |  |
| .1िमारुम गि                                 |                                        | 68                    | 66                                                                                  | 66                                     | m                                                    | 66                     | 66                                                  | 66                                                        |  |
| क्रोम रइस.                                  | जोगी                                   | याद्व राजपूत          | जाड़ेचा<br>राजपूत                                                                   | चन्द्र बंशी<br>राजपूत                  | राठौड़<br>राजपूत                                     | ईरानी                  | मुसल्मान                                            | गोहिल<br>राजपूत                                           |  |
| रईसका<br>लक्ब.                              | राजा                                   | महाराजा               | ठाकुर                                                                               | स्या                                   | राजा                                                 | नञ्बाब                 | नठवाब                                               | राजा                                                      |  |
| कहां<br>वाके हैं.                           | बघेल खंड                               | मद्रास                | काठिया-<br>बाड                                                                      | सतल्ज<br>पार                           | मन्ट्रेल<br>इपिड्या                                  | गुजरात                 | भोपाल                                               | रेवाकांठा                                                 |  |
| नाम<br>रियासत.                              | मेल्स                                  | मैसोर                 | मोरवी                                                                               | मंदी                                   | रतलाम                                                | राधनपुर                | स्यान                                               | राज-<br>पीपळां                                            |  |
| <b>多 .y</b> p+F                             | o<br>V                                 | S                     | C                                                                                   | · C                                    | 30                                                   | 3                      | W                                                   | 3 4                                                       |  |

| र्मुगाल, ]                            |                                                                  |           | वारावनाद,        |                                                                            |                                                            |                            | ् प्रस्था – .द         |                         |                                                                 |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| केफ़्यत.                              | सकारिअंग्रेज़ी और नब्बाव<br>जूनागढ़को शामिल ख़ि-<br>राज देतेहैं. | o         | o                | सक्तर अंग्रज़ी और<br>जूनागड़के नब्वाच को<br>शामिल ख़िराज दिया-<br>जाता है. | अंग्रेड़ी सकार और<br>गायकवाड़को शामिल<br>स्विराज देते हैं. | 0                          | फ़ीज़ ख़बे देते हैं    | o                       | 0                                                               |  |
| वग्रेंग्ह.<br>कंटिजेंग्ट<br>कीज खर्च. | o                                                                | o         | o                | o                                                                          | o                                                          | o                          | o                      | o                       | 0                                                               |  |
| स्विराज<br>खिराज.                     | रुवस्                                                            | c         | o                | 8<br>8<br>8<br>9<br>00                                                     | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    | o                          | o                      | 8 ( ( )                 | 0                                                               |  |
| तादाद<br>श्रामद्नी<br>अन्दाज़न.       | १७२७८०                                                           | ०००५५०५६  | 3992460          | रर१३३७०                                                                    | १६२१६०                                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | ०००५८६                 | <b>०</b> ८४५८६          | 590000                                                          |  |
| क्षेत्रफल<br>ब हिसाब<br>मीलमुरब्बा    | 87 X                                                             | ٥٢<br>٥٧  | 0 0 0 0          | 64<br>00<br>00                                                             | U<br>W                                                     | 396                        | 0<br>0<br>8            | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | ೯೯ ೯                                                            |  |
| ामारुम ग्रि                           | 01                                                               | es.       | 2                | 01                                                                         | 01                                                         | 9.9                        | 01                     | 5                       | 66                                                              |  |
| क्रोम रईस.                            | जाड़ेचा<br>राजपूत                                                | पठान      | बंघेटा<br>राजपूत | झाला राजपूत                                                                | सोलंखी<br>राजपूत                                           | बुंदेला राजपूत             | मरहटा                  | देवड़ा चहुवान<br>राजपूत | क्षर्जा                                                         |  |
| रईसका<br>उक्ब.                        | ठाकुर                                                            | न्वाव     | महाराजा          | ठाकुर                                                                      | महाराषा                                                    | राजा                       | सर देसाई               | महाराव                  | राजा                                                            |  |
| कहां<br>वाके हे.                      | काठिया-<br>वाड़                                                  | र्महेलखाड | बचेलखरड          | काठिया-<br>वाङ्                                                            | रेवाकांठा<br>(गुजरात)                                      | <b>बुंदेल</b> खंड          | ब<br>स्व<br>स्व<br>स्व | राजप्ता-<br>नह          | सरमोर सतल्जक<br>(नाहन ) इस तरफ्                                 |  |
| नाम<br>स्यासत.                        | राजकोट                                                           | रामपुर    | रीवां            | खींबड़ी.                                                                   | ळूषाबाहा                                                   | सस्थर                      | सावंतवाड़ी             | सिरोही                  | \(\begin{array}{c} \cdot \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ |  |
| <b>多</b> .5F=F                        | ÿ                                                                | %         | 0                | 6                                                                          | 8                                                          | o,                         | 200                    | \$                      | 3                                                               |  |

|                                         |                                             |         |                                                               | ·····    |                   | ······································ | ······································             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                         | केंफ़ियत.                                   | O       | ख़िराज अंग्रेज़ी सकरिकी<br>मारिकत सेंधियाको दिया-<br>जाता है. | 0        | o                 | o                                      | कंटिजेएट फ्रौज़ब्बमें.<br>बरारका प्रांत देदिया है. |
| *************************************** | वगैरह.<br>कंटिजेएट<br>क्रीजखब               | o       | o                                                             | 0        | o                 | o                                      | o                                                  |
| *************************************** | ख़िराज वगैरह.<br>किराज किटिजे               | ó       | 0<br>0<br>0<br>3                                              | 99000    | 0000              | 0000                                   | o                                                  |
|                                         | तादाद<br>आमद्नी<br>अन्दाज्न.                | 0009    | 984600                                                        | 00006    | 38000             | 0<br>0<br>0<br>0                       | 000000000000000000000000000000000000000            |
|                                         | मि<br>हि<br>हि<br>मिटिसाव<br>हिसाव<br>हिसाव | 0556    | o<br>o                                                        | 393      | 866               | 80<br>80<br>80                         | 5000<br>5000<br>5000<br>5000<br>5000               |
|                                         | .गिमरुमम्ह                                  | 5       | 66                                                            | 9.9      | 66                | 01                                     | 53                                                 |
|                                         | कोम रईस.                                    | टिपिहार | राठौड़ राजपूत ११                                              | क्षवी    | राठोंड़ राजपूत ११ | पंबार राजपूत                           | पठान<br>मुसल्मान                                   |
| فتتنسنسنسن فالمتافقة                    | रईसका<br>लक्ब.                              | राजा    | राजा                                                          | ऐज़न     | ऐज़न              | ऐज़न                                   | नव्दाब                                             |
| *************                           | महाः<br>वाक्रियः                            | हिमाल्य | सेन्ट्रेल<br>इसिड्या                                          | सतल्ज    | मालवा             | स्वाकांठा                              | दक्षिण                                             |
|                                         | नाम<br>रियासत.                              | सिक्सि  | सीतामङ                                                        | ९९ सुकेत | सेलाना            | ०१ सोंठ                                | ०२ हिद्राबाद                                       |
| N. C.                                   | नम्बर् क                                    | 9       | V                                                             | 00       | 0                 | 60                                     | 0                                                  |

しているという



9-नयपाल - इसके उत्तरमें हिमालय पर्वत; पूर्वमें सिक्किम व भूटान; दक्षिणमें अवध, और बंगालेके ज़िले; और पश्चिममें काली नदी हैं. राजधानी इस रियासतकी काठमांडू हैं. लिलतपहन और गोरखा अच्छे शहर हैं.

२-भूटान- इसके उत्तरमें हिमालय पहाड़; पूर्वमें चीन; दक्षिणमें आसाम; और पश्चिममें सिकिम वाक़े हैं. इसकी राजधानी तासीसूदन हैं.

#### अन्य देशीय राज्य.

हिन्दुस्तानमें फ्रांसीसियोंके राज्यकी राजधानी चन्द्रनगर हुगली नदीपर वाके है. इसके श्रृलावह पांडीचेरी और कालीकट कर्नाटकके किनारेपर, माही मलाबारके किनारेपर, श्रीर येनाम गोदावरीके जिलेमें हैं.

पुर्तगाल वालोंकी अमल्दारीका मुख्य नगर गोआ है; और इसके सिवा दमन बम्बईके उत्तरमें, श्रीर ड्यू नामक द्वीप काठियावाड्के समुद्री तटपर है.

वर्तमान समयके देशी राज्योंका सूक्ष्म ट्यान्त ऊपर नक्शहमें दर्ज करनेके वाद हमको उचित हुआ, कि प्राचीन समयके सूर्य, चन्द्र और अग्निवंशी राजाओंके हालसे भी पाठक लोगोंको किसीकृद्र सूचित करें, और इसी ग्रज़से सामग्री एकत्र करनेमें बहुत कुछ परिश्रम किया गया, परन्तु शृंखलाबद इतिहास सिवाय संस्कृत ग्रन्थोंके और कहीं नहीं मिला, तब लाचार महाभारत, भागवतादि ग्रन्थोंमें लिखी हुई सूर्य व चन्द्र वंशकी वंशावलियोंपर ही भरोसा करना पड़ा; परन्तु उनका इतिहासमें लिखना अवश्य नहीं जाना, क्योंकि प्रसिद्ध पुराणोंमें लिखेजाने और छापेकी हिकमत ईजाद होनेसे उन पुस्तकोंके हर जगह पाईजानेके कारण उनका प्रचार मंज्द्रवी तरीकेसे पठित और अपठित लोगोंके घरोंमें हमेशहसे चला आता है; और कुछ वंश ऐसे भी वर्णन हुए हैं, जो सूर्य और चन्द्र वंशसे जुदे हैं; याने नाग, तक्षक, शक, शुंग, मित्र, चालुक्य, चहुवान, परमार, परिहार, डोडिया, मकवाणा और टांटेड वगेरह, जिनका हाल उन ग्रन्थोंमें नहीं है. ऐसा मालूम होता है, कि उन्हीं प्राचीन वंशोंमेंसे कई कारण पाकर ये नई शाखें प्रगट होगई हैं; जैसे कि बोद मज़्हव प्रबल होनेसे वेदके माननेवाले ब्राह्मण और क्षत्रिय अर्वली पहाड़में जालुपे, और जब उस मज़्हवको ज्वाल आने लगा, तब ब्राह्मणोंने मौका पाकर आवूपर एक यज्ञ किया, जिसमें उन क्षत्रियोंको बुला-

या, जो अर्विश पहाड़में भीछोंके शामिल रहकर आचारहीन होगये थे, और जंग- होंमें फिरनेसे अपनी वंशशंखला भी भूलगये थे, और उन लोगोंसे ब्राह्मणोंने प्रायश्चित करवाकर नवीन संस्कार होनेके कारण उन्हें अग्नि वंशी प्रसिद्ध किया. उनके आचार विचार शुद्ध हुए, तब उनको धनुर्वेद वग़ेरह विद्या पढ़ाई, और उन्हीं लोगोंको सेनापित बनाया, जिन्होंने आवूके चारों तरफ अपनी राजधानियां काइम करके आहिस्तह आहिस्तह बोद्ध मण्हवको गारत करिदया, केवल जैन मत वाले, जो वीरताको छोड़कर साधु हित्तेमें रहते थे, बचे, और कुछ समयतक शास्त्र विद्याका अभिमान छोड़कर शस्त्रविद्याके हारा लड़ते मिड़ते रहे. प्राचीन सूर्य और चन्द्रवंशी शाखा वालोंने भी जहां कहीं काबू पाया, अपना अपना दस्ल जमाया, लेकिन उस समयका हाल केवल अनुमानसे मालूम होसका है, परीक्षित प्रमाणोंसे नहीं मिलता. इसिलये लाचार होकर हमको इससे भी हटना पड़ा, और आधुनिक प्राचीन शोधकारक लोगोंके लेखसे प्रयोजन लेकर अपने चित्तको सन्तुष्ट करिलया. हमारे यहां अभीतक देश काल और विद्याकी उन्नित ऐसी नहीं हुई है, कि स्वतंत्रताके साथ कोई पुरुष इतिहास लिखसके, अल्वतह वह समय समीप आता जाता है, जिसमें हमारे इतिहासकी जुरूर कृत्र होगी.

अब हम आधुनिक विद्वानोंकी तह्क़ीक़ातके मुताबिक पाटलीपुत्र (पटना) के राजा चन्द्रगुप्तका हाल लिखते हैं, जो यूनानी किताबोंसे तस्दीक होचुकनेके अलगज़ैंडर (सिकन्दर) के सेनापित नियार्कस और गवर्नर सेल्यूकसके सफ़रनामहमें विस्तारके साथ लिखागया है.

चन्द्रगुप्त राजा मोरी ख़ानदानका चन्द्रवंशी राजा था, जिसकी गदीनशीनी सन् .ईसवी से पूर्व ३१७ से ३१२ वर्षके बीचमें हुई थी. इसका पोता अशोक हुआ, जिसकी आज्ञाएं अनेक जगह पर्वत और स्तंमोंमें खुदी हुई मिछी हैं, उन स्थानोंके नाम नीचे छिखे जाते हैं:-

शाबाज़िंगिरे, जो पिशावरके क्रीब है; ख़ालसी, पश्चिमोत्तर देशमें; मेरट, विराट, प्रयाग, लोरिया, सहसराम, श्रोर गिरनारके सिवा श्रोर भी कई स्थान हैं.

राजा अशोकका समय सन् .ईसवी से पूर्व २६४ से २२३ वर्षतक माना गया है. यह राजा बड़ा नामवर और बौद्ध धर्मका प्रचारक था. इस ख़ानदानके बाद बाक्ट्रिया ख़ानदान के राजा हुए, उनका समय .ईसवी सन्से पहिले २५० से १२० वर्षतक दर्शाफ्त हुआ है, और उनका हाल एशियाटिक सोसाइटी वगैरहके जर्नलोंमें लिखा है. इन राजाओंको 👺 मध्य एशियाके सिथियन क्रोमके राजात्र्योंने जीतलिया, श्रोर ये भी बौद्ध मज्हबके प्रचारक होगये थे. इनके नाम कनिष्क, द्वष्क, यष्क, वगैरह पाये गये हैं. राज्य करमीर वगैरह उत्तरी हिन्दुस्तानमें था. .ईसवी सन्के पहिलेव दूसरे शतकमें क्षत्रप नामके एक खानदानका अमल सौराष्ट्रतक फैलगयाथा. इसके बाद गुप्त खानदानका राज्य चमका, जो सूर्य वंशियोंमेंसे था. हमारे अनुमानसे ये राजा वही हैं, जो रामचन्द्रकी श्रीलादमेंसे पश्चिमको आये थे, परन्तु इस खानदानका पहिला राज्य हिन्दुस्तानके कई हिस्सोंमें था. इनका संवत् .ईसवी सन् ३१९ से शुरू हुआ, जो गुप्त संवत् और वहाभी संवत् कहा जाता है. नाम इन राजाओं के ये हैं, १- महाराज गुप्त, २- घटोत्कच, ३- चन्द्रगुप्त, ४- समुद्रगुप्त, ५- चन्द्रगुप्त दूसरा, ६-कुमारगुप्त, और ७- स्कन्दगुप्त. स्कन्दगुप्तका आखरी गुप्त संवत् १४९ पायागया है. बाद बुधगुप्तके लेख गुप्त संवत् १६५ से १८० तकके मिले हैं, और संवत् १९१ के लेखमें भानुगुप्तका नाम है. इस खानदानका सविस्तर हाल "कॉर्प्स इन्स्क्रिप्शनं इंडिकेरं " यन्थकी तीसरी जिल्दमें छिखा है. इनके पीछे वहाभी खानदानका हाल निश्चय हुआ है, जिसका हाल आगे लिखा जायेगा, क्योंकि मेवाड्का खानदान इसी खानदानसे निकला मानते हैं. इसके बाद हिन्दुस्तानमें जुदे जुदे खानदानके जुदे जुदे राजा राज्य करते रहे, जो त्र्यापसमें कभी छड़ते और कभी मेलमिलाप करलेते थे, लेकिन् तमाम हिन्दुस्तानका एक महाराजाधिराज कोई न हुआ. इनमें काबुल और पंजाबके राजा, तथा करमीरके उत्पल वंशी राजा, कांगडाके महाराजा, अजमेरके चहुवान राजा, ग्वालियरके कछवाहा, मेवाड्के गुहिलोत, मालवा श्रोर श्रावूके परमार, गुजरातके चापोत्कट ( चावड़ा ), और चालुक्य ( सोलंखी ), कुन्नौजके राठौड़, मारवाड़के परिहार, बंगाल और बिहारके पाल और सेन वगैरह कई ख़ास ख़ास ख़ुद मुख़्तार राजा थे. ये राजा नर्मदा नदीके उत्तर तरफ़ राज्य करते थे, श्रीर दक्षिणमें अशोकके ज़मानहके बाद आंध्रभ्टत्य या शांतवाहन वंशके राजा श्रीर उनके बाद चालुक्य, राष्ट्रकूट, फिर चालुक्य, कलचुरी, यादव श्रीर शिलारा वंशके राजा क्रम क्रमसे श्रपनी हुकुमत चलाते रहे, जिसका सविस्तर हाल दक्षिणकी प्राचीन तवारीख़में रामकृष्ण गोपाल भांडार-करने लिखा है. ये लोग अपने अपने राज्यमें स्वतंत्रताके साथ राज्य करते थे परन्तु कभी कभी कोई प्रबल राजा निर्बलको द्वादेता या नष्ट भी करडालता था, जिसकी कोई हार पुकार सुनने वाला न था.

यह भारत तीन तरफसमुद्रसे घिरा हुआ है, परन्तु उस समय जलयात्राकी विद्या अत्रवलनहोनेकेकारण जहाज़ किनारों किनारोंपर ही घूमते थे, जिससे इस देशको समुद्रकी 🌉 👺 तरफ़ कोई भय नथा, श्रीर उत्तर तरफ़से हिमालयको उल्लंघन करके कोई नहीं आसका था, 🤄 बाहिरके रात्रुओंको केवल काबुल और क्न्धारके रास्ते हिन्दुस्तानमें घुसनेके लिये सुगम थे.

इस देशमें पहिला हमलह यूनानके बाद्शाह अलेग्जेंडर (सिकन्दर)का हुआ था, जिसका तवारीख़ी हाल मेगस्तनी, टोलोमी, नियार्कस, श्रीर एरियन वगैरह मुवरिख़ोंकी किताबोंके छपेहुए खुलासोंसे लिया गया है. सन् .ईसवी से ३३४ वर्ष ऋौर विक्रमी संवत्से २७७वर्षपहिलेसिकन्दर अपने मुल्कसे ४५०० सवार और ३४५०० पियादे साथ लेकर देश विजय करनेके लिये निकला, श्रीर हिल्जुपोंटके किनारेपर पहुंचा, वहांसे किइती के रास्ते पार होकर उस मुल्कके राजाव्योंको, जो एक छाख दस हजार फ़ौज छेकर मुकाबले को तय्यार थे, पराजय किया. इसीतरह अन्यदेशियोंको पराजय करता हुआ सारे एशिया कोचक ( एशिया माइनर ) का मालिक बनगया. जब वह आगे बढ़ा, तो ईरानका शाह दारा बड़ी भारी सेना छेकर उसे रोकनेको आया, छेकिन उसे ज़बर्दस्त पाकर आधा राज्य देदेनेको तथ्यार हुन्त्रा, परन्तु सिकन्दरने दाराकी यह दर्स्वास्त कुबूछ न करके त्र्यासीस नदीके पास उसको जीत लिया; इसके बाद मिस्त्रको फत्ह किया, श्रीर उसके बाद पूर्वी तरफ फिरकर मिसोपोटेमियाको जीता, और अरबिला स्थानमे ईरानके बादशाह दारासे फिर मुकावलह हुआ और दारा भागते वक् अपने एक सर्दारके हाथसे मारागया. सिकन्दरने ईरानका मालिक बननेके बाद फिर हिन्दुस्तान श्रोर अफ़ग़ानिस्तान छेनेका इरादह किया, और हिरात, कावुछ, बुख़ारा, व समरक़न्दको फ़त्ह करता हुआ हिन्दुस्तानमें आया. उस समय भेळम नदीके किनारेपर राजा पोरससे लड़ाई हुई, और पोरसको भी जीतिलया, परन्तु उसका मुल्क वापस देदिया. फिर त्र्यागे बढ़कर गुजरातके मार्गसे चिनाव नदीके पार उतरकर लाहौरमें पहुंचा. उस वक्तके अन्थकार स्ट्रेबो, व एरियन वगैरहने कलानूस, मंडनीस वगैरह विद्वानोंका हाल इस तरहपर लिखा है:-

मेगस्तनी लिखता है, कि हिन्दुस्तानी लोग आत्मघातको बुरा समभते हैं, लेकिन् कभी कभी शस्त्रसे मरने, अग्निमें जलने, और पहाड्परसे गिरनेसे आत्मघात करते भी हैं. वह कठानूसके छिये इस तरहपर छिखता है, कि वह छोभमें आकर नौकरकी तरह सिकन्दरके साथ चलागया, और कुछ अरसह बाद बीमार होनेपर मक्दूनिया के छज्करके सामने आगमें जलमरा, और अप्रिक्त तापसे कुछ तक्छीफ ज़ाहिर नकी. मंडनीसके हालमें वह इस तरह लिखता है, कि सिकन्दरके दूत उसको बुलानेके लिये आये श्रीर कहा, कि अगर तुम सिकन्दरके पास आजाओंगे, तो इन्आम मिलेगा, और न आओंगे, तो सज़ा पाओगे; परन्तु उसने जानेसे इन्कार किया, श्रीर कहा, कि जिस आदमीकी 👺 तृष्णा कभी पूरी नहीं होती उससे मैं इन्ञाम छेना नहीं चाहता, श्रीर न मैं उससे 🍇 इस मांसके द्वारिस मुक्त होकर इससे अच्छा जन्म पाऊंगा. सिकन्दरने यह सुनकर उसकी प्रदांसा की और उसको अपने पास न बुछाया, जिसपर छोगोंने उसकी तारीफ़ की.

मेगस्तनी हिन्दुस्तानके विषयमें छिखता है, कि हिन्दुस्तानके छोगोंमें निम्न छिखित ७ विभाग हैं:-

पहिले, फ़िलॉसफ़र (तत्ववेता) जो दरजहमें सबसे अव्वल हैं, परन्तु संख्या में कम हैं. लोग इनके द्वारा यज्ञ या धर्म सम्बन्धी कार्य करते हैं, और राजा लोग नये सालके प्रारम्भमें सभा करके उनको बुलाते हैं, और वहां वे लोग अपने कियेहुए उत्तम कामोंको प्रगट करते हैं.

दूसरा वर्ग काइतकारों याने उन छोगोंका है, जो जमीनको जोतते बोते हैं, श्रीर शहरमें नहीं रहते. इनका रक्षण छड़ने वाछी कोमें करती हैं.

तीसरा वर्ग ग्वाल और शिकारियोंका है. जो चौंपाये रखते और शिकार करते हैं, और वोये हुए बीजोंको खाने वाले जानवरींको मारते हैं, जिसके एवज्में उनको राजाकी तरफ़से नाज मिलता है.

चौथे वर्गमें वे लोग हैं जो व्यापार करते, वर्तन बनाते, और शारीरक मिहनत करते हैं. इनमेंसे कितनेएक लोग अपनी आमदका कुछ भाग राजाको देनेके अलावह मुकर्रर कीहुई नौकरी भी करते हैं. शस्त्र और जहाज़ बनाने वालोंको राजाकी तरफ़से तन्ख्वाहें मिलती हैं. सेनापित सिपाहियोंको शस्त्र देता है, और जहाज़ी सेना-पित मुसाफ़िरों और व्यापारकी चीज़ोंको एक जगहसे दूसरी जगह पहुंचानेमें जहाज़ किरायेपर देता है.

पांचवां वर्ग छड़नेवाछोंका है. जब छड़ाई नहीं होती तब ये छोग अपना वक्त नशे और सुस्तीमें गुज़ारते हैं. उनको कुछ खर्च राजाकी तरफसे मिछता है, जिससे वे हरवक्त छड़ाईपर जानेको तथ्यार रहते हैं.

छठा वर्ग निगरानी रखने वालोंका है. ये लोग सब जगह निगरानी रखकर राजाको गुप्त रीतिसे ख़बर देते हैं, अर्थात् इनमेंसे कोई शहरकी श्रीर कोई फ़ौजकी निगरानी रखता है. सबसे लाइक़ श्रीर भरोसे वाला आदमी इन उहदोंपर रक्खा जाता है.

सातवें वर्गमें राज़ाके सलाहकार या सभासद होते हैं, जो न्याय आदिके बड़े कामोंपर नियत रहते हैं. इन फ़िक्गेंमिंसे कोई अपनी जातिके बाहिर शादी नहीं करसके, और न अपना पेशह छोड़कर दूसरेका पेशह इिंक्तियार करते, और न एकसे ज़ियादह काम करसके हैं, परन्तु फ़िलॉसफ़रों (तत्ववेताओं) के लिये यह पाबन्दी नहीं है, उनको सहुणोंके लिये इतनी आज़ादी है.

सिकन्दरका इरादह था, कि पंजाबसे निकलकर पूर्वी हिन्दुस्तानकी यात्रा करे, लेकिन् उसकी सेनाने, जो देशाटन और लड़ाईसे थकी हुई थी, उधर जाना स्वीकार न किया, इससे लाचार होकर उसको पीछा फिरना पड़ा; और उसने ठट्टा नगरमें आकर अपनी सेनाके तीन भाग किये, जिनमेंसे दोभाग अफ़ग़ानिस्तान और बिल्लीचिस्तानकी तरफ़ और एक भाग जहाज़ी सेनापित नियार्कसके द्वारा सिन्धु नदीके मार्गसे रवानह किया. सिकन्दर अपने देशमें चले जानेके बाद भी हिन्दुस्तानकी तरफ़ आनेका इरादह रखता था, परन्तु ज्वरकी बीमारीसे वह १३ वर्ष राज्य करके ३२ वर्षकी अवस्थामें परलोकको सिधार गया.

अव हम बीचका हाल अधेरेमें छोड़कर मुसल्मानोंकी उन चढ़ाइयोंका हाल लिखते हैं, जो हिन्दुस्तानपर हुई.

हिन्दुस्तानकी तरफ पहिछी चढ़ाई दूसरे ख़ळीफा उमरने की थी. ठेकिन उसे कोई बड़ी फ़त्ह नसीव नहीं हुई, श्रोर उसका सेनापित मारागया. उसके बाद ख़ळीफा श्राठीन फिर फोज भेजकर सिन्धके किनारेवाले मुल्कपर श्रापनी कुछ श्रामल्दारी जमाई, ठेकिन श्राठीके मारेजानेसे मुसल्मान लोग उसको छोड़कर चलेगये. फिर ख़ळीफा वलीदने हिजी ८६ [वि० ७६२ = .ई० ७०५] में क़ासिमके बेटे महमूदको फ़ोज देकर हिन्दुस्तानकी तरफ रवानह किया. उसने सिन्ध देशको जीतकर चिनोड़की तरफ अपनी सेना बढ़ाई, ठेकिन चिनोड़के राजा बापारावलसे शिकस्त पाकर भागना पड़ा (१) इसके बाद खळीफा हारूं रशिदके बेटे मामूंरशीदने फिर चिनोड़पर चढ़ाई की. इतिहास तिमिरनाशक (२) में लिखा है, कि मामूने राजा खुमाणसे २४ लड़ाइयां लड़ीं, लेकिन अखीरमें शिकस्त पाकर भागगया. इसके बाद खुरासानके हाकिम नासिरुद्दीन सुबुक्त-गीनने हिन्दुस्तानमें श्राकर पंजावपर चढ़ाई की, और सिन्धके कई किले फ़त्ह करके वापस लौटगया. यह सुनकर लाहोरके राजा जयपालको बड़ा क्रोध आया और वह हिन्दुस्तानके कई राजाशोंकी मदद लेकर खुरासानपर चढ़ दौड़ा, लेकिन ईश्वरकी कुद्रतसे उसे वहां पहुंच-कर परास्त होना पड़ा, और सुबुक्तगीनको खिराज देना कुबूल करके पीछा लाहोरमें आया; लेकिन सुबुक्तगीनके जो लोग नजानह लेनेके लिये आये, उनको केंद्र करिल्या,

<sup>( 9 )</sup> इस हालमें साल संवत्का फ़र्क़ मालूम होता है.

<sup>(</sup>२) टांड राजस्थान वगैरह अंग्रेज़ी किताबोंमें भी ऐसा ही लिखा है.

और कुछ न भेजा, तब सुबुक्तगीनने फिर चढ़ाई की, और छमगानके पास राजा जयपाछसे लि छड़ाई शुरू हुई. इस छड़ाईमें भी मुसल्मानोंकी फत्ह हुई. सुबुक्तगीन छड़कर वापस अपने मुल्कको छोटगया. हिन्नी ३८७ [ वि० १०५४ = ई० ९९७] में सुबुक्तगीन बळ्खके ज़िलेमें मरगया. इसवक़ उसके बेटोंमेंसे बड़ा महमूद नेशापुरकी तरफ था, इसिछेये उससे छोटा इस्माईछ बळ्खमें अपने बापकी गद्दीपर बैठा, और इस्माईछसे छोटा नसीरुद्दीन महमूदका मददगार बना. महमूदने अपनी इताञ्चत कुबूछ करानेके छिये काग्ज़ंके ज़रीएसे इस्माईछको बहुत समक्ताया, छेकिन उसपर कुछ असर नहुआ. आख़रकार महमूदने छड़ाई करके अपने भाईको केंद्र करिछया, जो जुजानके किलेमें मरगया, और आप ग्ज़नीका बादशाह बना. उनदिनों खिळाफत कादिरविछा अव्वासीका जमानह था, उसने भी इसको ज़बर्दस्त जानकर एक बड़ा भारी खिळ्ञत मए अल्काब " अमीनुल्मिछत यमीनुद्दीछह " के भेजदिया.

हिजी ३९० के अख़ीर ज़िल्क़ाद [वि० १०५७ मार्गशीर्ष शुक्क १ = .ई० १००० ता० ३१ ऑक्टोबर ] को महमूद बल्ख़से हिरात और वहांसे सीस्तान होता हुआ गज़नीको आया. उसी ज़मानहमें उसने हिन्दुस्तानकी तरफ चढ़ाई करनेका इरादह किया और सिन्ध पारके ज़िलोंमें लूट खसोट करके पीछा लौटगया.

दूसरी दफ़ा वह हिज्जी ३९१ शञ्चाल [ वि० १०५८ माद्रपद = .ई० १००१ सेप्टेम्बर ] में १०००० सवार लेकर हिन्दुस्तानको चला और पिशावरमें आ पहुंचा. इधरसे लाहोरका राजा जयपाल भी १२००० सवार, ३०००० पेदल और ३०० हाथी लेकर मुक़ाबलेको तय्यार हुआ. हिज्जी ३९२ ता० ८ मुहर्रम [वि० १०५८ मार्गशीर्ष शुक्त ९ = .ई० १००१ ता० २७ नोवेम्बर ] सोमवारको दोनों फ़ौजोंका मुक़ाबलह हुआ. बहादुरीके साथ ख़ूब लड़ाई होनेके बाद महमूदने फ़तह पाकर जयपालको मए उसके भाई बेटोंके केंद्र करिलया, बहुतसी हिन्दुस्तानी रिक्रायाको लोंडी गुलाम बनाया और दूसरी लूटके सिवा कई जड़ाऊ माला राजाके कुटुन्वियोंसे महमूदके हाथ लगीं, जिनमेंसे एक मालाकी क़ीमत १८०००० दीनार (१)थी. और बहांसे चलकर किले मटिंडाको फ़तह किया. फिर सालियानह ख़िराज देते रहनेकी शर्तपर राजा जयपाल और उसके रिश्तेदारोंको छोड़कर आप गृज़नीको चलागया. राजा जयपाल इस शर्मिन्दगीसे अपने बेटे आनन्दपालको राज्य सौंपकर आप अश्निमें जलमरा तीसरी दफ़ा हिज्जी ३९५ [ वि० १०६२ = .ई० १००५ ] में वह मटनेरपर

<sup>( 9 )</sup> यह सिका तोलमें ३२ रत्ती सोने का होता है.

चढ़ा, जहांका राजा विजयराज (१) था, वहां भी फ़त्ह हासिल की, जिससे विजयराज के अपनेको खंजर मारकर मरगया.

चौथी दफ़ा उसने मुळ्तानके मुसल्मान हाकिम अबुळ्फ़त्हपर चढ़ाई की, और रास्तेमें आनन्दपालको हटानेके बाद अबुळ्फ़त्हको भगाकर उसका मुल्क छीनलिया.

पांचवीं दफ़ा महमूदने नवासाशाह (२) पर चढ़ाई की; और फ़त्ह पाई.

छठी दक्षा किले भीमनगरपर चढ़ दौड़ा, और आनन्दपालके बेटे ब्रह्मपालको कत् करके किला लेलिया, यहांपर उसको बेशुमार ख़ज़ानह हाथ लगा.

सातवीं दफा उसने हिन्दकेराजा नारायणपर फत्ह पाकर उसे अपना भातहत बनाया.

आठवीं दफा हिजी ४०४ [वि०१०७० = ई०१०१३] में नार दीनपर चढ़ाई की, लेकिन वर्फकी शिहतसे पीछा गज़नीको लौटना पड़ा, और बर्फ कम हिनेपर फिर हमलह करके उस मुल्कको लेलिया; लेकिन एक बात तारीख यमीनीमें त अज़ुबकी यह लिखी है, कि वहांके मन्दिरोंमेंसे एक पत्थर खुदा हुआ मिला, जिसका संवत देखने से वह ४०००० वर्ष पहिलेका साबित हुआ.

नवीं दफ़ा महमूदने थानेसरपर हमलह किया, और वहांपर श्री फ़त्ह पाई.

दसवीं दफ़ा हिजी ४०९ [वि० १०७५ = .ई० १०१८] में उसने कन्नीज पर चढ़ाई की, और रास्तेमें कई राजा लोगोंके किले फ़त्ह करता हुआ मथुरामें पहुंचा, वहांके कई मन्दिरोंको नष्ट करके बेशुमार ख़ज़ानह लूटा, और वहांसे क़न्नीजके राजा राजपालपर फ़त्ह पाकर कई दूसरे किलोंको जीतता हुआ ग़ज़नीको लौटगया. इस सफ़रमें यमीनी वग़ैरह तवारीख वालोंने बड़े बड़े मारिके और बेशुमार लूटके मालका हाल लिखा है.

ग्यारहवीं दफ़ा उसने राजा बरोचारपर हमलह किया, और फत्ह पाई. यह मारिका हिजी ४१० [वि० १०७६ = .ई० १०१९] में हुआ था.

यहांतकका हाल हमने तारीख़ यमीनीसे दर्ज किया है, जो महमूदकी ज़िन्दगीमें बनी थी. अब आगे तबकाति नासिरी व तबकाति अक्बरी वग़ैरहसे दर्ज करते हैं.

<sup>(</sup>१) तारीख़ यमीनीमें इस शहरका नाम भाटिया और राजाका नाम वछरा व वजरा छिखा है, और तारीख़ फ़िरिश्तह वग़ैरह पिछछी किताबोंमें शहर भटनेर और राजा विजयराव छिखा है, अौर जयसळमेरकी तवारीख़में विजयराजके बेटे देवराजका कि छे देवरावछको अपनी राजधानी बनाना छिखा है, पहिछी राजधानी छोद्रवा था, और भटनेरमें भी रहते होंगे.

<sup>(</sup>२) मालूम होता है, कि यह कोई हिन्दुस्तानी राजाथा, जिसको मुसल्मान बनाकर महमूदने इस मुल्कका हाकिम बनाया, फिर यह बदलगया, तब उसपर चढ़ाई की होगी.

🎇 और कुछ न भेजा, तब सुबुक्तगीन:त देनेके बाद महमूदने राजा नंदापर हमलह किया, और 🕵 ठड़ाई शुरू हुई. इस ठड़ाईमें र

अपने मुल्कको छोटगया. हिन्इमीरकी तरफ चला, लेकिन् छोकूटका किला मज़्बूत होनेके बल्खके ज़िलेमें मरगया. का, तब दूसरे मुल्कोंको लूटता हुआ वापस ग़ज़नीको चलागया. इसिलिये उससे छोटा इसह हिजी ४१३ [ वि॰ १०७९ = .ई॰ १०२२ ] में क़िले छोटा नसीरुद्दीन महमूदक्करके कालिंजरके राजा नंदासे नज्ञानह लेकर वापस चलागया.

कागृज़के ज़रीएसे इस्स्का हिजी ४१५ [वि० १०८१ = .ई० १०२४ ] में उसने गुजरातकी कार महमूद्ने लड़ार और सोमनाथके बड़े प्रसिद्ध मन्दिरको आघेरा. इसवक्त कई राजाओंने आप गृज्नीका बाया, लेकिन् उसने सबको शिकस्त देकर मन्दिरको लूटलिया, और महादेव उसने भी इसर तोड़कर उसका एक टुकड़ा गृज़नीको छेगया, जिसे मस्जिद्में छगवाया.

मिछत यमीन्द्रहवीं दफ़ा हिजी ४१७ [ वि० १०८३ = .ई० १०२६ ] में उसने मुल्तान िपर चढ़ाई की, जिन्होंने सोमनाथकी चढ़ाईसे छोटते वक्त रास्तेमें इसकी फोज़को

ता॰ १ छीफ़ दी थी, श्रोर इन छोगोंको शिकस्त देकर वह गुज़नीको चलागया. महमूदका जन्म हिजी ३७१ ता०१० मुहर्रम यहस्पतिवार [वि० १०३८ श्रावण शुक्क नि ११ = .ई॰९८१ ता॰ १५ जुलाई] को हुआ था, और तपेदिककी बीमारीसे वह हिजी ४२१

ता० २३ रबीड्स्सानी [ वि०१ ०८७ ज्येष्ठ कृष्ण ९ = .ई० १०३० ता० २८ एप्रिल ] वृहस्पतिवारको मरगया.

हमने बहुतेरा चाहा, कि महमूदका हाल हिन्दुस्तानी पुस्तकोंसे लिखाजावे, लेकिन् इसका जिक्र कहीं नहीं मिला, क्योंकि हिन्दुस्तानमें पहिले तवारीख़ लिखनेका काइदह नहीं था, श्रोर फ़ार्सी तवारीख़ोंमें इसका हाल मुरुत़लिफ़ तौरपर लिखा है, इसलिये तारीख यमीनी, श्रीर तबकाति नासिरी वगैरह पुरानी किताबोंसे चुनकर यह हाल अगर्चि ये कितावें भी रिक्षायत और तश्रुरसुवसे खाळी नहीं हैं, दर्ज कियागया है. क्योंकि महमूदके हिन्दुस्तानमें इतने हमले हुए, परन्तु उनमेंसे किसीमें भी उसकी शिकस्त नहीं लिखी, जो एक असम्भव बात है; मगर दूसरा सहारा न मिलनेके सबब जहांसे जैसा हाल मिला वैसा ही लिखदिया गया.

इसके बाद सुल्तान नासिरुद्दीन मसङ्दने अपने भाई जलालुद्दीलह मुहम्मदको गिरिपतार करके अंधा बनाया, और आप गद्दीपर बैठगया. इसने भी हिन्दुस्तानपर कई हमले किये, जिनका सिल्सिलेवार हाल तारीखं मसऊदीमें लिखा है. हिजी ४३२ ता० ११ जमादियुल्अव्वल [ वि०१०९७माघ शुक्क १२ = .ई०१०४१ ता०१६ जैन्युअरी ] को वह अपने बागी सर्दारोंके हाथ केंद्र होकर मारागया, और उसका 🍇 🎡 अंधा भाई जलालुद्दौलह मुहम्मद तरूत़पर बिठाया गया, लेकिन् मसऊदके बेटे मौदूदने जला- 💨 लुद्दोलहको मए बालबचोंके मारडाला, और खुद्भी हिजी ४४१ [वि॰ ११०६ = .ई॰ १०४९ ] में फ़ौत होगया, तब तुर्कोंने मसऊद्के बेटे ऋछी और मौदूदके बेटे मुहम्मद दोनों चचा भतीजोंको गद्दीपर बिठादिया, लेकिन दो महीनेके बाद इन दोनोंको किलेमें कैंद करके महमूद्के बेटे अब्दुर्रशीद्को बाद्शाह बनाया, परन्तु अढ़ाई वर्षके बाद् उसके वापके गुलाम तुग्रलने बागी होकर उसको मारडाला, श्रीर ४० दिन बाद तुग्रलको भी नोइतगीन नामी तुर्कने मारडाला, तब मसऊद्के बेटे फर्रखजाद्को सर्दारोंने तरुतपर विठाया, जो हिजी ४५१ [ वि० १११६ = .ई० १०५९ ] में मरगया, क्रीर उसका भाई इब्राहीम गद्दीपर विठाया गया. हिजी ४९२ वि० ११५६ = .ई॰ १०९९ ] में इब्राहीमके मरनेपर उसका बेटा अलाउदीन मसऊद तरुत नशीन हुआ, और हिजी ५०९ [ वि॰ ११७२ = .ई॰ १११५ ] में जब वह फ़ौत होगया, तो उसके बाद उसका बेटा मिलक अर्सलाम बादशाह हुआ, जो दो वर्षतक सल्तनत करके हिन्दुस्तानमें भाग आया, और हिजी ५११ [वि० ११७४ = .ई० १११७ ] में मरा. मिलक अर्सलामके बाद उसका भाई बहरामशाह गदीपर बैठा, जिसने ऋला-उद्दीन गौरीसे तीन बार शिकस्त पाई, श्रौर अख़ीरमें जब गुज़नीको गौरियोंने लेलिया. तो यह हिन्दुस्तानको भाग आया, और गुौरियोंके निकलजाने बाद वापस गजनीको जाकर हिजी ५४७ [वि० १२०९ = .ई० ११५२] में मरगया. फिर इसका बेटा खुस्रोशाह गद्दीपर बैठा; गौरियोंने उसकी सल्तनत बिगाड़ रक्खी थी, स्रोर उसके कई मुल्क लेलिये थे, इस सबबसे यह अपने मुल्कका पूरा वन्दोवस्त न करसका, और खुरासानके गज़ोंने चढ़ाई करके ग़ज़नीको छीनिलिया, तब यह हिन्दुस्तानमें चलाआया. बारह वर्ष पीछे ग्यासुद्दीन मुहम्मद शाम ग़ौरीने ग़ज़ोंसे ग़ज़नीका मुल्कछीनिळया,श्रीर अपने भाई सुल्तान मुइज़ुद्दीन मुहम्मद शाम गैरिशको, जो शहाबुद्दीनके नामसे भी प्रसिद्ध था, तरूतपर बिठाया-

सुस्रोशाह हिजी ५५५ [वि० १२१७ = .ई० ११६०] में लाहोर मकामपर मरा, श्रोर उसका वेटा खुस्रो मिलक लाहोरमें उसकी जगह गदीपर बैठा, लेकिन यह बहुत श्रम्याश था, इसलिये शहाबुद्दीन गोरीने इसे ग्रजिस्तानके किले लखनमें केंद्र करके मण् बेटेके हिजी ५९८ [वि० १२५९ = .ई० १२०२] में कल्ल करडाला, और उसीके साथ गुजनवी खानदानका खातिमह हुआ.

ग्यासुद्दीन और शहाबुद्दीन (मुझ्ज़ुद्दीन) दोनों वहाउद्दीन मुहम्मदशाहके बेटे गोरिके ... .इलाक़ह फ़ीरोजकोहके मालिक थे, हिजी ५६९ [वि० १२३० = .ई० ११७३ ] में कि ग्यासुद्दीनने ग्रज़ोंको निकालकर ग्ज़नीका मुल्क फ़त्ह करलिया, और अपने छोटे 🎨 👺 भाई शहाबुद्दीनको तरुतपर बिठाकर श्राप फीरोज्कोहको छौटगया. शहाबुद्दीनने पहिले ग्रज्नीके आसपास मुल्कोंका बन्दोवस्त करके हिन्नी ५७० [वि० १२३१ = .ई० ११७४] में कुर्देज्का मुल्क फत्ह किया. हिजी ५७१ वि० १२३२ = .ई० ११७५] में उसने मुल्तानपर चढ़ाई करके करामितहसे मुल्क छुड़ालिया श्रोर इसी वर्षमें सनकरान वालोंने सर्कशो की, जिनके साथ हिज्ञी ५७२ [वि॰ १२३३ = .ई॰ ११७६] तक छड़कर उनपर फ़त्ह पाई. फिर हिजी ५७४ [ वि॰ १२३५ = .ई॰ ११७८ ] में मुल्तानको फ़त्ह करता हुआ नेहरवाछेतक पहुंचा. वहांके राजा भीमदेव सोछंखीसे मुक़ा-बलह हुआ, जिसमें शहाबुद्दीनको शिकस्त खाकर भागना पड़ा. हिजी ५७५ [ वि॰ १२३६ = .ई॰ ११७९ ] में उसने फिर चढ़ाई करके पिशावरको फ़त्ह किया; हिजी ५८० वि० १२४१ = .ई० ११८४ में देवलकी तरफ चढ़ाई की, जिसमें समुद्रके किनारेका मुल्क अपने क्वज़हमें छाकर इसी सन्में सियाछकोटका कि़ला बनवाया; हिजी ५८२ [वि० १२४३ = .ई० ११८६ ] में खुस्त्रोमिलकको गिरिफ्तार करके छाहौरपर क्वजह किया, और ऋछी किर्माख्को वहांका हार्किम बनाया. फिर किछा सरहिन्द फत्ह करके क़ाज़ी तोलकको सौंपा. इसी ऋरसहमें राजा कोला पिथोरा ( एथ्वी-राज चहुवान ) बहुतसे हिन्दुस्तानी राजाओंकी भीड़भाड़ छेकर आपहुंचा. शहाबुद्दीन गोरीने भी गुज़नीकी तरफ छोटना मौकूफ रखकर मुक़ावलह किया; तरायनके पास लडाई शुरू हुई. शहाबुद्दीन वर्छा लेकर चला, और दिल्लीके राजा गोविन्द्रायपर, जो हाथीपर सवार था, चलाया, जिसकी चोटसे राजाके दो दांत गिरपड़े, और उसने भी सुल्तानपर बर्छेका वार किया, जिससे बादशाहके वाजूपर सरूत चोट आई. घोड़ेसे गिरनेको था, कि इतनेमें एक ख़िल्जी सिपाहीने बादशाहके घोड़ेपर सवार होकर बादशाहको संभालिखया, और घोड़ेको मोड़कर लेनिकला. इस लड़ाईमें शहाबुद्दीनको शिकस्त और राजा प्रथ्वीराज चहुवानको फ़त्ह नसीब हुई. १३ महीनेतक काज़ी तोलक सरिहन्दके किलेमें राजा एथ्वीराजकी फौजसे लड़तारहा, लेकिन् अखीरमें राजाने क्रिलेको फत्ह करलिया. इसी ऋरसहमें १२००० जंगी सवार लेकर शहाबुदीन तरायन ( तलावड़ी ) के क़रीब आपहुंचा, जहां तर्फ़ेनमें बड़ी भारी लड़ाई हुई, और दस दस हज़ार सवारोंके गिरोह वांधकर चारों तरफ़से छड़ने छगे, जिसमें राजा पृथ्वीराज सरस्वतीके किनारेपर मारागया, और दिङ्घीका राजा गोविन्दराय भी काम आया. हमने यह कुछ हाछ तबकाति नासिरीसे छिया है, जो इस छड़ाईके ७० वर्ष पीछे बनाई गई थी, और जिसका बनाने वाला लिखता है, कि जो लोग लड़ाईमें शामिल थे उनके ज़बानी हालात सुनकर हमने यह लिखा है. एथ्वीराजकी राजधानी अजमेर, सवालक,

🖓 हांसी, सरस्वती वग़ैरहको शहाबुद्दीनने फत्ह करितया. यह लड़ाई हिजी ५८८ [ वि॰ 🦃 १२४९ = ई॰ ११९२] में हुई थी. इसके बाद सुल्तान शहाबुद्दीन क्रिले कुहरामपर अपने सर्दार कुतुबुद्दीन ऐबक (१) को मुकर्रर करके आप गुज़नीको छोटगया, और कुतुबुद्दीनने दिङ्की, कोयल, व मेरट, वगैरह मकामात फत्ह करलिये. सुल्तान शहाबुद्दीन हिजी ५९० [ वि० १२५१ = .ई० ११९४ ] में फिर हिन्दुस्तानकी तरफ चला, जहां उसने बनारस, चन्दवाल और क़न्नोजको फ़त्ह करके राजा जयचन्द राठौड़को शिकस्त दी, और ३०० हाथी और बहुतसा माल लेकर गुजनीको लौटगया. आख़रकार हिजी ६०२ता०१ राञ्चवान [वि०१२६३ चेत्र शुक्क २ = ई०१२०६ता०१३ मार्च]को राहाबुद्दीन गज्नीके इलाकृह दमयकमें खक्खरोंके हाथसे मारागया. इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, जो शहाबुद्दीन गौरीका गुलाम था, हिन्दुस्तानका पहिला मुसल्मान बादशाह बना. बुद्दीनके गुज़रजाने वाद ग्रयासुद्दीनके बेटे ग्रयासुद्दीन मह्मूद्ने फीरोज़कोहसे क़ुतुबुद्दीन ऐवकके लिये वादशाहतका लवाजिमह और सुल्तानका खिताब भेजदिया, और हिजी ६०२ ता० १८ ज़िल्काद [ वि० १२६३ श्रावण कृष्ण ५ = .ई० १२०६ ता० २७ जून ] को वह लाहोरमें तरुत्पर बैठकर ४ साल बादशाहत करनेके बाद हिजी ६०७ [ वि॰ १२६७ = .ई॰ १२१० ] में गेंद खेलते वक्त घोड़ेसे गिरकर मरगया.

कुतुवृद्दीनके गुज्रजानेपर अमीरों और सर्दारोंने उसके वेटे आरामशाहको छाहोर में तस्त्पर विठाया, लेकिन् वह एक साल भी सल्तनत न करने पाया था, कि उसके अमीर ऋली इस्माईलने कई अमीरोंको मिलाकर कुतुवृद्दीनके दामाद शम्सुद्दीन अल्तिमशको वदायूंसे बुलाकर दिछीमें तस्त्पर विठादिया, और आरामशाह शिकस्त खाकर भाग गया. अल्तिमशने हिजी ६०७ [ वि० १२६७ = .ई० १२१० ] में दिछीके तस्त्पर बैठकर "सुल्तान शम्सुद्दीन" अपना लक् व रक्खा. इसके वक्तमें ताजुद्दीन यल्दोज़ (२) लाहोरमें आकर काविज़ होगया. शम्सुद्दीनने हिजी ६१२ [वि० १२७२ = .ई० १२१५] में उसको शिकस्त देकर केंद्र करलिया, और वदायूंके किलेमें भेजिदया. हिजी ६२२ [वि० १२८२ = .ई० १२२५] में वह लखनोती और बिहारकी तरफ़ लश्कर लेगया. वहां सुल्तान गयास खिल्जी मुख्तार वन बैठा था, उसको शिकस्त देकर वह मुल्क अपने बेटे नासिरुद्दीनके सुपुर्द किया, और हिजी ६२३ [वि० १२८३ = .ई० १२२६] में रणथम्भोर, और हिजी ६२४ [वि० १२८४ = .ई० १२२७] में किला मांडू फ़त्ह करके दिछीको

<sup>(</sup>१) इसकी एक हाथकी चट्टी अंगुली टूटी हुई थी, और ऐसे आदमीको लोग ऐवक बोलते हैं, इससे इसका लक़ब ऐवक हुआ.

<sup>(</sup>२) यह कुतुबुद्दीनके गुलामोंमेंसे अव्वल था और गृज़नीके तस्तृपर भी बैठगया था.

👺 छोट आया, और हिजी ६२७ [वि॰ १२८७ = ई॰ १२३०] में इसका बड़ा बेटा नासिरुद्दीन मरगया, तब उसने अपने छोटे बेटेका नाम नासिरुद्दीन रक्खा, जिसके बादशाह होने बाद तबकाति नासिरी नामी किताब बनी है, श्रीर हिजी ६२९ [वि० १२८९ = ई० १२३२] में ग्वालियरपर एक वर्षतक घेरा डालकर हिजी ६३० [वि०१२९० = .ई०१२३३] में उसे फ़त्रह किया. हिजी ६३१ [वि० १२९१ = .ई० १२३४ ] में मालवेपर चढ़ाई करके क़िला भेल्सा श्रोर शहर उज्जैनपर क़वज़ह किया, और महाकालके मन्दिरको तोड़ा, जिसके तय्यार होनेमें ३०० वर्ष लगे थे. आख्रकार हिजी ६३३ ता० २० शऱ्यवान [ वि॰ १२९३ ज्येष्ठ कृष्ण ६ = .ई॰ १२३६ ता॰ २९ एप्रिल ]को यह बादशाह फ़ौत होगया. इसी सालमें उसका बेटा रुक्नुद्दीन फ़ीरोज़शाह तस्त्पर बैठा, लेकिन् वह ऋय्याञ्चा, गाफिल और वदचलन था, इसलिये ६ महीने ही न गुज़रे थे, कि जब वह पंजावकी तरफ गया, तो पीछेसे सदीरोंने उसकी बहिन रजिया बेगमको तस्त पर विठादिया. रुक्नुहीन छोट आया, और रिज्या वेगमकी फ्रोजसे केत्रखेड़ीके पास लड़ाई हुई. वह शिकस्त खाकर अपनी वहिनका केंद्री वना, श्रीर उसी हालतमें मरगया, यह बेगम हिजी ६३५ [ वि० १२९४ = .ई० १२३७] में तरूतपर वैठी. यह बहुत होश्यार, श्रक्लमन्द, और नेकचलन थी. इसके वाप (शम्सुद्दीन अल्तिमश) ने भी अपने वाद इसी लड़कीको तरूतपर विठानेकी विसय्यत की थी. इसने नये आईन व क़ानून वनाकर इन्साफसे काम लिया, विरोधियोंको सजा दी, और रणथम्भोरके क़िलेमें जो मुसल्मान हिन्दू राजाकी क़ैदमें थे उनको छुड़ाया, छेकिन् किला राजपूतोंके क्वज़हसे यह श्रोरत मर्दानह छिवास पहिनकर श्राम छोगोंके सामने तस्तृपर बैठती थी. हिजी ६३७ [ वि० १२९६ = .ई० १२३९ ] में इसने किले सरहिन्दपर चढ़ाई की, उसवक्त तुर्क अमीरोंने रास्तेमें वगावत करके उसे केंद्र करितया, और सुल्तान शम्सूदीनके बेटे मुइज़ुदीन वहरामशाहको वादशाह बनाकर दिछीके तरूतपर विठादिया. इस बेगमने दो दुमा दिङ्कीपर चढ़ाई की, लेकिन् दोनों वार शिकस्त पाई. मुइज़ुद्दीन बहराम-शाह हिजी ६३७ता० २८रमजान [वि०१२९७ हितीय वैशाख कृष्ण १४ = .ई० १२४० ता॰ २३ एप्रिल] को दिछीमें तरुतपर वैठा (१), जिसको अखीरमें उसीके बज़ीर निजा-मुल्मुल्कने अमीरोंको मिलाकर हिजी ६३९ ता० ६ ज़िल्काद [वि० १२९९ ज्येष्ठ शुक्क ७ = .ई॰ १२४२ ता॰ ७ मई ] के दिन क़ैद करके मारडाला, और सुल्तान शम्सुद्दीनके बेटे पोते जो केंद्र थे, उनको छोड़कर उनमेंसे सुल्तान रुक्नुद्दीनके बेटे सुल्तान ऋछाउद्दीन

<sup>(</sup>१) इसके वक्तमें हिजी ६३९ [वि० १२९९ = .ई० १२४२] में चंगेज़खानी मुग़लोंने कि लाहोरमें आकर लूटमार मचाई.

👺 मसऊदशाहको तरूतपर बिठाया (१), जिसको अख़ीरमें उसीके सर्दारोंने क़ैद करके 🛞 शम्सुद्दीनके बेटे नासिरुद्दीन मह्मूदको हिज्जी ६४४ [वि० १३०३ = .ई० १२४६] में उसकी जगह तरूतपर बिठादिया, श्रीर श्र्वाउदीन केंद्रकी हालतमें मरगया. मिलक ग्यासुद्दीन बल्बनको अपना वज़ीर बनाया, जो इसके बापका दामाद और गुलाम इसने हिजी ६४६ [ वि॰ १३०५ = .ई॰ १२४८ ] में रणथम्भोरपर चढ़ाई की, श्रोर वहांके राजपूतोंको धमकाकर पीछा चला आया. हिजी ६४९ [ वि० १३०८ = .ई०१२५१] में ग्वालियर, चंदेरी, श्रीर मालवाकी तरफ उसने चढ़ाई की श्रीर उधर राजपूतोंको शिकस्त देकर किला नरवर लेता हुआ पीछा दिझीको आगया. शाहकी तारीफ़ तवारीखोंमें बहुत कुछ छिखी है. यह कुर्आन छिखकर उसीकी आमदनीसे अपना गुजारा करता था, श्रीर एक ही बीबी रखता था, जो ख़ुद् अपने हाथसे उसे खाना पकाकर खिलाती थी. आखरकार यह बाद्शाह हिजी ६६४ ता० ११ जमाद्यिल्आव्वल [वि० १३२२ फाल्गुन शुक्क१२ = .ई० १२६६ ता० १९ फेब्रुअरी ] को बीमारीसे मरगया. नासिरुद्दीनके कोई औछाद न थी, इसिछये इसके वज़ीर ग्यासुद्दीन बल्बनको सर्द्दारोंने मिलकर तरुत्पर विठाया. यह शरुस नेक ऋादत और अच्छा इन्तिज्ञास करने वाला था. इस के दो वेटे थे, बड़ा महमूद सुल्तान, जो चंगेज़्ख़ानी मुग्लोंके हमलोंमें लाहौरके पास हिजी ६८३ ता० ३ ज़िल्हिज [ वि० १३४१ फाल्गुन शुक्क४ = .ई० १२८५ ता०१० फेब्रुअरी ]को मारागया, श्रोर दूसरा बग्राख़ां, जो छखनौतीका हाकिम वना. जब ग्यासुद्दीनकी उम्ब ८० वरससे ज़ियादह होगई तो उसने ज़ईफ़ीकी हालतमें अपने बड़े बेटेका बहुत रंज किया और बगराखांको बुलाया, लेकिन वह अपने वापको बीमार छोड़कर पीछा लखनौतीकी पीछेसे हिजी ६८५ [वि० १३४३ = ई॰ १२८६ ] में बादशाह तरफ़ चला गया. मरगया, तब उसके सद्शिंने बगराख़ांके बेटे कैंकुबादको तस्त्पर बिठाया, जो उसवक् १८ वर्षका था, और उसका नाम "मुङ्ज़ुद्दीन कैंकुवाद" रक्खा. यह छड्कपनकी उसके सबब बड़ा बद्चलन होगया. इसने केलूखेड़ीमें एक बड़ा बाग और महल बनाया, और बहुतसी रंडियां ऋौर गवय्ये रक्खे. इसने महमूद सुल्तानके बेटे केखुस्रीको भी मरवा-श्राखरकार तीन वर्ष श्रोर कई महीने सल्तनत करके छक्वा ( फ़ाछिज ) की वीमारीमें गिरिफ्तार हुआ; उसी हालतमें उसका सदीर जलालुदीन खिल्जी हिजी ६८८

<sup>(</sup>१) इसके वक्तमें हिज्ञी ६४२ [वि० १३०१ = ई० १२४४] में चंगेज्खानी मुग़ल लखनौती तक आये थे, लेकिन इसके लडकरसे शिकस्त खाकर चले गये. मालूम होता है, कि वे लोग ति-व्यतकी तरफ़से आये होंगे. दूसरी दफ़ा फिर मुग़लोंने उझेलेकी तरफ़ आकर उसका मुहासरह किया, और बादशाहने खुद जाकर उन्हें शिकस्त दी.

👺 [ वि॰ १३४६ = .ई॰ १२८९ ] में ( १ ) उसको मरवाकर त्र्याप तस्तृपर बैठगया. 🎡 यहांसे गुलामोंकी बादशाहतका खातिमह हुआ और कुछ ऋरसहतक खिल्जियोंका इकबाल चमका. जलालुद्दीनको भी उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ख़िल्जीने हिजी ६९५ ता० १७ रमजान वि० १३५३ भाद्रपद कृष्ण ४ = .ई० १२९६ ता० २० जुलाई ] को द्गासे मारडाला, श्रोर श्र्लाउद्दीन आप तस्त्पर बैठगया. उसका पूरा लक़्ब " सिकन्दर सानी सुल्तान आजम अलाउदीन मुहम्मद्शाह खिल्जी " हुआ. पहिले इसने हिजी ६९७ [वि० १३५५ = .ई० १२९८] में गुजरातको फ़त्ह किया श्रोर सोमनाथकी मूर्ति जो महमूदके बाद नई स्थापन कीगई थी, उसको दिल्लीमें ठाकर जमीनमें गडवादिया. इसने हिजी ६९९ [वि०१३५७ = .ई०१३००] में रणथम्भोरके राजा हमीरदेव चहुवानपर चढाई की, श्रीर बहाना यह था, कि मीरमुह-म्मद्शाह वरे़ीरह छोग जाछोरसे भागकर रणथम्भोरमें हमीरदेवके पास आ रहेहैं, जो बाद-शाहके विरोधी थे. फ़िरिइतह छिखता है, कि बाज़ छोगोंने एक वर्षमें श्रोर बाज़ने तीन वर्षके मुहासरेमें इस किलेका फत्ह होना वयान किया है. इस लड़ाईकी बाबत ऐसा मइहूर है, कि जब ऋ़छाउद्दीनने क़िलेका मुहासरह किया उस समय राजपूतोंने क़िलेके भीतरसे निकल निकलकर कई हमले किये; और आखरको हमीरदेवने यह सोचा, कि अब ऐसा हमलह कियाजावे, कि जिसमें या तो मुसल्मानोंपर फ़त्ह हासिल हो या हम छोग मर मिटें. यह विचार दृढ़ करके किलेके भीतर बारूद बिछाकर उसके जपर एक लम्बा चौड़ा फ़र्ज़ बिछादिया, जिसपर किलेकी कुल श्रीरतें विठादी गई और अपनी तरफ़ वाले लोगोंको समभादिया, कि अगर अपनी फ़त्ह हुई, तो पचरंगी निशानकी भंडियां आगे होंगी श्रोर मुसल्मानोंकी हुई तो नीली भंडियां श्रागेको दिखाई देंगी; यदि नीली मंडियां त्रागेको दिखाई देवें तो वारूदमें आग डाल देना. ईश्वरकी कुद्रतसे इस बड़े भारी हमलहमें हमीरदेवकी फुत्ह हुई ख्रीर राजपूत लोग पीछे किलेकी तरफ़ छोटे, उसवक़ ग़लतीसे मुसल्मानोंसे छीनी हुई नीली मंडियां आगे करदी गई, जिनको देखकर किलेके लोगोंने वारूद्में आग डालदी. जिससे किलेकी कुल श्रीरतें हमीरदेवने यह देखकर अपना जीना भी वे फायदह समक्ता, और दोबारह अंछाउद्दीनकी फ़ौजपर टूट पड़ा. उसवक्त किसी कविने एक दोहा कहा था, जिसके दो मिस्रे इस तरहपर मश्हूर हैं- "तरियां तैल हमीर हट चढ़ै न बीजी वार ". मुसल्मानोंने

<sup>(</sup>१) ज़ियाबरनीकी फ़ीरोज़शाही किताबके एछ १७५ के नोटमें अमीर खुस्त्रोंकी किताब मस्रवी किम्ताहुल् फ़ुतूहका हवाला देकर इसका सन् हिजी ६८९ ता० ३ जमादियुस्तानी लिखा है.

तारीख़ फिरिश्तहमें छिखा है, कि जब मीर मुहम्मदशाह जाछीरी ज़रुमी होनेपर अछाउद्दीनके पास छायागया, तो बादशाहने उसे पूछा, कि अगर इछाज मुऋाछजा करके तुमको अच्छा करें, तो तूहमारे साथ क्या सुळूक करे ? उसने जवाब दिया, कि अगर में ज़िन्दह रहूं, तो तुमे मारकर हमीरदेवके बेटेको गद्दीपर बिठाऊं. बादशाहने इस कछामसे गुरुसेमें आकर उसे हाथीके पैरसे मरवाडाछा. रणथम्भोरको फत्ह करके ऋछाउद्दीन दिझीको चळाआया.

हिजी ७०३ मुहर्रम [वि०१३६० भाद्रपद = .ई० १३०३ ऑगस्ट] में उसने किले चित्तोंड़पर चढ़ाई की, जिसमें वहांके रावल रत्निसंहने उसका खूब मुकाबलह किया. लड़ाईसे यह किला बादशाहके हाथ न आया, लेकिन सामानकी कमीके सबब जब राजपूत लोग दर्वाज़ह खोलकर बहादुरीके साथ लड़मरे, और हज़ारहा स्त्रियां आगमें जलपरीं उस समय खाली किला अलाउदीनके क्वज़हमें आया. इस लड़ाईका मुफ़रसल हाल मोकेपर लिखा जायेगा.

हिजी ७०४ [वि० १३६२ = .ई० १३०५] में ऋठाउद्दीनने अपने सेनापति ऐनुल्मुल्क मुल्तानीको बड़ी भारी फ़ौजके साथ माठवेकी तरफ भेजा, श्रोर उसने वहां जाकर उज्जैन, चन्देरी, मांडू, धारा, और जाठौर वग़ैरहको फ़त्ह किया. इस बादशाहने अपने ऋहदमें हिन्दुओं के हज़ारों मन्दिरों को तोड़ने और ठाखों आद्मियों को कृत्छ करने के श्राठावह ख़ज़ानह भी बहुतसा एकड़ा किया, श्रोर हिज्ञी ७१६ ता० ६ शब्वाल [वि० १३७३ पौष शुक्त ७ = .ई० १३१६ ता० २१ डिसेन्बर] को जलंधरकी बीमारीसे मरगया.

अलाउदीनके बाद उसके नौकर मिलक नायक ख़ोजाने, जो अलाउदीनके सामने ही कुल कामका मुरूतार बनगया था, और जिसने बादशाहके बड़े बेटे ख़िज़रख़ांको पिहले ही केंद्र करके ग्वालियरके किलेमें भेजिदया था, इसवक्त उसको अंधा बनाकर अलाउदीनके ७ वर्षकी उम्र बाले छोटे बेटे शहाबुद्दीन उमरको गद्दीपर बिठा दिया, और आप कुल कामका मुरूतार बना. क्रीव तीन महीनेके बाद बहांके अमीरोंने मिलक ख़ोजाको मारकर उस लड़के बादशाहको अंधा करवा डाला, और केंद्र करके किले ग्वालियरमें भेजनेके बाद अलाउदीनके तीसरे बेटे मुबारकख़ांको हिज्जी ७१७ ता० ८ मुहर्रम [ वि० १३७४ चैत्र शुक्क ९ = ई० १३१७ ता०२४ मार्च ] के दिन "कुतुबुद्दीन मुबारकशाह " का ख़िताब देकर तरूत्पर बिठादिया; लेकिन हिज्जी

👺 ५ एप्रिल ] को उसका ख़िद्मतगार खुस्नोख़ां कुतुबुद्दीनको भी मारकर, जो उसी 🦃 का बढ़ाया हुआ खुद्सर होगया था, आप तरूतपर बैठगया, और अपना लक्ब '' नासिरुद्दीन खुस्रौशाह '' रक्खा. इसने हिन्दुस्तानमें बहुतसे जुल्म और ज़ियादतियां कीं, जिससे देपालपुरका हाकिम गाजियुल्मुलक मुखालिफ बनकर इसपर चढ़दौड़ा. इसने भी उसका मुकाबलह किया, लेकिन आखरको गाजियुल्मुल्कने फत्ह पाई, और वह खुस्त्रीशाहको उसके मददगारों समेत कृत्छ करके उसी सन् की ता॰ १ श्रञ्चान [वि॰ भाद्रपद शुक्क २ = .ई॰ता॰ २५ ऑगस्ट ] को "गाजियुल्मुल्क गयासुद्दीन तुग्लक्शाह "के नामसे तरुतपर बैठगया. यह बादशाह बहुत नेक श्रीर सादा मिज़ाज था, हिजी ७२५ रवींड़ल्ऋव्वल [ वि॰ १३८१ फाल्गुन = .ई॰ १३२५ फ़ेब्रुअरी ] में एक मकानके गिरनेसे दवकर मरगया, और उसका वेटा फख़्रुदीन " मुहम्मद तुग्लक्शाह" के ख़िताबसे तरूत्पर बैठा. यह बादशाह फ़य्याज़, ऋालिम, ऋौर ज़ालिम इसके वहुत बड़े बड़े इरादे थे, लेकिन वे पूरे नहीं होने पाये. इसने दक्षिणमें देवगढ़को अपनी राजधानी बनाया. आख़री चढ़ाई इसने मुलक सिन्धमें ठष्टा मकाम पर की थी, लेकिन वहां पहुंचनेसे पहिले ही रास्तेमें १४ कोस इस तरफ़ तपकी बीमारीसे हिजी ७५२ ता० २१ सुहर्रम [ वि० १४०८ प्रथम वैशाख रूष्ण ७ = ई० १३५१ ता० २० मार्च को मरगया. इसके बाद उसका भतीजा मलिक फीरोज वार्वक उसीकी विसय्यतसे हिजी ता० २४ मुहर्रम [ वि० वैशाख कृष्ण १० ⇒ .ई॰ ता॰ २३ मार्च ] को तरुतृपर विठाया गया, श्रोर उसका छक्व '' अबुल्मुज़फ़्फ़्र सुल्तान फ़ीरोज़शाह" रक्खा. इसने वहुतसे आईन व क़ानून वनाये, गंगा व जमुनासे नहरें निकालीं, सड़कोंपर रक्ष लगाये, और मद्रसे, शिफ़ाख़ाने व सरायें वनवाई. अगर्चि इस वादशाहके नेक होनेमें कुछ शक नहीं है, लेकिन् मण्हवी तत्र्य्रस्युवके सववसे इसने जुल्म भी बड़े बड़े किये, याने सुन्नत जमात्र्यतके सिवा मुसल्मानोंके ग़ैर फ़िक़ें श्रीर हिन्दू व जैनोंके हज़ारों पेश्वाश्रोंको कृत्ल करवाडाला. इन वातोंको इस बादशाहने खुद अपनी ही क्लमसे फुतृहाति फ़ीरोज़ शाहीमें लिखा है. यह बादशाह ३८ वर्षतक सल्तनत करके ८३ वर्षकी उम्रमें हिजी ७९० ता० १८ रमजान [वि०१४४५ कार्त्तिक कृष्ण ४ = .ई० १३८८ ता० २० सेप्टेम्बर] को मरगया. बाद उसका पोता ग्यासुदीन तुग़ळक़शाह तरूतपर बैठा, जिसका बाप फ़ीरोज़शाहके सामने मरगया था; लेकिन् इसके भतीजे जफ़रखांका वेटा अवूबक्र हिजी ७९१ ता० २१ सफ़र [वि० १४४५ चैत्र कृष्ण ८ = .ई० १३८९ ता० १९ फ़ेब्रुअरी ] को इसे है मारकर बादशाहतका मालिक बना, जिसका लक्ब '' अबूबक्रशाह '' था. हिजी ७९२ 🎡

👺 ता० २० ज़िल्हिज [वि० १४४७ पौष कृष्ण ७ = .ई० १३९० ता० २९ नोवेम्बर ] को 🎡 फ़ीरोज़शाहका बेटा नासिरुद्दीन मुहम्मदृशाह, जिसको उसके बापने ख़ारिज करदिया था, अबूबक्रको मारकर तरुत्पर बैठा. इस बादशाहने मेवातियोंको सज़ा देनेके छिये चढ़ाई की, लेकिन रास्तेमें बीमार होकर पीछा जलेसरमें आगया, और हिजी ७९६ ता० १७ रबीड़ल्ऋव्वल [वि० १४५० फाल्गुन कृष्ण ४ = .ई० १३९४ ता० २० जैन्युअरी ] को वहीं मरगया. इसका बेटा हुमायूंखां '' अ्छाउदीन सिकन्दरशाह ''के छक्बसे तस्तपर वैठा, लेकिन् वह भी सरन्त बीमार होकर उसी सन्की ता० ५ जमादियुल्ऋव्वल [वि॰ १४५१ चैत्र शुक्क ६ = .ई० ता० ८ मार्च ] को मरगया. इसके बाद नासिरुद्दीन मुहम्मद्शाहका दूसरा बेटा नासिरुद्दीन महमूद्शाह तख्तुपर बैठा. इसके वक्तमें बहुतसी ख़रावियां पेश आई. इसने पूर्वकी तरफ़ जौनपुर वग़ैरहपर " सुल्तानुलशर्क" का ख़िताव देकर स्वाजह जहानको खुदमुस्तार बनाकर भेजदिया. हिजी ७९७ रवीउल्ञ्जव्वल [ वि॰ पौष = .ई॰ १३९५ जैन्युअरी ] में उसके एक सर्दार सञ्रादतख़ां नामीने फ़ीरोज़शाहके बेटे नुस्रतशाहको "नासिरुद्दीन नुस्रतशाह " का ख़िताब देकर फ़ीरोज़ाबादमें तरूतपर बिठादिया, जिसने तमाम हिन्दुस्तानपर अपना क्वज़ह करित्या, और महमूदशाहके क्रवज़हमें सिवा दिझीकी शहरपनाहके भीतर वाली ज़मीनके और कुछ न रहा. बहुतसी लड़ाइयां होनेके बाद महमूदशाहके सर्दार गालिव आये, और नुस्नतशाह फ़ीरोज़ावादमें जा छुपा. यहां इस तरहकी छीना भपटी होरही थी, कि हिजी ८०१ [वि० १४५६ = ई० १३९९ ] में अमीर तीमूर दिछीतक आया, और बहुतसी लूटमार और कृत्ल करके पीछा तुर्किस्तानको छोटगयां. फिर माछवा, गुजरात, पंजाव व जोनपुर वगैरहके जुदे जुदे हाकिम खुदमुरुतार वनवैठे. इसी अव्तरीकी हालतमें नासिरुद्दीन महमूदशाह हिजी ८१५ ज़िल्क़ाद [ वि॰ १४६९ फाल्गुन = .ई॰ १४१३ फ़ेब्रुअरी ] में फ़ोत होगया. अब यहां तुग्लकोंकी बादशाहत खत्म होकर सय्यदोंकी बादशाहत काइम हुई.

हिज्ञी ८१६ मुहर्रम [वि० १४७० वैशाख = .ई० १४१३ एप्रिल ] के महीने में सब सर्दारोंने मिलकर दोलतख़ां लोदीको तख्तपर विठाया, लेकिन यह हिज्ञी ८१७ रवीड़ल् अव्वल [वि० १४७१ ज्येष्ठ = .ई० १४१४ मई] में ख़िज़रख़ांका केंद्री बनकर फ़ीरोज़ाबादमें मरगया, और ख़िज़रख़ां तख्तपर बैठा. इसका लंकब "रायाते आला ख़िज़रख़ां " रक्खा गया. इसने सिक्का और ख़ुत्बह अमीर तीमूरके नामका रक्खा. जब हिज्ञी ८२४ ता० १७ जमादियुल्अव्वल [वि० १४७८ आपाढ़ कृष्ण ४ = .ई० १४२१ ता० १९ मई] को यह भी मरगया,

केतो उसके बेटे मुबारकख़ांने तरूत्पर बैठकर अपना ठक़ब "मुइज़ुद्दीन अबुल् फ़त्द्द मुबारकशाह "रक्खा. यह बादशाह नेक था, ठेकिन् इसके वज़ीर सरुरुठ मुक्कने इसे हिजो ८३७ ता० ९ रजब [वि०१४९० फाल्गुन शुक्क१९ = .ई०१४१४ ता०२० फ़ेब्रुअरी] को दगासे मरवाडाठा. इसके बाद फ़रीदख़ांका बेटा और ख़िज़रख़ांका पोता मुहम्मदशाह तरूत्पर बैठा. इस बादशाहको तारीख़ वाठे डरपोक और जाहिछ बतठाते हैं. इसने अपने सर्दार बहठोठ ठोदीको बहुत कुछ बढ़ादिया था, जो पीछे बाग़ी होगया था. हिजी ८४९ [वि०१५०२ = .ई०१४४ ] में मुहम्मदशाह अपनी मौतसे मरगया. उसके मरनेपर उसका बेटा सुल्तान अपने बापके सर्दार बहठोठ ठोदीको ठिखभेजा, कि मैं नाताकृत हूं, आप दिझीके तरूत्पर बैठ जाइये, और मेरे ख़र्चके ठिये बदायूं नियत करदीजिये. बहठोठने वैसाही किया, याने हिजी ८५५ ता०१७ रबीउल्अव्वठ [वि०१५०८ ज्येष्ठकृष्ण ४ = ई०१४५१ ता०२१ एप्रिठ] को सुल्तान बहठोठ ठोदीके ख़िताबसे तर्त्तपर बैठकर अठाउद्दीनको बदायूं भेजदिया, जहां वह हिजी ८८३ [वि०१५३५ = .ई०१४०८] में मरगया.

अव सय्यदोंकी वादशाहतका ख़ातिमह होकर छोदियोंके इक्वालका सितारा चमका. तवारीख़ वाले वहलोल छोदीकी वहुत तारीफ़ लिखते हैं. उसने वादशाहत मिलने पर भी ख़ज़ानह और माल कुल पठानोंमें वांटिदया. यह पठानोंके गिरोहमें फ़र्शपर वैठता, हर एक सर्दारके घर खाना खानेको चलाजाता, और हर एक की सवारीपर चढ़लेता था. यह वादशाह हिज्ञी ८९४ [वि० १५४६ = .ई० १४८९] में मरा. इसके बाद इसका वेटा निज़ामख़ां " सुल्तान सिकन्दर "के लक़्बसे इसी हिज्ञीके श़क्रवान [वि० श्रावण = .ई० जुलाई] में तस्तृपर वैठा, और हिज्ञी ९२३ [वि० १५७४ = .ई० १५१७ ] में आगरेमें मरगया. तब इसका वेटा इब्राहीम छोदी " सुल्तान इब्राहीमशाह " के लक़्बसे इसी हिज्जीकी ता० १५ ज़िल्हिज [वि० साघ कृष्ण २ = .ई० ता० २९ डिसेम्बर ] को तस्तृपर वैठा. इस वादशाहके वक़में सल्तनतमें बहुत कुल गड़बड़ रही. यह कुल उम्दह इन्तिज़ाम नहीं करसक्ता था; आख़रकार हिज्ञी ९३२ ता० ८ रजब [वि० १५८३ वैशाख शुक्त १० = .ई० १५२६ ता० २१ एप्रिल ] को पानीपतमें वावर वादशाहसे मुक़ाबलह करके मारागया, जिसका मुफ़स्सल हाल मुग्लोंके वयानमें लिखाजावेगा.

अब हम यूरोपिअन छोगोंके हिन्दुस्तानमें आनेका हाल लिखते हैं:-

पुराने समयमें हिन्दुस्तानी चीज़ोंका व्यापार ऋरव ऋौर मिस्र वालोंकी मारिफ़त 🎡



🏶 यूरोप वार्लोंके साथ होता था, जिससे हिन्दुस्तानी चीज़ोंके व्यापारका फ़ायदह मिस्र 🥞 वाले उठाते थे. यूरोप वाले चाहते थे, कि हिन्दुस्तानको जानेके लिये कोई जहाज़ी रास्तह दर्यापत होजावे, तो हिन्दुस्तानी चीज़ें खुद वहां जाकर ख़रीद ठावें, जिससे बहुत कुछ नफा हासिल हो, क्योंकि कई व्यापारियोंके हाथमें होकर माल ख़रीदनेसे दरजे व दरजे कीमत बढ़ती जाती है, और जगह जगहके छोग उसी मालसे अपना फ़ायदह उठाते जाते हैं. इस विचारसे यूरोपके साहसिक पुरुष अपने अपने अनुमानके मुताबिक हिन्दुस्तानमें आनेके मन्शासे समुद्रका रास्तह दर्याप्त करने छगे; परन्तु हिन्दुस्तानका हाल पूरा पूरा मालूम न होनेके सबब और और मुल्कोंमें जा निकलते, जैसा कि कोलम्बस हिन्दुस्तानकी तलाशमें निकला श्रौर श्रमेरिकामें जा पहुंचा. पुर्तगालका वार्थोलोमियो नामक एक नाविक हिन्दुस्तानको आफ्रिकाके पूर्वमें समभकर .ईसवी १४८६ [ वि॰ १५४३ = हि॰ ८९१ ] में लिस्बन शहरसे निकला और आफ्रिकाके दक्षिणी अन्तरीपतक आया, परन्तु समुद्रमें तूफान अधिक होनेके कारण आगे न बढ्सका.

.ईसवी १४९७ [वि० १५५४ = हि० ९०२ ] में इसी मुल्कका दूसरा जहाज़ी वास्कोडिगामा अपने बादशाहके हुक्मसे ३ जहाज़ छेकर पुर्तगालसे आफ़ि-काकी परिक्रमा करता हुन्त्रा मलावारके किनारे कलिकट वन्द्रपर न्त्रा पहुंचा. राजाने जहाज़ोंको उतरनेदिया, और उन लोगोंको सत्कारके साथ व्यापार करनेकी इजाज्त दी, परन्तु मुसल्मान व्यापारियों ( अरबों ) ने राजाको बहकाकर यूरोपिअन व्यापारियोंके साथ नाइतिफाक़ी करादी, जिससे कुछ महीनों बाद वास्कोडिगामा तो अपने मुल्कको वापस चळागया, अौर पुर्तगाळके बादशाहने दूसरी मर्तवह १३ जहाज़ और १२०० सिपाही पेड़ोकेव्रल नामी सेनापतिकी मातह्तीमें भेजे, जो ईसवी १५०० के सेप्टेम्बर [ वि॰ १५५७ भाद्रपद = हि॰ ९०६ सफर ] में किलकटमें पहुंचे. केब्रछको व्यापारके छिये कोठी बनानेका हुक्म राजाकी तरफ़से मिछ-गया, लेकिन् मुसल्मानोंके साथ नाइतिफ़ाकी यहांतक बढ़ी, कि वह कोठी उड़ादी गई. केन्नलने १० जहाज़ मुसल्मानोंके लूटकर जलादिये, और शहरपर गोलन्दाजी शुरू की. आख़रकार वह कोचीनको चलागया, श्रोर वहां कोठी बनानेके छिये कुछ आदमी नियत करके आप कानानोरको गया, जो कछिकटके उत्तरमें है, और वहांसे यूरोपको चलागया.

इसके पहुंचनेसे पहिले ही पुर्तगाल वालोंने तीसरी बार जुएन्डी न्यूवा सेनापतिकी 🐞 मातहतीमें फ़ौज रवानह करदी थी. यह सेनापित कोचीनमें आया, तो कछिकटके राजा 🍇 अप जामोरिनने इसके मुकाबलहके लिये एक जहाज़ी काफ़िलह भेजा, परन्तु जुएन्डी न्यूवाने कि उसको बखेरिदया, श्रोर बहुतसा कीमती माल लेकर यूरोपको वापस चलागया.

इन तीन चढ़ाइयोंसे पुर्तगाल वालोंको यह मालूम होगया, कि हिन्दुस्तानमें अपने व्यापारकी तरकी फ़ौज और हथियारोंकी ताकृतसे होसकी है, और ईसवी १५०२ वि॰ १५५९ = हि॰ ९०७ ] में वास्कोडिगामा पूरी फ़ौजके साथ फिर हिन्दुस्तानको भेजागया. इसने विचार किया, कि हिन्दुस्तानका बहुत बडा व्यापार, जो ऋरब और दक्षिणी ईरानके साथ होता है, वह विल्कुल मुसल्मानोंसे उठाकर अपने कबजहमें करलेवे, इस मुरादसे वह कई जहाजोंको जलाने, लूटने, श्रीर लोगोंको मारने और हाजियोंको तक्छीफ़ देनेलगा. कलिकटके पास उसने कई जहाजियोंको पकड़ा, और राजाको धमकी दी, कि हमारा कहा न मानोगे, तो हम इन सब कैदियोंको मारडालेंगे; लेकिन् जब राजाने उसकी वातपर खयाल न किया तब उसने उन पकड़े हुए छोगोंको फांसी देदी, श्रीर उनके हाथ पांव काटकर राजाके पास भेजदियें. किकटके राजासे कई छड़ाइयां करके उसने कोचीन श्रीर कानानोरके राजाओंसे मज्वूत दोस्ती पैदा की, श्रोर ईसवी १५०३ [ वि० १५६० = हि० ९०८ ] में वहां एक हाकिम मुक्रेर करके खुद वापस चलागया. इसके बाद दिन बदिन जुमीन श्रीर समुद्र दोनों पर इन लोगोंकी तर्की होती गई. वास्कोडिगामाके जाने वाद जानोरिनने कोचीनपर चढ़ाई की, परन्तु इस मौकेपर पुर्तगालसे अल्फान्जो आल्बुकर्क फौज लेकर आपहुंचा, इस कारण उसे फ़त्ह नसीव नहीं हुई, श्रीर हारकर संधि करनी पड़ी. के वापस चलेजानेपर जामोरिन ५०००० फ़ौज लेकर कोचीनपर चढ़ा, परन्तु १३ जहाज इस मौकेपर पुर्तगालसे आगये, जिससे पुर्तगाल वालोंकी फत्ह हुई, और किलकट बर्बाद कियाजाकर १७ जहाज जामोरिनके पकड़ेगये. .ईसवी १५०६ वि॰ १५६३ = हि॰ ९१२ ] में पुर्तगालका जहाज़ी सेनाधिपति सोअरेज लूटका बहुतसा माल अस्वाव लेकर पुर्तगालको चलागया. दूसरे साल डोम्फ़ान्सिस अलमीडा १५०० क्वाइदी सिपाही छेकर आया, श्रीर उसने श्रांजिदिव टापूपर किला बनाया, श्रीर कोचीनमें जाकर वहांके राजाको एक रत्नजटित मुकुट दिया. इस समय मुसल्मानोंके व्यापारको नुक्सान पहुंचनेके सबब मुसल्मान और पुर्तगाल वालोंके बीच दुर्मनी होगई. बीजापुरका बादशाह और गुजरातका बादशाह महम्दशाह दोनों आपसमें मिलगये, श्रीर मिस्रके वादशाहने भी इनकी मददके लिये जहाज भेजे. लड़ाई होनेपर पुर्तगाल वालोंका बहुतसा नुक्सान हुआ, परन्तु अल्फ़ान्जो आल्बुकर्क फिर मदद लेकर आया, जिससे उनका टिकाव होगया, और दोबारह मदद पहुंचनेपर ठाठसमुद्र व ईरानके आखातमें 🌉 मुसल्मानोंपर हमछह किया, जहां श्रोमंज व मस्कृत नामके दो स्थान छेछिये, और छड़ाइयां है होतीरहीं. इसके बाद बीजापुरके बादशाह इन्नाहीमने श्रादिछशाहसे गोआ छीनछिया, जो इसवक्त हिन्दुस्तानमें पुर्तगाछ वाछोंकी राजधानी हैं. इसी तरह हिन्दुस्तानके पश्चिमी किनारेका कुछ मुल्क इनके कृवजहमें आगया. .ईसवी १५२१ [ वि० १५७८ = हि० ९२७ ] में पुर्तगाछ वाछोंने दीवपर किछा बनाना चाहा, छेकिन गुजरातके छड़करसे हारकर भागना पड़ा. अहमदनगरके छड़करकी मददसे थाणा और साछसेटीका टापू इनके कृवजहमें आगया. किर गुजरातके श्रन्दर श्रापसकी छड़ाइयोंमें मौकेपर मदद देकर दीव श्रीर बसईको इन्होंने अपने हाथमें छेछिया. ईसवी १५३७ [ वि० १५९४ = हि० ९४३ ] में टर्कीके बादशाहने दीव बन्दरपर फ़ौज भेजी, छेकिन पुर्तगाछसे ज़ियादह फ़ौज आजानेके सवव ८ महीने बाद घरा उठाकर फ़ौजको वापस छोटना पड़ा. उस समयके बाद इच, फ़ेंच श्रीर श्रीयेज व्यापारियोंके हिन्दमें आनेसे इन छोगोंका समुद्री वछ कम होगया, श्रीर देशी राजाश्रोंके बखेड़ोंसे पश्चिमी किनारेका मुल्क भी इनके हाथसे चछागया, सिर्फ़ गोआ, दम्मन, और दीव नामके तीन स्थान इनके हाथमें रहे, जो आजतक इन्हींके क्वज़हमें चछे आते हैं.

.ईसवी १५९६ [ वि० १६५३ = हि० १००४ ] में कार्नेलियस होटमन नामके एक डच जहाज़ीने आफ़िक़ाके दक्षिणी अन्तरीपकी प्रदक्षिणा की, और .ईसवी १६०२ [वि० १६५९ = हि० १०१०] में व्यापारके लिये एक कम्पनी खड़ी हुई, जिसका नाम "डच ईस्ट इंडिया कम्पनी "रक्खा, और ५० वर्षके भीतर इस कम्पनीने हिन्दुस्तान, सीलोन (लंका), सुमाता, ईरानी आखात, खोर लाल समुद्र वगैरहके स्थानोंमें अपनी कोठियां जमाई, और कुछ समयतक दिन व दिन तरक़ी करतेरहे. ईसवी १७५९ [वि० १८१६ = हि० ११७२ ] में अंग्रेज़ोंके साथ बखेड़ा होनेपर लॉर्ड क्वाइवने चिन्सुरा नामी स्थानमें डच लोगोंपर हमलह करके चिन्सुरा खाली करवालिया और उन्हें ऐसी शिकस्त दी, कि इस समय हिन्दुस्तानमें डच लोगोंका निशानहक बाक़ी न रहा.

.ईसवी १६०४ [ वि०१६६१ = हि० १०१३ ] में फ़ेंच लोगोंने भी हिन्दुस्तानमें व्यापार करनेके लिये फ़ांसमें "ईस्ट इंडिया" नामकी एक कम्पनी खड़ी की. फिर .ईसवी १६११ [वि० १६६८ = हि० १०२० ] में इसी नामकी एक दूसरी कम्पनी क़ाइम हुई, और .ईसवी १६१५ [वि० १६७२ = हि० १०२४ ]में तीसरी, .ईसवी १६४२ [वि० १६९९ = हि० १०५४] में पांचवीं, अशेर अख़ीरमें सब कम्पनियां मिलकर एक कम्पनी होगई, जिसने हिन्दुस्तानमें आकर रफ्तह रफ्तह कलकत्ताके पास चन्द्रनगर पाया, और दिन ब दिन ऐसी तरक़ी

की, िक अंग्रेज़ोंके हरीफ़ होगये. इन छोगोंका बाक़ी हाल अंग्रेज़ोंके इतिहासके साथ 🏶 मोक़ेपर दर्ज किया जायेगा.

.ईसवी १६१२ [वि० १६६९ = हि० १०२१ ] में डेन्मार्कके छोगोंने भी एक कम्पनी क़ाइम की जो ''डैनिश ईस्ट इिएडया कम्पनी'' के नामसे प्रसिद्ध हुई, और दूसरी कम्पनी .ईसवी १६७० [वि० १७२७ = हि० १०८० ] में खड़ी हुई.

.ईसवी १६१६ [वि॰ १६७३ = हि॰ १०२५ ] में ट्रेंकेवार और सीरामपुर बसायेगये, जो .ईसवी १८४५ [वि॰ १९०२ = हि॰ १२६१ ] में सर्कार अंग्रेज़ीने क़ीमत देकर मोल लेलिये.

ईसवी १५९९ [ वि० १६५६ = हि० १००७ ] में इंग्लिस्तानमें ईस्ट इणिडया कम्पनी काइम होकर उसने वहांकी मिलका कीन एलिजावेथसे इस मज्मूनकी एक सनद हासिल की, कि १५वर्षतक इंग्लिस्तानका कोई आदमी विना इजाज्त कम्पनीके पूर्वी मुल्कोंमें तिजारत न करे. ईसवी १६०९ [ वि० १६६६ = हि० १०१८ ] में सर हेन्री मिडल्टन ३ जहाज छेकर सूरतमें आया, परन्तु वहांके हाकिमसे खटपट होजानेके सवव कोठी खोलनेकी इजाज़त न मिली, तव कप्तान हॉकिन इंग्लैएडके बादशाह जेम्स अव्वल श्रोर ईस्ट इएिडया कम्पनीकी तरफ़से वकीलके तौरपर दिङ्कीके वादशाह जहांगीरके पास गया, श्रीर ३ वर्षतक वहीं ठहरा रहा. [ वि॰ १६६८ = हि॰ १०२० ] में सर हेन्री मिडल्टन खम्भातको गया, श्रीर वहां पुर्त्तगाल वालोंसे लड़ा. ईसवी १६१३ [वि०१६७० = हि०१०२२] में सूरत, घोघा, खम्भात और ऋहमदाबादमें इसको व्यापार करनेकी इजाज्त मिली. ईसवी १६१५ [वि॰ १६७२ = हि॰ १०२४] में पुर्तगाल वालोंने सूरत बन्दरके पास कम्पनीके जहाज़ों पर हमलह किया, परन्तु अंग्रेज फत्हयाव हुए. इसी सालमें इंग्लैएडके बादशाहकी तरफ़से सर टॉमस रो जहांगीरके दुर्वारमें वकील वनकर गया, और उसने बादुशाही मुल्कमें व्यापार करनेकी इजाज़त हासिल की. ईसवी १६१९ [ वि॰ १६७६ = हि॰ १०२८ ] में डच लोगोंसे संधि की, और इक़ार किया, कि अंग्रेज़ और डच आपसमें न छड़ें, परन्तु इस संधिका अमल दरामद न हुआ. ईसवी १६२२ [ वि॰ १६७९ = हि॰ १०३१ ] में इन्होंने मछलीपद्दनमें कोठी जमाई. ईसवी १६२५-२६ [ वि॰ १६८२-८३ = हि॰ १०३४-३५ ]में आर गांवमें, जो कारोमंडलके किनारेपर है, कोठी खोळीगई. ईसवी १६३४ [वि०१६९१ = हि०१०४३ ] में इनको दिछीके वादशाहने वंगालेमें कोठी खोलनेकी इजाज़त दी. ईसवी १६३९ वि॰ १६९६ = हि॰ १०४९ ] में इन्होंने चन्द्रगिरिके राजाकी इजाज़तसे मद्रास शहर बसाया, और वहां

👺 सेंट ज्यॉर्ज नामका किला बनाया. ईसवी १६४० [वि० १६९७ = हि० १०५०]में कारवाड़ 🤄 श्रोर हुगलीमें कोठियां खोलीं. ईसवी १६४२ [वि०१६९९ = हि०१०५२] में वालासि-नोरमें कोठी खोलीगई. ईसवी १६४५ वि॰ १७०२ = हि॰ १०५५ में मिस्टर गेत्रि-यल बोग्टन डॉक्टरने शाहजहां बादशाहकी ख़िदात की और उसके .एवज़में उसने कम्प-नीके लिये कुछ ज़ियादह हक हासिल किये. ईसवी १६५८ [वि॰ १७१५ = हि॰ १०६८] में क़ासिम बाजारमें कोठी खोलीगई. ईसवी १६६८ वि॰ १७२५ = हि॰ १०७८ में इंग्छैएडके बादशाह चार्ल्स दूसरेने वम्बईका शहर, जो पूर्तगाल वालोंसे जिहेज़में पाया था, १००७ रुपया सालानह ख़िराजपर कम्पनीको देदिया, जिसको कम्पनीने पश्चिमी हिन्दुस्तानमें व्यापारका मुख्य स्थान बनाया. इसके बाद उक्त कम्पनीने कलकत्ताको ज़ियादह आवाद करके उसमें फोर्ट विलिअम नामी एक किला बनाया. [ वि॰ १७७२ = हि॰ ११२७ ] में कलकत्ताके प्रेसिडेएटने दो अंग्रेज़ी एल्ची दिझीके वादशाह फुर्रुखिसयरके पास भेजे. इस समय वादशाह बीमार था, जिसको इन एल्चियोंके साथ वाले डॉक्टर हैमिल्टनने आराम किया. वादशाहने खुश होकर डॉक्टरसे कहा, कि तुम्हारी इच्छा हो सो मांगो, परन्तु उस नेक शरूसने अपने लिये कुछ न मांगा, श्रोर कम्पनीका फायदह सोचकर दो बातोंकी दस्वास्ति की, याने एक तो कम्पनीको वंगालेमें ३८ गांव ख्रीदनेकी इजाज़त, श्रीर दूसरे यह, कि जो माल कलकत्तेके प्रेसिडेएटके दस्तख्त होकर खानह हो उसका महसूल न लिया-जावे. बादशाहने उक्त डॉक्टरकी दोनों बातें क़ुबूल करलीं, लेकिन बंगालेके सूबेदारने ज्मींदारोंको मनादी करादी, जिससे ज्मींदारी तो हाथ न लगी, लेकिन महसूल मुऋाफ होगया.

.ईसवी १७०७ [वि०१७६४ = हि०११९] में बादशाह औरंगज़ेबके मरनेपर दक्षिणका मुल्क स्वतन्त्र होगया. निजामुल्मुल्क हैदराबादका मालिक बना, श्रीर आर्कटका नव्वाव हैदराबादकी मातहतीमें करनाटकका राज्य करने लगा; उस समय तंजावर व मैसोरमें हिन्दू राजाश्रोंका राज्य था, और .फ्रांस वालोंने ईसवी १६७४ [वि०१७३१ = हि०१०८५] से पौंडिचेरीमें अपना श्रिधकार जमा रक्खा था.

.ईसवी १७४४ [ वि॰ १८०१ = हि॰ ११५७ ] में जब यूरोपमें अंग्रेज़ श्रीर .फ्रांसीसियोंमें लड़ाईकी श्राग भड़की, तो उसकी चिनगारियां हिन्दुस्तानमें भी फैलने लगीं.

.ईसवी १७४६ [वि०१८०३ = हि०११५९] में .फ्रांस वालोंने पोंडिचेरीसे फ़ौज लेजाकर मद्रासको जाघेरा, और ५ दिनतक घेरा रखकर उसे अंग्रेज़ोंसे खाली करवा-िल्ले लिया. क्वाइव वग़ैरह श्रंग्रेज़ लोग यहांसे निकलकर फ़ोर्ट सेंट डेविडमें जाठहरे. इस समय त्र्यार्कटका नव्वाब अंग्रेज़ोंकी मददके लिये १०००० दस हज़ार त्र्यादमी लेकर कि मद्रासको त्र्याया, परन्तु उसने फ़ांसीसियोंसे शिकस्त पाई. .ईसवी १७४८ [वि० १८०५ = हि०११६१]में विलायतसे फ़ोंज आई, त्र्योर पोंडिचेरीपर त्र्यंग्रेज़ोंने घेरा डाला, परन्तु .फांस वालोंने बराबर लड़ाई ली, त्र्योर इसी सालमें .फांस और अंग्रेज़ोंके दिर्मियान संधि होजानेके कारण फिर मद्रास अंग्रेज़ोंके क्रवज़हमें आगया.

इस समय .फांसका गवर्नर डुप्ले अपने राज्यकी जड़ दक्षिणमें जमाना श्रोर अंग्रेज़ोंको वहांसे उखेड़ना चाहता था, कि इसी श्रारसहमें तंजावरके राजा प्रतापिसहके नाबालिग होनेके सबब उसके भाई साहूजीने अंग्रेज़ोंको देवीकोटाका मुल्क देना कुबूल करके श्रापने भाईसे गदी छीनलेनेमें मदद चाही. इसपर लेपिट्नेएट क्वाइवने मदद देकर साहूजी को तंजावरका मालिक बनादिया, जिससे देवीकोटा मए किलेके कम्पनीके हाथमें श्रागया.

.ईसवी १७४८ [वि० १८०५ = हि० ११६१] में जब दक्षिणके सूबेदार आसिफ़जाह की मृत्यु हुई, तो उसके बेटे पोते गद्दीके छिये त्र्यापसमें तक्रार करने छगे. इस मौकेपर डुप्लेने उसके पोते मुज्यफ़्रजंगको गद्दी नशीन करके उसके एवज्में कृष्णा नदीसे कुमारी अन्तरीप तकका मुल्क हासिल करलिया, और जब आर्कटकी गदीके लिये भी बारिसों में तक्रार हुई, तो .फांस वालोंने चन्दा साहिवको त्यार्कटकी गदीपर विठादिया. अंग्रेजोंने चन्दा साहिवके विरोधी मुहम्मदश्र्छी ( वालाजाह ) की मदद की, जोकि इस वक् त्रिचिनापङ्घीका हाकिम था. चन्दा साहिबने भी .फांसीसियोंकी मददसे त्रिचिनापङ्घीपर हमलह किया. अंग्रेज़ोंने यह मौका ग्नीमत समभकर आर्कटको लेलिया, तब चन्दा साहिवके आद्मियोंने आर्कटको घेरितया, और .फेब्रोंकी भी पूरी मद्द हुई, लेकिन् क्वाइवने क़िला न छोड़ा. चन्दा साहिव मुहम्मदश्र्मलीके किसी मददगारके हाथसे मारागया, श्रोर अंग्रेजोंने मुहम्मद्श्रळीको गदीपर विठाकर उसे सारे करनाटकका नव्वाव इस तरहपर दक्षिणमें अंग्रेज और फांसीसियोंने देशी राजाओंको मदद दे देकर अपनामत्लव निकाला. आर्कटकी फ्त्रहसे अंग्रेजोंका जोर दक्षिणमें बढ़गया, श्रोर .फांसवाळोंने उत्तर सर्कारपर अपना क्वज़ह जमाळिया. .फांस वाळोंने डुप्छेकी क़द्र न की, और उसको .फांसमें वुलाकर उसकी जगह दूसरा हाकिम मुक़र्रर करके यहां डुप्ले जैसे वहादुर हाकिमके चले जानेसे अंग्रेज़ोंको और भी सुभीता मिला, और .ईसवी १७६० [वि० १८१७ = हि० ११७३] में कर्नेल् कूट (सर आयर कूट) वोंदी वाशकी लडाईमें .फेंच जेनरल लालीको शिकस्त देकर वहांसे पौंडिचेरीपर हमलह करनेको निकला. .ईसवी १७६१ वि॰ १८१८ = हि॰ ११७४ वें उसने गिंजीका 🖓 क़िला .फांसवालोंसे लेलिया.

.ईसर्वा १७५६ [ वि॰ १८१३ = हि॰ ११६९ ] में अलहवर्दीख़ां 🏶 मरा तो उसके भतीजेका वेटा सिराजुदौलह बंगाला, विहार श्रीर उडीसाका हाकिम यह बद मिज़ाज और अंग्रेज़ोंसे ज़ियादह नफ़्त रखने वाला था. कोई आदमी अपने बचावके छिये अंग्रेजोंकी हिफाज़तमें कलकत्ते चलागया था, जिसको मंगवानेके लिये उसने एक ऋादमी अंग्रेज़ोंके पास भेजा, परन्तु ऋंग्रेज़ोंने उसको नहीं सौंपा. इस बातसे नाराज होकर उसने कलकत्ताके किलेकी मज्बूती जो उसवक् अंग्रेज कर रहे थे, उसके बन्द करनेका हुक्म भेजा, परन्तु इसपर भी अंग्रेज़ोंने कुछ ध्यान न दिया, तव सिराजुहौलहने अंग्रेज़ोंकी क़ासिम बाज़ारकी कोठी लेली और कलकत्ताके क़िलेको जाघेरा. वहुतसे अंग्रेज़ किश्तीमें सवार होकर निकल भागे और कितनेएक उसकी क़ैदमें रातके वक्त १४६ क़ैदी अंग्रेज़ोंको १८ फुट लम्बे और १४ फ़ुट चौड़े कमरेमें बन्द किया, जिनमेंसे १२३ तो सकानके भीतर हवाके त्र्याने जानेका रास्तह न होनेके सबब रातभर में ही मरगये, श्रोर २३ ज़िन्दह सुब्हके वक्त बाहिर निकाले गये, उनमेंसे हॉलवेल साहिब और दूसरे दो अंग्रेज़ तो पैरोंमें बेड़ियां डालीजाकर मुर्शिदाबादको मेजदिये गये, श्रीर वाक़ी छोड़िद्येगये. ये तीन अंग्रेज़ अलहवदींख़ांकी वेगमकी सिफ़ारिक्ष छूटे. इस हालकी खवर मद्रास पहुंचनेपर क्वाइव ९०० अंग्रेज व १५०० सिपाही लेकर वहांसे रवानह हुआ, और .ईसवी १७५७ ता० २ जैन्युऋरी [वि० १८१३ पौष शुक्क १३ = हि० ११७० ता०१२ रवीड़स्सानी ] को कलकत्ते पहुंचा. ता० ३ फेब्रुअरी [ वि० माघ शुक्क १५ = हि० ता० १४ जमादियुल्अव्वल ] को सिराजुद्दोलह ४०००० त्रादमियोंकी फ़ौज लेकर कलकतेपर चढ़ा, क्वाइव भी वड़ी बहादुरीसे लड़ा, श्रीर सिराजुदीलहने श्रपने बहुतसे श्रादमी मारे-जानेके कारण सुलह करली, इससे अंग्रेज़ोंका जो माल अस्वाव गया था वह वापस मिलगया, और किला मज्बत करने व टकशाल काइम करनेके ऋलावह पहिले जो जो सनदें हासिल होचुकी थीं उन सबके बदस्तूर बहाल रहनेकी इजाज़त मिली; परन्तु सिराजुद्दौलह अंग्रेज़ोंसे दिली नफ़त ज़ियादह रखने, और .फ्रेंचोंको नौकर रखने लगा. यह बात अंग्रेज़ोंको ना-पसन्द होनेसे अलहवर्दीखांके दामाद मीर जाफरको सिराजुदौलहकी गदीपर काइम करने का विचार हुआ, और जाफरसे पोशीदह तौरपर एक ऋहदनामह भी छिखा छिया, जिसमें सिराजुदोछहके साथ काइम कीहुई शत्तोंके श्रष्ठावह यह भी छिखवाछिया, कि .फांसीसी बंगालसे निकालदिये जावें, कलकत्तेसे दक्षिण कालपीतककी ज्मीन कम्पनीकी समभीजावे, श्रीर नुक्सानके एवज १०००००० एक करोड़ रुपये कम्पनीको और कई लाख कलकत्ताके श्रंग्रेज़, हिन्दू वग़ैरह लोगोंको देना करार च्यमीचन्द सेठको, जो इस जालमें शरीक था, ५) रुपया सैकड़ा देनेका 旧 👺 पाया.

🦃 करार किया; लेकिन् क्वाइवकी दुगाबाज़ीसे सबको रुपया मिलनेपर भी सेठको न मिला. 🏶 इस तरहपर खूब जाल गूंथकर क्वाइव ३००० आदमी साथ लेकर कलकत्तेसे निकला, श्रीर सिराजुदोलह भी ५०००० आदिमयोंके समूहसे लड़ाईके लिये पलासी मकामपर आया, श्रीर श्रंथेज़ोंसे लड़ाई शुरू हुई, तो मीर जाफ़र श्रंथेज़ोंसे मिलगया, जिससे सिराजुदौलह भागा, और अंग्रेज़ोंकी फ़त्ह हुई. सिराजुदौलह राजमहलके पास गिरिपतार होकर मुर्शिदाबाद लायागया. वहांपर मीर जाफरके बेटे मीरनने उसे कत्ल करवादिया. मीर जाफर गद्दीपर विठायागया और उसके वाद ऋहदनामहके मुताविक रुपये चुकाये गये. हिन्दुस्तानमें अंग्रेजोंके राज्यका प्रारम्भ पलासीकी लड़ाईसे ही समभना चाहिये. यह लड़ाई .ईसवी १७५७ ता० २३ जून [ वि० १८१४ आषाढ़ शुक्क ८ = हि॰ ता॰ ७ शब्वाल ] को हुई थी. इसके वाद क्वाइव कम्पनीकी तर्फसे वंगाल इहातेका गवर्नर मुक्रेर हुआ.

दक्षिणमें अंग्रेज़ों श्रोर .फांसीसियोंके वीच छड़ाई होती रही, श्रीर .ईसवी १७६१ [वि॰ १८१८ = हि॰ ११७४] तक .फ्रेंचोंका कुल मुल्क अंग्रेज़ोंने लेलिया, सिर्फ़ कलिकट श्रीर सूरतकी कोठियां उनके क्वज़हमें वाक़ी रहीं, जिससे फ़ेब्रोंने हिन्दुस्तानमें अपना राज्य जमानेकी उम्मेद छोडदी.

.ईसवी १७५९ [वि॰ १८१६ = हि॰ ११७२]में दिछीके शाहज़ादह ऋालीगुहरने श्रवधके सूवेदारकी वहकावटसे अपने वाप वादशाह श्रालमगीर सानीसे नाराज़ होकर मीर जाफ़रपर हमछह किया, परन्तु क्वाइवने शाहज़ादहको भगादिया. ३०००००) रुपयोंकी जागीर देकर क्वाइवको अपने अमीरोंमें शामिल किया. १७६० [ वि० १८१७ = हि० ११७३ ] में क्वाइवने इंग्लिस्तानमें जाकर लॉर्डका खिताव पाया.

जव दिङ्कीका वादशाह मरगया, तो उसका शाहजादह "शाह ऋालम" के नामसे वादशाह बना, और उसने मीर जाफरपर दोबारह हमलह किया, लेकिन् फिर भी हारकर भागनापड़ा. मीर जाफ़रके दामाद कासिमञ्ज्लीख़ांने वर्दवान, मेदिनीपुर श्रीर चटगांवके ज़िले और कई लाख रुपया अंग्रेज़ोंको देना कुबूल करके यह चाहा, कि मीर जाफ़रको गद्दीसे खारिज करवाकर आप वहांका सूवेदार वनजावे, जिसपर अंग्रेज़ोंने मीर जाफ़रको खारिज करके उसको वंगालेका सूवेदार वनादिया.

अव कम्पनीके नौकरोंने अपना घरू व्यापार शुरू किया और अपने व्यापार का महसूल न देनेके ऋलावह वे नौकरोंका माल भी विना महसूल निकालने लगे, 👺 जिससे कासिमञ्जलीकी आमदमें वड़ा घाटा होने लगा; तव उसने कौन्सिलको लिखा, 🎡 👺 लेकिन कौन्सिलके मेम्बर खुद व्यापार करते थे, इसलिये उसके लिखनेका कुछ असर न हुआ, तव उसने सब व्यापारियोंका महसूल मुऋाफ करिदया, जिससे अंग्रेज़ोंका, नफ़ा जातारहा. इसपर अंग्रेज़ोंने उसको कहा, कि हम छोगोंके अछावह सब छोगों से महसूल लिया करो, लेकिन उसने न माना, तब अंग्रेज़ोंने पीछा मीर जाफ़रको वंगाल इहातेका सूबेदार बनानेके लिये इहितहार जारी किया, श्रीर उसके पाससे एक श्रहद्नामह इस मज़्मूनका लिखालिया, कि ३०००००) रुपया श्रंथेज़ोंको देवे और १२००० सवार व १२००० पियादोंका खर्च दियाकरे. फिर अंग्रेज़ी फ़ौजने मुर्शिदाबाद पर हमलह किया और क़ासिमञ्जलीख़ां पटनाकी तरफ चलागया. अंग्रेज़ोंने उसका पीछा किया और दो लड़ाइयां लड़ीं, जिनमें अंग्रेज़ोंकी फ़त्ह हुई, लेकिन् क़ासिमअलीख़ांने पट-नामें दोसों अंग्रेज़ोंको क़ैद करके कृत्छ करवाडाछा, तब अंग्रेज़ोंने उसका फिर पीछा किया. इसपर वह अवधके स्वेदार शुजाउदौछहको अपनी मदद्पर चढाळाया, छेकिन् पटनाके पास शिकस्त खाकर फिर भागना पड़ा. इस वक्त भी अंग्रेज़ोंने पीछा किया, श्रीर बक्सर मकामपर श्रुजाउद्दौलहको पूरी शिकस्त हुई. इस फत्हसे दिल्लीका बादशाह बहुत खुश हुआ और अपने वज़ीरकी क़ैद्से छूटकर अंग्रेज़ोंके रक्षणमें आया. .ईसवी १७६५ [ वि॰ १८२२ = हि॰ ११७८ ] में मीर जाफ़र मरगया श्रीर उसके भाई नज्मु-दौलहको अंग्रेज़ोंने गदीपर विठाकर उससे यह इक्रार लिखवालिया, कि नाइबसूबा अंग्रेज़ोंकी सलाहसे मुकर्रर कियाजावे, श्रोर विना उनकी मन्ज़रीके वह मुश्राफ़ न होसके.

.ईसवी ता० ३ मई [ वि० चेत्र शुक्क १३ = हि० ता० १२ ज़िल्काद ] को ठॉर्ड क्वाइव विटायतसे कटकते आया श्रोर इसी रोज़ कोडेकी ठड़ाईमें शुजाड़होठह अंग्रेज़ोंसे शिकस्त पाकर उनका तावे वना. अंग्रेज़ छोगोंने इलाहाबाद, व कोडा स्थान श्रोर ५०००००० रुपया फ़ौज ख़र्चका ठेकर उससे सुटह करली. ठॉर्ड क्वाइवने नज्मुहोठह से यह िखवालिया, कि ५०००००० रुपया सालानह छेिट्या करे, श्रोर मुल्कसे कुछ सरोकार न रक्खे. इस तरह बिहार, बंगाल, और उड़ीसा श्रंग्रेज़ोंके तहतमें आगये, श्रोर नज्मुहोलह केवल नामका सूबेदार बनारहा. जब ईसवी १७६६ [वि० १८२३ = हि० ११८० ] में नज्मुहोलह मरगया, तो उसका भाई सेफुहोलह गहीपर बेठा, श्रोर ईसवी १७७० [वि० १८२७ = हि० ११८४ ] में सेफुहोलहके मरजानेपर उसका नावालिंग भाई मुवारकुहोलह सूबेदार हुआ. इसके गही नशीन होनेपर कम्पनीन इसकेलिये १६००००० रुपया सालानह ख़र्च मुक्रेर करके बाक़ी रुपया बचतमें रखिटया.

.ईसवी १७६३ [ वि०१८२० = हि० ११७६ ] में जब इंग्लिस्तान श्रोर .फ्रांस 📳

के आपसमें सुलह हुई, तो यह क़रार पाया, कि .ईसवी १७४९ [ वि॰ १८०६ = हि॰ 🍪 ११६२ ] में .फांसीसियोंकी जो जो कोठियां थीं वे तो उनको वापस देदी जावें, परन्तु सूबे बंगालके अन्दर वे क़िला न बनावें और न लड़कर रक्खें.

ईसवी १७६५ [वि० १८२२ = हि० ११७८] में दक्षिणके सूबेदार निजामञ्ज़िती करनाटकके नव्वाव मुहम्मद्रञ्ज़ित हमछह किया, परन्तु श्रंथेज़ोंने मुहम्मद्रञ्ज़िकी मदद की, जिससे वह पीछा छोटगया; श्रोर ठॉर्ड क्वाइवने मुहम्मद्रञ्ज़िकों करनाटककी सनद दिछाकर कम्पनीके छिये उत्तर सर्कारकी सनद छिखवाछी. इस समय हैदरश्र्छीने मेंसोरपर अपना क्वज़ह करिछया था. ईसवी १७६७ [वि० १८२४ = हि० ११८१] में निज़ामञ्ज़ि मेंसोरपर चढ़ा श्रोर इक़ारके मुवाफिक अंग्रेज़ भी इसके मददगार बने. जब अंग्रेज़ी फ़ौजने हैदरश्रछीको परास्त किया, तो वह निज़ामश्रछीसे जामिछा, और दोनोंने अंग्रेज़ी फ़ौजने हैदरश्रछीको परास्त किया, तो वह निज़ामश्रछी ने तो पीछी अंग्रेज़ोंसे संधि करिछी, और हैदरश्रछी कुछ समयतक छड़ताही रहा, परन्तु ईसवी १७६८ [वि० १८२५ = हि० ११८२] में हैदरश्रछीने भी अंग्रेज़ोंके साथ सुछह करिछी. तफ़ैनने एक दूसरेकी छीनी हुई जगह वापस देदी, श्रोर आपसमें मदद देनेका इक़ार किया.

ईसवी १७७३ [वि०१८३० = हि०११८७] में पार्ठिएमेएट वालोंने हिन्दुस्तानके लिये एक गवर्नर जेनरल मुक्ररेर करना जुरूरी समक्तकर २५०००० रुपये सालानहपर इस उहदहके लिये एक वड़ा अफ्सर मेजेजानेका काइदह जारी किया, और वारन हेस्टिंग्ज़ हिन्दुस्तानका पहिला गवर्नर जेनरल मुक्ररेर हुआ. इसने इन्तिज़ामकी दुरुस्तीके लिये श्रदालतें मुक्ररेर कीं, महसूलका भी अच्छा वन्दोवस्त किया, और कौन्सिल काइस की.

ईसवी १७७१ [वि०१८२८ = हि०११८५] में तुक्काजी राव हुल्कर और महाजी सेंधियाने शाह आठमको दिछीकी गदीपर विठादिया, और इछाहाबाद व कोडेका इछाक्कह अपने नाम छिखवाछिया, और अंधेजोंने वादशाहपर यह दोष छगाकर, कि तुम मरहटोंसे िम्छगये हो, ये दोनों इछाके ज़न्त करके अवधके नन्वाव शुजाउँहोलहको ५००००००० रुपये में वेचिदये. ईसवी १७७४ [वि०१८३१ = हि०११८८] में इन्होंने शुजा-उँहोलहकी मददपर चढ़कर रुहैलोंको तावे वनाया. ईसवी १७७५ [वि०१८३२ = हि०११८९] में शुजाउँहोलह मरगया, और उसका वेटा आसिफुदोलह गदीपर बैठा, उस समय कोन्सिल वालोंने इसके वापके वक्तके आहद व पैमान जारी रखनेके लिये वनारसका इछाकह और २६०००० रुपया माहवार फोज खर्चके लिये लेना चाहा, जो आसिफुदोलहको मज्वरन् मन्जर करना पड़ा.

बाला बाजीराव पेश्वांक मरने बाद नारायणराव पेश्वांको मारकर उसका चचा रघु-वि नाथराव पेश्वा गद्दीपर बैठा, श्रोर बम्बईमें श्रंग्रेजोंको साल्मेटीका टापू और बसईका बन्दर देकर उनसे मदद चाही, परन्तु कलकत्तेकी कोन्सिल वालोंने मदद देना कुबूल न किया, तब ईसवी १७७६ [वि० १८३३ = हि० १९९०]में साल्मेटीका टापू रखकर बसईका दावा छोड़िद्या. पेश्वाश्रोंके सम्बन्धका हाल मरहटोंकी तवारीखमें लिखा जावेगा.

.ईसवी १७७८ [ वि॰ १८३५ = हि॰ ११९२ ] में .फांस और इंग्छैएडके दर्भियान लड़ाई होजानेके कारण .फांसीसियोंके स्थान चन्द्रनगर, पौंडिचेरी, करिकल, मछली बन्दर और माही कुछ समयके लिये श्रंथेज़ोंने छीन लिये.

जब मरहटोंने हैद्रश्र्छीपर चढ़ाई की, तो उसने श्रग्छी शतोंक मुताबिक़ श्रंश्रेज़ोंसे मदद चाही, परन्तु मदद न मिलनेपर ईसवी १७८० [ वि० १८३७ = हि०११८] में बड़े लड़करके साथ मद्रासके पास चढ़ाई की, श्रोर अंग्रेज़ोंको शिकस्त दी, लेकिन कलकत्ता व वम्बईकी मदद श्राजानेसे लड़ाई दूर होगई, और अख़ीरमें हैद्रश्र्लीकी पूरी हार हुई. इसी सालमें हैद्रश्र्ली गुज़रगया, और उसका बेटा टीपू गद्दीपर बैठा. इस समय फिर श्रंग्रेज़ोंसे कुछ दिनोंतक लड़ाई हुई, परन्तु श्रख़ीरमें श्रहद्नामह होगया, श्रोर इसी श्र्रसहमें फांस श्रोर इंग्लिस्तान वालोंमें भी सुलह होगई.

वनारसके राजा चेतिसंहसे वाईस लाख रुपया सालानह लेना ठहराकर अंग्रेज़ोंने .इलाक़ह वनारसकी वहालीका अहदनामह करिदया, लेकिन् उसके दीवान बाबू औसानिसंहके वहकानेसे ख़ज़ानहके लालचमें आकर वारन हेस्टिंग्ज़ने चेतिसंहको तंग करके अहदनामहके .अलावह बहुतता रुपया लेनेपर भी सन्तोष न किया, और फ़ौज लेकर वनारसपर चढ़ाई की, परन्तु राजाने कुछ भी सामना न किया. इसपर भी वह उसके साथ बुरी तरहसे पेश आया, तब राजाक नौकरोंने नाराज़ होकर कई अंग्रेज़ी सिपाहियोंको कत्ल करबाला, और अख़ीरमें अपने लड़करकी हार देखकर चेतिसंह ग्वालियरको भागगया. वारन हेस्टिंग्ज़ने बनारसकी गद्दीपर उसके भान्जे महीप नारायणिसंहको विठाया.

वारन हेस्टिंग्ज़को द्रव्यका इतना छाछच था, कि वह भछे बुरे और इन्साफ़ की ओर कुछ भी निगाह नहीं रखता था, और धनके छिये छोगोंको दुःख देनेमें कमी नहीं करता था. अवधकी बेगमपर उसने यह दोष छगाकर, कि उसने चेतिसंहको मदद दी थी, क्रीवन् १०००००० रपया बेगमसे छिया.

.ईसवी १७८६ [वि० १८४३ = हि० १२००] में जब वारन हेस्टिंग्ज़ इस्तेफ़ा 🎆 देकर विलायतको गया, तो वहां उसपर पार्लिएमेएटसे रञ्जयतके साथ जुल्म और 🥌

बेरहमीका वर्ताव करने वग़ैरहका दोष लगाया गया, श्रोर क़रीब ७ वर्षतक मुक़हमह चलता रहा, जिसमें उसका सब धन बर्बाद होकर वह ग्रीवीकी हालतको पहुंचगया, और कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्सकी तरफ़से उसका गुज़ारा चला.

.ईसवी १७८६ [वि० १८४३ = हि० १२००] में ठॉर्ड कॉर्नवािठस हिन्दुस्तान का गवर्नर जेनरठ होकर कठकतेमें आया. .ईसवी १७८९ [वि० १८४६ = हि० १२०३] में टीपूने त्रावणकोरके राजापर चढ़ाई की, तव अहद्नामहके मृतािबक अंगे-ज़ोंने हैदराबादके नव्वाब निज़ामुल्मुल्क, और पेश्वाओंसे आपसमें मदद देनेका क़ौठ करार करके मैसोरपर चढ़ाई की. कई जगह ठड़ाइयां होते होते .ईसवी १७९२ [वि० १८४९ = हि० १२०६] में मैसोरकी राजधानी श्रीरंगपट्टनमें पहुंचकर उन्होंने टीपूपर हमठह किया. अख़ीरमें टीपूने हारकर अपने दो बेटोंको ओठमें अंग्रेज़ोंके हवाठे किया, और ठड़ाई ख़र्चके तीन करोड़ तीस ठाख रुपये और आधा मुल्क अंग्रेज़ों, नव्वाब और मरहटोंको देकर सुठह करठी.

.ईसवी १७९३ [ वि॰ १८५० = हि॰ १२०७ ] में अंग्रेज़ों श्रोर फ़ांसीसि-योंमें फिर लड़ाई शुरू हुई, तो पौंडिचेरी वगैरह .इलाक़ोंपर अंग्रेज़ोंने क़वज़ह करित्या. लॉर्ड कॉर्नवालिसने वंगाल और वनारसमें ज़मींदारोंको इस्तमरारी पट्टा करके श्रदाल-तोंका उम्दह इन्तिज़ाम किया.

.ईसवी १७९३ [ वि० १८५० = हि० १२०७ ] में सर जॉन शोर हिन्दुस्तान का गवर्नर जेनरल नियत हुआ. .ईसवी १७९७ [ वि० १८५४ = हि० १२११ ] में नव्वाव वज़ीर आसिफुदोलह मरगया, श्रोर वज़ीरश्रली गदीपर वैठा, परन्तु पीछेसे मालूम हुआ, कि यह अस्ली वेटा नहीं है, तब सर्कारने उसको ख़ारिज करके आसिफुदोलह के भाई सश्रादतश्रलीख़ांको उसकी गदीपर विठादिया, श्रोर उससे ७६००००० रूपया सालानह फ़ौज ख़र्च और इलाहावादका क़िला देनेका इक़ार लिखवालिया.

.ईसवी १७९८ [ वि॰ १८५५ = हि॰ १२१२ ] में अर्छ ऑफ़ मॉर्निएटन ( मार्किस ऑफ़ वेलेंग्ली ) हिन्दुस्तानका गवर्नर जेनरल होकर आया.

मैसोरके नव्वाब टीपूने अंग्रेज़ोंसे संधि करली थी, परन्तु वह .फ्रांसीसियोंसे पोशीदह तौरपर ख़त कितावत रखता था, इसिलये गवर्नर जेनरलने इस बातसे नाराज़ होकर टीपूको लिखा, कि आगेके लिये एक अहदनामह इस मन्मूनका लिखदो, कि .फ्रांसीसियोंसे किसी बातका सम्वन्ध नहीं रक्खेंगे, और जो .फ्रेंच लोग तुम्हारे मुल्कमें हैं उनको एक दम निकाल दो; परन्तु टीपूने उसका कुछ ख़याल न किया, कि तब अंग्रेज़ोंने उसके मुल्कपर हमलह किया, और हेदरावादका नव्वाब भी अंग्रेज़ोंका कि

मद्दगार बना रहा, ईसवी १७९९ ता० ८ मई [ वि० १८५६ वैशाख रुणा ऽऽ कि = हि० १२१३ ता० २८ ज़िल्काद ] को किला श्रीरंगपद्दन लेलिया, श्रीर टीपू लड़ाईमें मारागया. यहांपर बहुतसी बन्दूकें, तोपें, श्रीर ख़ज़ानह श्रंश्रेज़ोंके हाथ लगा. उसका मुल्क कुछ तो अंग्रेज़ोंने श्रपने क़बज़हमें रखिलया, और कुछ मैसोरके पुराने ख़ानदानके किसी वारिसको गद्दीपर विठाकर उसके सुपुर्द करिद्या, और उसके मुल्कमें श्रंग्रेज़ी फ़ौज रखने श्रीर जुरूरतके वक्त श्रंग्रेज़ोंकी तरफ़से इन्तिज़ाम करनेका श्रहदनामह लिखवालिया.

तंजावर वाले राजाके नि: सन्तान मरनेपर जब उसके दत्तक पुत्र श्रीर भाईके बीचमें गदीकी बाबत् लड़ाई शुरू हुई, तो अंग्रेज़ोंने गदी तो उसके बेटेको देदी, परन्तु कुछ पेन्शन मुक्रेर करके मुल्क अपने कृबज़हमें करलिया.

सूरतका नव्याव मरा, तो वहांपर भी इसीतरह पेन्शन देना कुबूल करके मुल्क को अपने तहतमें लेलिया.

.ईसवी १८०१ [ वि० १८५८ = हि० १२१६ ] में करनाटकपर भी इसीतरह श्रंबेज़ोंका दुरुल होगया.

अवधका नव्याव सञ्गादतञ्ज्ञिखां फ़ौज ख़र्च न देसका, इस सवबसे इन्होंने द्वाव डालकर रुहैलखगडपर कृवजृह करिलया.

फ़र्फ़्वावादके नव्वावको भी पेन्द्रानदार बनालिया, और पेठ्वाश्रोंसे श्रंयेज़ी फ़्राज श्रपने मुल्कमें रखनेका श्रह्दनामह लिखवालिया.

संधिया और नागपुरके राजासे भी ऐसाही अह्दनामह कराना चाहा, परन्तु उनके नामन्जूर होनेसे दोनों मुल्कोंपर ईसवी १८०३ [वि० १८६० = हि० १२१८] में चढ़ाई हुई, इसमें अहमदनगर और भड़ोच अंग्रेज़ोंके कवज़हमें आये. उधर ठॉर्ड ठेकने अठीगढ़में सेंधियाकी फ़ौजको शिकस्त दी. ठसवारी मकाममें मरहटोंकी ऐसी शिकस्त हुई, कि सेंधियाकी ताकृत टूटगई. अहमदनगर छीन ठेनेके बाद दक्षिणमें भी मरहटोंकी शिकस्त होती रही, और बुर्हानपुर, आसीरगढ़ और गाविठगढ़ अंग्रेज़ोंके कवज़हमें आये. नागपुरके राजाका वाईका किठा भी ज़ब्त करिटया, और कटकका इठाक़ह ठेकर उससे सुठह करिटया. अहमदनगर और मड़ोच खोकर सेंधियान .फांसीसियोंको न रखनेका इक़ार करिटया. इन्द्रोरका राजा जशवन्तराव हुल्कर सर्कारी इठाक़हमें छूटमार करता था, इसिटये उसपर भी चढ़ाई की. कर्नेल् मॉन्सनने टोंकका केठा फ़तह करिटया, परन्तु मुकन्दरा घाटेमें अंग्रेज़ोंकी हार होनेसे हुल्करने बहुत जोशमें आकर २०००० सेनासे दिछीको जाघेरा, मगर ऑक्टरठोनीने हुल्करने वहुत जोशमें आकर २०००० सेनासे दिछीको जाघेरा, मगर ऑक्टरठोनीने हुल्करने वहुत जोशमें आकर २०००० सेनासे दिछीको जाघेरा, मगर ऑक्टरठोनीने

फ़र्रुखावादके पास हुल्करको ऐसी शिकरत दी, कि उसको भरतपुरकी राजधानी डीगमें काकर शरण छेनी पड़ी. अंग्रेज़ोंने पीछा किया, श्रोर हुल्करको पनाह देनेके कारण भरतपुर वालोंको सज़ा देनेके लिये डीगका किला फ़त्रह करके लेलिया. ईसवी १८०५ ता॰ ३ जैन्युश्ररी [वि०१८६१ पोष शुक्र २ = हि०१२१९ ता०१ शब्वाल ] को लेकने भरतपुर पर घरा डाला, श्रोर चार दफ़ा बड़ी वहादुरीके साथ हमलह किया, परन्तु ३००० से ज़िया-दह आदमी मारेगये श्रोर किला फ़त्रह न हुआ, तब वापस लोटना पड़ा. इसके बाद खुद राजा रणजीतिसिंहने श्रपने वेटे रणधीरसिंहको किलेकी कुंजी देकर लॉर्ड लेकके पास भेजिदया, जिसने वड़ी खातिरदारीके साथ कुछ फ़ौज खर्च लेकर सुलहका श्रहदनामह करिया, लॉर्ड वेलेज़्लीकी यह पॉलिसी थी, कि देशी राजाओंको कमज़ोर करके कम्पनीका मुल्क बढ़ाया जावे, परन्तु लड़ाइयोंका खर्च ज़ियादह होनेके सवव कम्पनीके मेम्बर इस कार्रवाईसे कुछ नाराज़ होगये.

.ईसवी १८०५ [वि० १८६२ = हि० १२२०] में लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी द्र्रा हिन्दुस्तानका गवर्नर जेनरल नियत होकर आया. इसकी पॉलिसी लड़ाई करनेसे विरुद्ध थी, परन्तु वह इसी साल गाज़ीपुरमें मरगया, तव उसकी जगह सर ज्यॉर्ज वालों हिन्दु-स्तानका गवर्नर जेनरल नियत होकर आया, जिसने सेंधियासे सुलह करली, हुल्करसे भी अह़द्नामह किया, श्रोर जयपुर व वूंदीकी रक्षा करना छोड़कर उनको मरहटोंका शिकार वनादिया.

.ईसवी १८०६ [ वि० १८६३ = हि० १२२१ ] में मद्रासके सिपाहियोंने वेलूरमें गृद्र किया, श्रोर कितनेंएक श्रंग्रेज मारेगये.

.ईसवी १८०७ [वि० १८६४ = हि० १२२२ ] में ठाँई मिन्टो गवर्नर जेनरल नियत होकर आया, श्रोर .ईसवी १८१२ [वि० १८६९ = हि० १२२७] में कालिंजरका क़िला उसके हाथ लगा.

इस समय जबिक .फांसके नामी बादशाह नेपोलियन बोनापार्टने अपना वकील ईरानके वादशाहके पास भेजा, तो अंग्रेज़ोंने भी पंजाव, अफ़ग़ानिस्तान, और ईरानके वादशाहोंसे संधि करना मुनासिव सममा, और पंजावके राजा रणजीतिसिंहसे .ईसवी १८०९ [वि० १८६६ = हि० १२२४] में दोस्तीका अहदनामह होगया. अफ़ग़ानिस्तानके अमीर शुजाउल्मुल्कके पास लॉर्ड मिन्टोने मॉन्स्टुअर्ट एल्फ़िन्स्टनको भेजा, और ईरानके वादशाहके पास भी विलायतका वकील गया.

.ईसवी १८१४ [ वि॰ १८७१ = हि॰ १२२९ ] में लॉर्ड मॉइरा ( मार्किस अऑफ़ हेस्टिंग्ज़ ) हिन्दुस्तानका गवर्नर जेनरल होकर आया. जब नयपाली लोग 🦝 अपना मुल्क बढ़ाते बढ़ाते अंग्रेज़ी सईदकी तरफ आने छगे, तो अंग्रेज़ोंको उनसे छड़ाई करना फ़र्ज़ हुआ, श्रोर इसी वर्षमें जेनरछ जिलेस्पीने कछंगा नामी किलेपर हमछह किया, परन्तु वह तो वहीं मारागया, और फ़ौज शिकस्त खाकर वापस आई. इसी तरह जेतक और पाल्पा नामके किलेपर फ़ौज गई, उसको भी शिकस्त मिछी. फिर जेनरछ मारछो काठमांडूपर हमछह करनेको गया, परन्तु वह भी पीछा चछा आया. यह हाल देखकर जेनरछ ऑक्टरछोनीने नयपालियोंपर चढ़ाई की, श्रीर नालागढ़का किला खाळी करवाकर कई जगह नयपालियोंको शिकस्त दी, श्रीर अखीरमें श्रहदनामह होकर श्रंग्रेज़ोंका गयाहुआ मुल्क वापस उनके हाथमें श्रानेक श्रलावह काठमांडूमें सर्कारी रेज़िडेएटका रहना क्रार पाया.

इस समय पिंडारी नामके लुटेरोंने मध्य हिन्दुस्तानमें ऐसा उपद्रव मचाया, कि सर्कार को इन लोगोंकी सज़ादिहींके लिये फ़ौज भेजनी पड़ी. इन पिंडारियोंके सर्दार अमीरख़ां ने भी बहुतसी सेना व तोपख़ानह एकड़ा करलिया था, जिससे गवमेंपटने अपनी फ़ौज के १२००० आदिमयोंसे दो तर्फ़ा हमलह किया, श्रोर उनको ऐसा द्वाया, कि अमीरख़ांने अपनी लुटेरी फ़ौजको दूर करनेका श्रहदनामह इस शर्तपर लिखदिया, कि टौंकका इलाकह उसका बना रहे; और वाक़ी दो सर्दारों याने करीम और चीतूमेंसे करीम तो अंग्रेज़ोंकी पनाहमें चला आया, और चीतू जंगलमें शेरके हाथसे मारागया.

ईसवी १८१७ [ वि॰ १८७४ = हि॰ १२३२ ] में मरहटोंने फिर सिर उठाया. इस वक्त भी अंग्रेज़ोंको मरहटोंसे छड़ना पड़ा और महीद्पुरकी छड़ाईमें उन्हें शिकस्त देकर उनके क्रवज़हका मुल्क अंग्रेज़ी मुल्कके साथ मिछाछिया, और पेश्वाकी ८०००० आठ छाखकी पेन्शनपर विठूरमें रक्खा.

इन्हीं दिनों राजपूतानहमें भी कई ऋहदनामे हुए.

.ईसवी १८२३ [ वि० १८८० = हि० १२३८ ] में मार्किस ऑफ़ हेस्टिंग्ज़ विलायतको गया, और उसकी जगह लॉर्ड एम्हर्स्ट आया. इस समय ब्रह्मा वालोंने अराकान, मणिपुर (मनीपुर) और आसामका मुल्क द्वाकर कछारपर हमलह किया, इससे अंग्रेज़ोंको कछारकी मदद्पर जाना पड़ा. दो वरसतक लड़ाई होनेके बाद यंडाबूमें सुलहनामह हुआ; जिससे आवाके राजाने आसामका दाबा छोड़िद्या और अराकान व तनासिरम भी अंग्रेज़ोंके कृवज़हमें आगये.

.ईसवी १८२५[ वि॰ १८८२ = हि॰ १२४॰ ] में भरतपुरके राजा बलवन्त-



और श्राप गद्दीपर बैठकर डीगमें फ़ौज एकडी करने लगा, तब अंग्रेज़ोंने ईसवी १८२७ कि ता॰ १८ जैन्युअरी [वि॰ १८८३ माघ कृष्ण ५ = हि॰ १२४२ ता॰ १९ जमादियुस्सानी ] में सुरंगोंसे भरतपुरका किला तोड़कर उसे केंद्र कर बलवन्तसिंहको गद्दीपर बिठादिया.

ठॉर्ड एम्हर्स्टके विठायत चलेजानेपर ठॉर्ड वेंटिंक गवर्नर जेनरल नियत होकर आया. इसके समयमें सतीका रवाज वन्द हुआ, कुडक ( कुर्ग ) का मुल्क अंग्रेज़ी अमल्दारीमें मिलाया गया, और सर्कारी ख्चेमें कमी कीगई.

.ईसवी १८३५ [ वि॰ १८९२ = हि॰ १२५१ ] में जब लॉर्ड वेंटिंकने अपना काम छोड़िदया, तो लॉर्ड मेट्कॉफ़ थोड़े रोज़तक गवर्नर जेनरलके कामपर रहा, जबतक कि लॉर्ड ऑक्लैंड गवर्नर जेनरल नियत होकर हिन्दुस्तानमें नहीं आया.

.ईसवी १८३७ [वि॰ १८९४ = हि॰ १२५३ ] में छखनऊकी गद्दीकी वावत् वेगमने फसाद खड़ा किया. इसिछये अंग्रेज़ोंने हकदारको गद्दीपर विठाकर वेगमको केंद्र करके चुनारगढ़में भेजदिया. इसी अरसहमें सिताराके राजाने अंग्रेज़ोंके वर्षि-छाफ़ कार्रवाई शुरू की, जिससे वह केंद्र कियाजाकर वनारसको भेजदिया गया, और उसका भाई सितारेका माछिक वनाया गया.

इन्हीं दिनोंमें शाह शुजाञ्जको अफ़गानिस्तानकी गदीसे उतारकर उसका भाई महमूद मालिक बन बैठा, ऋौर शुजाऋ अंग्रेज़ोंकी पनाहमें आया. ऋरसहके बाद महमूदको गद्दीसे खारिज करके उसके वज़ीरका वेटा दोस्त मुहम्मद्खां काबुलपर काबिज होगया, श्रीर रूसके साथ मेल मिलाप रखने लगा; तव अंग्रेजोंने रूसका अन्द्रकी मल्ख्य हिन्दुस्तानकी तरफ वढ़नेका समभकर शाह शुजाअको पीछा काबुछकी गद्दीपर विठाना चाहा, और रणजीतसिंहको साथ छेकर अफगानिस्तान पर चढ़ाई की. .ईसवी १८३९ ता०८ मई [वि०१८९६ ज्येष्ठ कृष्ण १० = हि० १२५५ ता० २३ सफ़र ] को कुंधारमें पहुंचकर शुजाऋको गद्दीपर विठादिया. ईसवी ता० २३ जुलाई [वि॰ आपाढ़ शुक्क १२ = हि॰ ता॰ ११ जमादियुल्अव्वल ] को गुज़नी छेकर ईसवी ता० ७ ऑगस्ट [ वि० श्रावण कृष्ण १३ = हि० ता० २६ जमादियुल्-अव्वल ] के दिन अंग्रेज़ी फ़ौज कावुलमें दाख़िल हुई, दोस्त मुहम्मद भागकर तुर्किस्तानको चलागया और शाह शुजाञ्जको कावुलकी गदी हासिल हुई. मददके ठाइक फ़ौज छोड़कर वाक़ी अंग्रेज़ी सेना हिन्दुस्तानको चछी आई. गानिस्तानकी रअय्यत शाह शुजाश्यसे नाराज़ थी, इसिछिये कई एक छोगोंने गृद्र मचाया श्रीर दोस्त मुहम्मद्का बेटा अक्वरख़ां भी बलवाइयोंके शामिल होगया. इस गृहने 👸 बड़ा ज़ोर पकड़ा, यहांतक कि अंग्रेज़ी एठ्ची बार्निस ऋौर सर विलिअम मेक्नॉटन 🍪 वगैरह कई अंग्रेज़ लोग कृत्ल करडाले गये. इसके वाद अंग्रेज़ोंने अक्बरख़ांसे ६ तोपके सिवा सब तोपख़ानह और ख़ज़ानह कावुलमें छोड़कर हिन्दुस्तानमें चले जानेका इक़ार करके सुलह करली. जब अंग्रेज़ी फ़ौज वहांसे रवानह हुई तो अक्बरख़ां उनकी हिफ़ाज़तके लिये साथ चला. इस दगाबाज़ने रास्तेमें बलवाइयोंको इशारह करिया, जिससे अंग्रेज़ोंपर गोलियां चलने लगीं. यह निर्दर्श ज़ाहिरदारीमें तो बलवाइयोंको रोकता रहा, लेकिन् काबुली बोलीमें यह कहता रहा, कि अंग्रेज़ोंका एक आदमी भी जीता न छोड़ो. आखरकार नतीजह यह हुआ, कि उन १६५०० आदिमयोंमेंसे, जो काबुल से निकले थे, सिर्फ एक डॉक्टर बेडन जीता बचकर जलालाबादमें पहुंचा. जलालाबाद में रॉवर्ट सेल नामी एक अफ़्सर था उसने किला ख़ाली न किया और अक्बरख़ांकी ६००० सेनासे न डटा. कन्धारमें जेनरल नॉटने बागियोंके दांत खहे किये, परन्तु गज़नीमें कर्नेल पामरके पास रसद वगैरह सामान पूरा न होनेके सबब अख़ीरमें उसे किला छोड़ना पड़ा और कुल लड़कर पिशावर आता हुआ रास्तेमें मारागया.

.ईसवी १८४२ [वि० १८९९ = हि० १२५८] में ठॉर्ड ऑक्टैंड विटायतको चटागया, और ठॉर्ड एटम्बरा गवर्नर जेनरट नियत होकर हिन्दुस्तारमें आया. इसके समयमें जटाटाबादके टरकरकी मदद को और अफ़ग़ानोंको सज़ा देनेके टिये अंग्रेज़ी सेना काबुटकी तरफ़ रवानह हुई और एप्रिटके महीनेमें जटाटाबादको पहुंची, और ऑगस्ट में वहांसे आगे बट़कर अक्बरख़ांकी सेनाके साथ, जिसकी संख्या १६००० थी, मुकाबटह किया. इसमें अंग्रेज़ोंकी फ़त्ह हुई, और सेप्टेम्बर महीनेमें अंग्रेज़ी टरकर काबुटमें दाखिट हुआ. शाह शुजा मतो मार्च महीनेमें माराही गया था, अब अंग्रेज़ी क़ैदियों (अोरत व बच्चों) को छुड़ाना बाक़ी था, जो पहिटी चढ़ाईमें अक्बरख़ांके हाथ पड़गये थे. कुछ फ़ौज जो कन्धारको गई थी वह भी ग़ज़नीका किटा तोड़कर महमूद ग़ज़नवीके मक्बरे से सोमनाथके चन्दनके किवाड़ (१) टेकर इसवक़ काबुटके टरकरमें आमिटी, और अंग्रेज़ टोग अपने क़ैदी बाट बच्चों और मेमोंको छुड़ाकर हिन्दुस्तानमें चटे आये.

.ईसवी १८४३ [ वि॰ १९०० = हि॰ १२५९ ] में जब सिन्धके अमीरोंने सिर उठाया, तो सर चार्ल्स नेपीअरने मियानी स्थानपर अमीरोंकी २००० फ़ौजको शिकस्त देकर मीरपुरमें अपना दुस्ल जाजमाया, और अमरकोटका किला लेलिया. इसके बाद आहिस्तह आहिस्तह अमीर लोग भी सर्कारी क़ैदमें चलेआये और सिन्धपर सर्कारी अधिकार होगया.

इसी समय ग्वालियरमें गदीकी वावत् बखेडा खड़ा होकर आपसमें लड़ाई

<sup>( 3 )</sup> हंटर साहिब लिखते हैं, कि ये किंवाड़ सोमनाथके नहीं हैं, पीछेसे नये बनाये गये हैं.

होनेलगी, तब अंग्रेज़ लोग ग्वालियर महाराजाके बचावका इित्तहार देकर अपना कि लड़कर ग्वालियरमें लाये, और महाराजपुर और पनीयरकी लड़ाईमें सेंधियाके लड़करको शिकस्त देकर इस मज्मूनका नया अह़द्नामह लिखवालिया, कि महाराजा १८ वर्षके होजावें तबतक राजका काम अंग्रेज़ी रेज़िडेएटकी सलाहसे होता रहे, और कंटिन्जेंट फ़ौज बढ़ाई जाकर उसके ख़र्चके लिये कुछ मुल्क अंग्रेज़ी सक्रीरको देदियाजावे.

इसी सालमें लॉर्ड एलम्बराको पीछा विलायत बुलालिया, और उसकी जगह सर लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जेनरल नियत हुआ.

जब सिक्खोंका राजा रणजीतसिंह मरा, तो गद्दीकी बावत् बड़ा बखेड़ा फैला, श्रीर लड़करकी ताकृत ख़ूब बढ़गई, कितनेएक राजा और सर्दार फ़ौजी श्रादमियोंके हाथसे मारेगये, और अख़ीरमें दिलीपसिंह गद्दीपर बैठा. ईसवी १८४५ [ वि० १९०२ = हि० १२६१ ] में राजा लालसिंह श्रीर सर्दार तेजसिंह ६०००० श्रादमी और १५० तोप लेकर सतलज नदीके पार उतरे, और श्रंथेज़ी फ़ौजपर हमलह किया. सर ह्यूज़ गॉफ अंग्रेज़ी फ़ौजका सेनापति, श्रीर खुद गवर्नर जेनरल सिक्खोंसे मुक़ाबलह करनेके लिये गये और तीन हफ्तहमें मुडकी, फ़ीरोज़ शहर, श्रलीवाल और सोन्नाउन इन चार स्थानोंमें बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई. इसमें श्रंथेज़ोंका बहुतसा नुक्सान हुश्रा, परन्तु श्रख़ीरमें श्रंथेज़ोंकी फ़तह होनेसे सिक्ख लोग पीछे हटगये श्रीर श्रंथेज़ी फ़ौज लालंघर दुश्राव, अर्थात् सतलज और रावीके बाद दिलीपसिंहको गद्दीपर बिठाया, और जालंघर दुश्राव, अर्थात् सतलज और रावीके बीचका मुल्क अंग्रेज़ी ख़ालिसहमें श्रागया. ईसवी १८४८ [ वि० १९०५ = हि० १२६४ ] में सर लॉर्ड हार्डिंग विलायतको गया, और उसकी जगह लॉर्ड डल्हाउसी गवर्नर जेनरल नियत होकर हिन्दुस्तानको श्राया.

पंजावके इन्तिज़ाममें ख़ळळ होनेके सवव वहां गृद्ध मचगया, और दो अंग्रेज़ दुगासे मारेगये. फिर अंग्रेज़ोंसे ळड़ाई शुरू हुई. ईसवी १८४९ ता० १३ जैन्युअरी [वि० १९०५ माघ कृष्ण ५ = हि० १२६५ ता० १८ सफर ] को चिळियां वाळाकी ळड़ाईमें २४०० आदमी अंग्रेज़ोंके मारेगये, लेकिन लॉर्ड गॉफने गुजरातकी लड़ाईमें सिक्खोंको पूरी शिकस्त दी, और पंजाव अंग्रेज़ी राज्यके शामिल कियाजाकर महाराजा दिलीपसिंहके लिये ५८००००) रुपया सालानह देना मुक्रंर करके वह विलायत भेजदिया गया.

्र्रिसवी १८५२ [वि॰ १९०९ = हि॰ १२६८ ] में रंगूनके अंग्रेज़ी व्यापा-

और रंगून फ़त्ह करके .ईसवी १८५२ ता० २८ डिसेम्बर [ वि॰ १९०९ पोष कृष्ण २ 🖑 = हि॰ १२६९ ता० १६ रबीउ़ल्अव्वल ] को पेगूका सूबा भी ज़ब्त करलिया गया.

.ईसवी १८४८ [वि० १९०५ = हि० १२६४] में सिताराका राजा छावछद मरगया और उसका मुल्क खाछिसहमें शामिल कियागया. .ईसवी १८५३ [वि० १९१० = हि० १२६९] में भांसीका, और इसी सालमें नागपुरका मुल्क भी अंग्रेज़ी अमलदारी में आगया. .ईसवी १८५६ [वि० १९१३ = हि० १२७२] में बद इन्तिज़ामीका तथा दोष लगाकर अवधका मुल्क भी खालिसह करिलया.

इसी साल लॉर्ड डल्हाउसीकी जगह लॉर्ड केनिंग गवर्नर जेनरल होकर हिन्दुस्तानमें आया.

.ईसवी १८५७ [वि० १९१४ = हि० १२७३ ] में सूबे बंगालकी पल्टनको राइफ़ल नामकी वन्दूकें दीगई, जिनके कार्तूसोंपर चरबी लगाई गई थी. ने यह अफ़वाह मरहूर करदी, कि इनपर गाय श्रीर सूअरकी चरवी लगी है. यह बात सुनकर हिन्दुस्तानकी फ़ौजने कार्तूसोंको मुंहमें छेनेसे इन्कार किया, और बहुतसा समभानेपर भी उनका सन्देह दूर न हुआ, तव बारकपुरमें १९ वीं पल्टेनका नाम गवर्नर जेनरलके हुक्मसे काटदिया गया, जिससे दूसरी पल्टनवालोंके दिलमें अधिक सन्देह पैदा हुआ, और ३४ वीं पल्टनके एक सिपाहीने अपने अफ़्सरपर हथियार चलाया, जिसको दूसरे सिपाहियोंने गिरिफ़्तार न किया. इस जुर्ममें ७ कम्पनियोंके नाम एकदमसे काटदिये गये. गवर्मेण्टको यह भरोसा था, कि इस तरहपर सज़ा देनेसे ये छोग द्वजायेंगे, परन्तु वे जियादह विगड़े और मेरटमें .ईसवी ता० १० मई [वि० ज्येष्ठ कृष्ण १ = हि॰ ता॰ १५ रमज़ान ] को गृद्ध शुरू होगया, लाइन जलादी गई, बाग्नियोंने अंग्रेजोंको मारना शुरू किया, और जेळखानेसे कैदियोंको छुड़ादिया; वहांसे रवानह होकर वागी लोग दिझीको गये, वहांकी सेना भी वागियोंके शामिल होगई और हज़ारहा कैदियोंको छुड़ादिया. इसवक़ मुसल्मानोंके दिलमें मुसल्मानी बादशाहत फिरसे काइम करनेका इरादह पैदा हुआ और जगह जगह वलवा शुरू होकर कई अंग्रेज मए श्रीरत व बाल बच्चोंके कत्ल करडाले गये, खज़ाने लूटे गये, कैदी रिहा कियेगये, छावनियां जलादी गईं, श्रीर बागी लोग दिझीकी तरफ एकडे होतेगये. मगर सिक्ख लोग अंग्रेजोंके फ़्मींबर्दार बनेरहे, और बम्बई व मद्रासकी फ़ौज सर्कारकी मददगार बनी रही. जब कानपुरमें गृद्र हुन्त्रा, तो बाला बाजीराव पेइवाका पुत्र धंडुपंथ, जिसको नाना साहिव भी कहते हैं बिठूरसे आकर वागियोंका सर्दार वनगया, और जेनरल द्विलरको जाघेरा. वाईस रोज़तक लड़नेके वाद वारूद, गोला वग़ैरह सामान ख्रम होजानेके सबब द्विष्ठर साहिबने नाना साहिबसे वचन छेकर मोर्चा छोड़- दिया, परन्तु इसने विश्वासघात करके करीब ७०० अंग्रेज़ों व उनके बाल बच्चों वग़ैरह को मारडाला. ञ्चलाबह इसके फ़त्हगढ़की तरफ़से जो १०० या २०० अंग्रेज़ कानपुरकी तरफ़ ञ्चाते थे उनको भी कृत्ल करडाला. अवधमें वाजिदञ्चलीशाहके बेटेने बादशाहत क़ाइम करदी, ञ्चवधके तञ्च छुक़ेदार भी बाग़ियोंके शामिल होगये. इसी तरह रुहैलखएड भी बिगड़ा और नीमच व नसीराबादमें (१) भी गद्र खड़ा हुआ, हुल्कर व सेंधियाकी फ़ोजें बिगड़ी, और भांसीकी राणी भी ञ्चपना राज्य फिरसे क़ाइम करनेको उद्यत हुई.

जब इसतरह उत्तरी हिन्दुस्तानमें गृद्र फैठा, तो गवमेंएटने फ़ीजकशी करने का हुक्म दिया, और पांच सात हज़ार सेना दिल्लीमें .ईसवी ता० ८ जून [ वि० आपाढ़ कृष्ण १ = हि० ता० १५ शब्वाळ ] को आपहुंची. बागियोंसे छड़ाई शुरू होकर ईसवी ता० १४ सेप्टेम्बर [वि० आश्विन कृष्ण ११ = हि० १२७४ ता० २४ मुहर्रम ] को शहरपर हमछह हुआ, तीन रोज़तक गछी कूचोंमें छड़ाई होती रही, जिसमें हज़ारहा आदमी मारेगये. सर्कारी फ़ीजके किछेमें दाख़िछ होते ही वादशाह वहांसे निकछ भागा, परन्तु जान बचानेकी शर्तपर मए बेगम और बेटोंके केदमें आगया. बादशाह वहांसे रंगूनमें भेजदिया गया और शाहज़ादोंको हडसन साहिबने गोछियोंसे मारडाछा.

जेनरल हेवलॉक साहिवकी मातहतीमें इलाहावादसे फ़ौज रवानह हुई, और उसने .ईसवी ता० १६ जुलाई [वि० श्रावण कृष्ण १० = हि० १२७३ ता० २३ ज़िल्काद ] को कानपुरके पास नाना साहिवको शिकस्त दी. कानपुरसे फुर्सत पाकर अंग्रेज़ी सेना लखनऊ की तरफ रवानह हुई, और शहरको जाघेरा. नयपालकी तरफ से जंगवहादुर भी सात आठ हज़ार गोरखा सिपाहियोंके साथ अंग्रेज़ी दुश्मनोंको काटता हुआ लखनऊमें आपहुंचा जो वाग़ी लोग अंग्रेज़ोंके हाथसे बचे वे तराईमें जाकर जंगली जानवरोंका शिकार बने. दिल्ली और लखनऊका शहर टूटनेसे वागियोंकी हिम्मत टूटगई, और ईसवी १८५८ [वि० १९१५ = हि० १२७४ ] में तमाम जगह गृह दवगया, और पहिले की बनिस्वत ज़ियादहतर सर्कारी इन्तिज़ाम होगया. गृह रक्षा होनेके वाद हिन्दुस्तान का राज्य कम्पनीके हाथसे निकलकर मलिकह के आधीन होगया, और मलिकहकी तरफ एक इश्तिहार जारी हुआ, जिसकी नक मेवाड़के हालमें लिखेंगे.

<sup>(</sup>१) राजपूतानहका कुछ और मेवाड़के गृद्रका मुफ़्स्तल हाल महाराणा स्वरूपितहके हालमें किया जायेगा.

.ईसवी १८६२ के मार्च [वि० १९१८ फाल्गुन = हि० १२७८ रमज़ान] में लॉर्ड केनिंग विलायतको गया, श्रोर वहां एक महीनेके भीतर मरगया. उसकी जगह लॉर्ड एल्जिन मुक्रेर हुश्रा, श्रोर वह भी ईसवी १८६३ के नोवेम्बर [वि० १९२० कार्तिक = हि० १२८० जमादियुस्सानी] में मरगया और उसकी जगह सर (लॉर्ड) जॉन लॉरेन्स नियत हुश्रा.

.ईसवी १८६४ [ वि० १९२१ = हि० १२८१ ] में भूटानसे छड़ाई हुई, ईसवी १८६६ [ वि० १९२३ = हि० १२८३ ] में उड़ीसामें बड़ा दुष्काछ पड़ा, और अफ़ग़ानिस्तानमें दोस्त मुहम्मदके बेटोंमें छड़ाइयां हुई, तो ठॉर्ड ठॉरेन्सने दोरऋठीको अफ़ग़ानिस्तानका अमीर कुबूछ किया.

.ईसवी १८६९ के जैन्युअरी [वि० १९२५ माघ = हि० १२८५ शव्वास ] में लॉर्ड लॉरेन्स विलायतको रवानह हुआ, और उसकी जगह लॉर्ड मेयो आया. इसने अम्बालामें दर्बार करके शेरअलीको अफ़ग़ानिस्तानका अमीर क्रार दिया. .ईसवी १८६९ के डिसेम्बर [वि० १९२६ मार्गशीर्ष = हि० १२८६ रमज़ान] में श्री मती मलिकह का दितीय पुत्र ड्यूक ऑफ़ एडिम्बरा हिन्दुस्तानकी यात्राके लिये काया.

ठॉर्ड मेयोके समयमें राज्य सम्बन्धी कारोबारका कई विभागोंमें सुधारा हुआ, खेतीका महकमह जारी हुआ, और सड़क, रेल, व नहरें बढ़ाई गई.

.ईसवी १८७२ [ वि॰ १९२९ = हि॰ १२८९ ] में वह ऐएडमानके टापू ( कालापानी ) को गया, श्रोर वहां शेरश्र्ली नामके एक अफगान क़ैदीके हाथसे मारागया.

इसके वाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक हिन्दुस्तानका गवर्नर जेनरल हुआ.

.ईसवी १८७५ [ वि॰ १९३२ = हि॰ १२९२ ] में बड़ोदाका गाइकवाड़ मल्हारराव राज्य पदसे ख़ारिज कियागया.

.ईसवी १८७५-७६ [वि॰ १९३२ = हि॰ १२९२-९३] के शीत कालमें महाराणीके ज्येष्ठ पुत्र श्रीमान् त्रिन्स ऑफ़ वेल्सने हिन्दुस्तानकी यात्रा की.

.ईसवी १८७६ [ वि॰ १९३३ = हि॰ १२९३ ] में लॉर्ड नॉर्थब्रुककी जगह लॉर्ड लिटन हिन्दुस्तानका गवर्नर जेनरल हुआ.

.ईसवी १८७७ ता० १ जैन्युअरी [ वि० १९३३ माघ कृष्ण २ = हि० १२९३ ता० १५ ज़िल्हिज ] को श्रीमती मिलकहके "कैसर हिन्द" पद धारण करनेका दिछी में दर्बार हुआ, जिसका पूरा हाल महाराणा सज्जनसिंह साहिबके हालमें लिखा जायेगा. इन दिनोंमें अफ़ग़ानिस्तानका अमीर शेरअली रूसवालोंसे मेल मिलाप रखनेलगा है और उसने अंग्रेज़ी वकीलको अपने मुल्कमें आनेसे रोका, जिससे उसपर फ़ौजकर्शी करनी पड़ी. ख़ेबर, कुरम और बोलान इन तीन रास्तोंसे फ़ौज मेजी गई. शेरअली भागकर अफ़ग़ान तुर्किस्तानको चलागया; उसके बेटे याकूबख़ांसे अहदनामह हुआ, और एक अंग्रेज़ी अफ़्सर काबुलमें रहना करार पाया; लेकिन थोड़े ही महीनोंमें अंग्रेज़ी रेज़िडेएट सर लुइस कैवगनेरी दगासे मारागया, इसपर दूसरी बार फ़ौज कशी करनेकी जुरूरत हुई.

.ईसवी १८८० [वि० १९३७ = हि० १२९७] में मार्किस ऑफ़ रिपन हिन्दुस्तानका गवर्नर जेनरल नियत हुआ. इसी सालमें क़न्धार और हेल्मण्ड नदी के बीचमें अय्यूबख़ांसे अंग्रेज़ी लड़करकी हार हुई, परन्तु सेप्टेम्बर महीनेमें जेनरल सर फ़ेडेरिक रॉबर्टने अय्यूबख़ांको पूरी शिकस्त दी, और अब्दुर्रहमानख़ांको अंग्रेज़ोंकी तरफ़ से काबुलका अमीर मुक्र्र किया, और याकूबख़ांको क़ैदी बनाकर अंग्रेज़ी लड़कर वापस लौटआया. थोड़े दिनोंमें अय्यूबखांने अब्दुर्रहमानखांको शिकस्त देकर कृन्धारपर कृबज़ह किया, परन्तु अब्दुर्रहमानने फिर लड़ाई करके दोवारह कृन्धारपर अपना क़बज़ह किया, परन्तु अब्दुर्रहमानने फिर लड़ाई करके दोवारह कृन्धारपर अपना क़बज़ह जमाया. .ईसवी १८८१ [वि० १९३८ = हि० १२९८] में मैसोरका राज्य, जहांका कारोबार .ईसवी १८३१ [वि० १८८८ = हि० १२४६] से अंग्रेज़ों के तअल्लुक़में था, वापस वहांके हिन्दू राजाको देदिया गया.

श्राठावह इसके देशी श्राव्यारोंके लिये राज्य विरुद्ध सच्ची बात लिखनेका जो बन्धन था वह तोड़िंदिया गया. .ईसवी १८८२ [वि० १९३९ = हि० १२९९] में विदेशी मालका दाण श्रावसर मुश्राफ़ हुश्रा. इस वाइसरायने हिन्दुस्तानियोंके फ़ायदह के लिये जितना कुछ किया उतना दूसरे किसी वाइसरायने नहीं किया, और यह ऐसा लोकप्रिय हुआ, कि आजतक भारतवर्षके लोग बड़े हर्षके साथ इसका स्मरण करते हैं.

.ईसवी १८८४ [वि॰ १९४१ = हि॰ १३०१] में इसकी जगह ऋर्ठ ऑफ़ डफ़रिन हिन्दुस्तानमें आया. .ईसवी १८८५ [वि॰ १९४२ = हि॰ १३०२] में ब्रह्मामें अंग्रेज़ी व्यापारियोंसे कुछ बखेड़ा उठनेपर फ़ौजकशी हुई, और आसानीसे ब्रह्मापर सर्कारी कृवज़ह होकर राजा थीवा गिरिफ्तार कियाजाकर हिन्दुस्तानमें लाया-गया. इसके बाद लॉर्ड डफ़्रिन भी खुद ब्रह्माको गया था. .ईसवी १८८८ के डिसेम्बर [वि॰ १९४५ मार्गशीर्ष = हि॰ १३०६ रबीड़स्सानी] में इसकी जगह मार्किस ऑफ़ लैन्सडाउन हिन्दुस्तानके गवर्नर जैनरल नियत हुए.

हिन्दुस्तानकी रीति भांति, ज्ञाति, और धर्म आदि विषय मेवाड़से जुदे नहीं हैं,

इसिलये यह हाल मेवाड़के जुग़िक्यमें लिखनेके लिये छोड़कर अब हम संक्षेपसे राज-

## राजपूतानहका जुग्राफ़ियह.

सीमा-राजपूतानहके उत्तरमें पंजाव; पश्चिममें, सिन्ध व गुजरात; दक्षिणमें, महीकांठा व मालवा; और पूर्वमें, ग्वालियर व रुहैलखंड है. लम्बाई इसकी ५३० मील, चौड़ाई ४६० मील, क्षेत्रफल १३२४६१ मील मुरब्बा, श्रीर श्रावादी ईसवी १८८१ की गणनाके अनुसार १०७२९११४ मनुष्योंकी है.

पहाड़- अर्वली पहाड़ राजपूतानहमें सबसे बड़ा और मुख्य है. यह पहाड़ी सिल्सिलह ईशान कोणसे शुरू होकर नैऋत कोणतक चलागया है; आबू स्थानपर इसकी सबसे बड़ी चोटी गुरुशिखर है, जो समुद्रके सत्हसे ५६५३ फीट ऊंची है. इस पहाड़के बीचमें वाक़े होनेसे राजपूतानहके दो भाग होगये हैं, याने एक उत्तर-पश्चिमी और दूसरा दक्षिण-पूर्वी. उत्तर-पश्चिमी विभागके दक्षिणी प्रान्तमें कहीं कहीं छोटी छोटी पहाड़ियां हैं.

अवंठी पहाड़से दक्षिण तरफ़ विकट भाड़ियां श्रीर पहाड़ फैठकर दक्षिणमें विन्ध्याचळतक पहुंचगये हैं, श्रीर पूर्व तरफ़ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं. श्रवंठीके सिवा राजपूतानहमें दूसरा कोई पहाड़ वर्णन करनेके योग्य नहीं है.

निवयां — राजपूतानहके पश्चिमोत्तरी भागमें प्रसिद्ध नदी लूनी है, जो प्राय: २०० मील दक्षिण श्रीर पश्चिममें बहकर कच्छके रणमें चली जाती है; और सबसे बड़ी नदी चम्बल है, जो शहर कोटाके पास बहती हुई जमुनासे जामिलती है. चम्बलसे घटकर प्रसिद्ध नदी बनास है. यह मेवाड़में बहकर चम्बलमें जागिरती है. मेवाड़की दक्षिण-पश्चिम पहाड़ियोंके बीचमें पश्चिमी बनास श्रीर साबरमती निकलती है, लेकिन राजपूतानहको पार करनेके पहिले यह बड़ी नहीं होती, इसिलये यहां ज़ियादह प्रसिद्ध नहीं है. माही जो गुजरातमें बड़ी नदी है, वह कुछ दूरतक प्रतापगढ़ श्रीर बांस-वाडाके राज्योंमें बहती है.

भीलें- राजपूतानहमें वड़ी झील सांभर है, जो सांभरकी खारी भीलके नामसे प्रसिद्ध है. ढेबर (जयसमुद्र), राज समुद्र, और उद्यसागर ये तीनों मेवाड़में हैं, और इनके सिवा कई एक छोटी छोटी कृत्रिम झीलें इस मुल्कमें और भी बहुतसी हैं.

किले - राजपूतानहमें लड़नेके लाइक किले बहुतसे हैं, जिनमें मुख्य चित्तौड़-

के गढ़ श्रोर कुम्मलगढ़ मेवाड़में; रणथम्भोर जयपुरमें; श्रोर नागौर व जालौर जोधपुरमें हैं. ﴿
ये पुराने और मज्बृत समभे जाते हैं.

राजपूतानहमें १८ खुद मुरुतार रियासतें याने उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीका-नेर, कोटा, बूंदी, टौंक, भरतपुर, क्रौठी, जयसलमेर, सिरोही, कृष्णगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अलवर, भालरापाटन, और धौलपुर हैं, जिनमेंसे हरएकका जुग़ाफ़ियह उनकी तवारीख़के शुरूमें मुफ़रसल तौरपर दियाजायेगा, इसलिये राजपूता-नहके जुग़ाफ़ियहको अधिक न बढ़ाकर अब हम मेवाड़का जुग़ाफ़ियह शुरू करते हैं.

रियासत मेवाड़का जुमाफ़ियह.

>0%%%0c

इस देशकी सीमा पहिले जुदे जुदे समयोंमें जुदे जुदे ढंगसे गिनी जाती थी, जैसे किसी समयमें, पूर्वमें भेल्सा व चन्देरी; दक्षिणमें रेवाकांठा व महीकांठा; पश्चिममें पालन-पुर; पश्चिमोत्तरमें मंडोवर व रूण; उत्तरमें वयाना; पूर्वोत्तरमें रणथम्भोर व ग्वालियर तक थी; श्रोर किसी जमानहमें इससे न्यूनाधिक थी, परन्तु मरहटोंके गृद्रमें मेवाड़के बहुतसे जिले मत्लवी लोगोंने द्गावाज़ीसे द्वालिये, याने किसीने फ़ीज देनेके वहानेसे, किसीने गिरवीके तौरपर, किसीने नौकरीके एवज़ श्रोर किसीने आपसकी फूटका मौका देखकर भी द्वाये, जिनको छोड़कर श्रव हम वर्तमान राज्यके श्रधिकारमें जितना देश है उसीका वर्णन करते हैं. इससे यह नहीं जानना चाहिये, कि मेवाड़से जुदे होने वाले ज़िलेंका दावा छोड़दिया गया हो, वल्कि गवमेंगट श्रंग्रेज़ीने भी वादा किया है, कि रियासतोंके श्रहदनामें वदलेजावें उस वक्त मेवाड़का दावा सुननेके योग्य है.

(वर्तमान देशकी भूमिका आम तौरपर दतान्त ).

मेवाड़का राज्य, जो हिन्दुस्तानमें सबसे अव्वल द्रजहका गिनाजाता है, राजपू-तानहके दक्षिणी विभागमें वाक़े है. यह उत्तर अक्षांश २५'-५८ से २३'-४९'-१२" तक श्रोर पूर्व देशान्तर ७५'-५१'-३०" से ७३'-७ तक फ़ैला हुआ है. इसकी लम्बाई उत्तरसे दक्षिणको १४७.६० मील श्रोर चौड़ाई पूर्वसे पश्चिम १६३.०४ मील है; और कुल विस्तार १२९२९.९ मील मुख्वा है.

(देशका आकार).

इस रियासतकी सूरत कुछ टेढ़ी बांकी है, परन्तु यह कहाजा सक्ता है, कि यह



देश उत्तरमें अजमेरके सर्कारी ज़िलोंसे; वायव्य कोणमें अजमेरके कुछ हिस्से व मारवाड़से; कि पश्चिममें मारवाड़ व सिरोहीसे; नैऋत्य कोणमें दांता श्रीर ईडरसे; दक्षिणमें डूंगरपुर और थोड़ासा बांसवाड़ासे; अग्नि कोणमें प्रतापगढ़ श्रीर थोड़ासा ग्वालियरसे; पूर्वमें टौंक, ग्वालियर, इन्दौर, कुछ भालावाड़ और थोड़ासा कोटा व बूंदीसे; ईशान कोणमें बूंदी और कुछ जयपुरसे घिरा हुश्रा है.

कोटा सिर्फ़ भैंसरोड़के पास इस राज्यके एक निकले हुए ज़मीनके टुकड़ेसे स्पर्श करता है, जिसके दक्षिणमें हुल्करका ज़िला रामपुरा है. अग्नि कोणमें कई रियासतोंके हिस्से हैं, और टौंक (१), ग्वालियर व इन्दौरकी अमल्दारीके छोटे छोटे टुकड़े चारों तरफ़ मेवाड़की भूमिसे घिरेहुए हैं. सेंधियाके थोड़ेसे गांव जो एक दूसरेसे भिन्न भिन्न दूरीपर हैं, और जिनसे गंगापुरका पर्गनह बनता है, मेवाड़के बीचो बीच हैं; सिर्फ़ पालसोड़ाका छोटा पर्गनह जो नीमचसे १२ मील अग्नि कोणमें वाक़े है, मेवाड़का एक ऐसा हिस्सह है, जो देशके मुख्य भागसे विल्कुल अलग है, और इसी तरह पीपलियाका पर्गनह भी है.

रियासतके उत्तर व पूर्वी हिस्सोंमें एक उंचा टीला अच्छी खुली हुई नाहमवार (उंची नीची) जमीनका बहुत दूरतक फैला हुआ है, जिसका ईक्शन कोणका विभाग किसीकृद्र ढालू है, जैसाकि बनास और उसकी सहायक निद्योंसे मालूम होता है, जो सब निद्यां अर्वली पहाड़से निकलकर पिहले चम्बल और अन्तमें जमुना व गंगाके साथ मिलकर समुद्रका रास्तह लेती हैं. इस देशमें पहाड़ियां अकेली अकेली या समूहोंमें बहुतसी हैं, और भिन्न भिन्न चौड़ाईकी छोटी छोटी पहाड़ी पंक्तियां समस्त देशमें पाई जाती हैं.

हिन्दुस्तानका वड़ा ऊंचा भाग जो वंगालेकी खाड़ीमें गिरने वाली निद्योंके वहावको खंभातकी खाड़ीमें जानेवाली निद्योंके वहावसे अलग करता है, करीब करीब मेवाड़के वीचमें होकर गुज़रता है, और एक ऐसी रेखासे दिखलाया जासका है, जो पूर्वमें नीमचसे वड़ी सादड़ी होती हुई उद्यपुरको, और वहांसे गोगूंदाके आस पासकी ऊंची जमीन व बनासके निकासों, और पश्चिममें कुंभलगढ़के बड़े पहाड़ी क़िलेके निकट होकर अर्वलीपरसे अजमेरको खेंचीजावे. ईशान कोणकी ओर झुकाव साधारण है,

<sup>(</sup>१) टौंकका नींवाहेड़ा तीन तरफ़ मेवाड़ और एक तरफ़ सेंधियासे मिला है; मेवाड़का कणेरा तीन तरफ़ सेंधिया और एक तरफ़ मेवाड़से मिला है; और सेंधियाका भींचोर चारों तरफ़ मेवाड़से धिराहुआ है. इसी तरह हुक्करका नंदवास और सेंधियाका जाठ, सिंगोली, और खेड़ी स्थान ज़ियादहतर मेवाड़के भीतर आगये हैं; और झालावाड़का एक गांव रुपापुर भी मेवाड़के भीतर है. इसी तरह मेवाड़का कुआखेड़ा सेंधियाकी अमल्दारीसे मिला है. मत्लब इसका यह है, कि हुक्कर, सेंधिया व टौंकके ये ज़िले अस्लमें मेवाड़के ही हिस्से हैं.

👺 परन्तु बरावर एकसा है. उदयपुर नगर समुद्रके सत्हसे १९५७ फीट श्रीर देवली 🎡 स्थान, जो ईशान कोणके सिरेपर है, १९२२ फ़ीट ऊंचा है.

इस ऊंचे हिस्से को पार करनेके पश्चात् देशकी सूरत व शक्क बहुत बदली हुई है, अर्थात् अच्छे खुछेहुए ऊंचे नीचे मैदानके .एवज् दक्षिण और पश्चिमका हिस्सह विल्कुल चटानों, पहाड़ियों और घने जंगलोंसे ढकाहुआ है.

ऋर्वली पहाड़ जो पश्चिमी किनारेपर मेरवाड़ामें होकर गुज़रता है, रियासतके बिल्कुल नैऋत्य कोण व दक्षिणी हिस्सोंमें याने नैऋत्य कोणकी तरफ इंगरपुरके किनारेपर सोमकी तराईतक, और दक्षिण तरफ महीकी तराईतक फैला हुआ है, श्रीर श्रवीरमें उन पहाड़ियोंके साथ भिरुजाता है, जो अग्नि कोणकी श्रीर जाकुम नदीकी तराईके निकट विनध्याचलका हिस्सह बनाती हैं. देशके दक्षिणी हिस्सेका सब बहाव सिवा उसके कि, जो ढेबर ( जयसमुद्र ) तालावमें रुकजाता है, जाकुम श्रीर सोम नदीमें होकर महीमें जाता है, श्रीर वहांसे खंभातकी खाड़ीमें पहुंचता है. इस तरफ़ देश बहुत नीचा होता चलागया है. सोमकी ऊंचाई, जो समुद्रके सत्हसे ६५० फ़ीट है उसमें जपर वयान कियेहुए टीलेसे २५ मीलमें ९५० फ़ीटका झुकाव है, अर्थात् एक मील पीछे क्रीव ४० फ़ीटका है; और वानसीसे धारियावदतक १७ मीलके फ़ासिलेमें ८५० फीट याने फ़ी मील ५० फीटका झुकाव है. इस प्रकार झुकावका एक-बारगी बढ़जाना बेशक मुल्कके इस पेचीदह पहाड़ी टुकड़ेका कारण है. हिस्सह १० या १२ मीलतक थोड़ा वहुत जंगलसे ढकाहुआ है, और पहाड़ियां क़रीब क्रीव बरावर ऊंचाईकी हैं, लेकिन् दक्षिणकी तरफ़से पहाड़ी सिल्सिले ऊंचे होते चलेगये हैं, या यह कि घाटियां नीची होती जाती हैं, और ऊपरी हिस्सेकी अपेक्षा जंगल अधिक सघन है. इस नाहमवार ( ऊंचे नीचे ) हिस्सेको पार करने और सोमके पासवाली धरतीमें पहुंचनेके वाद धरती बहुत खुलीहुई है, जिसमें बहुतसे गांव हैं, श्रीर खेती बाडी भी भली भांति होती है. रियासतके दक्षिणका यह जंगली भाग " छप्पन " के नामसे प्रसिद्ध है.

मेवाडके पश्चिम तरफ़की समस्त पहाड़ी भूमि, दक्षिणमें डूंगरपुरकी सीमासे उत्तरमें सिरोही व मारवाड़की हदतक मगरा कहलाती है. इस हिस्सेमें अर्वली का सबसे चौड़ा भाग आगया है, और यदापि दक्षिणी पंक्तिकी चोटी उत्तरकी चोटियोंसे बहुत कम ऊंची हैं तिसपर भी इस तरफ धरतीके एकबारगी नीची होजा-नेके कारण घाटियोंके ऊपरकी पहाड़ियोंकी ऊंचाईमें अधिक सेद नहीं है.

गोगूंदा जो उद्यपुरसे वायव्य कोणमें क्रीब १६ मील दूर और समुद्रके सत्हरे 🎡



२०५० फीट ऊंचा है, इससे अग्नि कोणकी तरफ़ त्राते हुए उदयपुर १९५७ फीट कि उसके बाद ढेबर भील ९६० फीट, श्रीर सोमके पासवाला हिस्सा समुद्रसे ६५० फीट ऊंचा पायाजाता है. गोगूंदासे सोमतक लगभग ६५ मीलका श्रंतर है, जिसमें फी मील ३२ फीटका ढाल है.

इसके बाद ठीक दक्षिण तरफ़ खेरवाड़ाकी छावनीतक, जो १००० फीटके छगभग समुद्रसे ऊंची है, ५३ मीछमें फी मीछ ३३ फीटका ढळाव है. कोटड़ाकी छावनीसे (१) नैऋत्य कोणकी श्रोर ईडरमें करके वंगछेतक, जो सावरमतीकी एक शाखापर है, फी मीछ ३५ फीटसे श्रीवक ढाळ है. पश्चिम श्रोर वायव्य कोणका ढाळ फिर भी वे ठिकाने है, क्योंकि वीरवाड़ा गांव, जो सिरोहीमें पिंडवाड़ाके पास है वह गोगूंदासे सिर्फ़ ३३ मीळ दूर श्रोर १५२५ फीट नीचे है, जिससे फी मीछ ४६ फीटका ढाळ साबित है; और गोड़वाड़के गांव वेड़ातक २८ मीछमें १६३५ फीटका ढाळ है, जो फी मीछ ५८ फीटसे श्रीवक है. मेवाड़के पश्चिमी हिस्सहका वहाव दक्षिण की ओर है, जिसमें खम्भातकी खाड़ीमें गिरने-वाळी खावरमती नदीके मुख्य सोते हैं.

पश्चिमी पहाड़ियोंमेंसे दो निदयां निकलती हैं, याने पहिली गोराई जो वायव्य कोणकी तरफ़ ऐरनपुरसे बढ़कर लूनीमें गिरती है, श्रीर दूसरी छोटी बनास, जो नैऋ- त्य कोणकी ओर चलकर कच्छके रणमें गिरती हैं.

## ( भूमि रचना ).

कप्तान सी॰ ई॰ येट् साहिव राजपूतानहके गज़ेटिअरमें लिखते हैं, कि मध्य अर्वलीका विस्तार केवल संक्षेपमें शीघ्रता पूर्वक देखागया है, श्रीर इसके विषयमें इतना कम जानागया है, कि बनावटका बयान विधिपूर्वक नहीं होसका. इस पहाड़ी श्रेणीकी सामान्य प्रकृति इसकी श्रम्ल बनावट है, ग्रेनिट (कड़ा पत्थर) गहरे नीले रंगके रुलेट (२) पत्थरके गढ़े और भारी चटानोंके ऊपर भिन्न भिन्न झुकावोंपर ठहरा हुश्रा है; (झुकाव नीचेको प्रायः पूर्वकी श्रोर है). भीतरी घाटियोंमें कई प्रकारके कार्ट्ज़ ( Quartz ) (३) पत्थर और प्रत्येक रंगके रुलेट बहुत कस्त्रत से हैं; वीच बीचमें नीस ( Gneiss ) (४) और साइनाइट ( Syenite ) के चटान

<sup>(</sup>१) यहांकी ऊंचाई १०३३ फ़ीट है.

<sup>(</sup>२) इस पत्थरकी तास्तियां आसानीसे अलग अलग होसकी हैं, यह पत्थर छतके काममें अधिक लायाजाता है.

<sup>(</sup>३) यह विद्यौरी याने चमकीला पत्थर है. इसमें सब क़िस्मके बिद्यौरी पत्थर गिनेजाते हैं.

<sup>(</sup> १ ) यह एक किस्मका विछीरी पत्थर है, जो अश्रक वग़ैरह कितनेएक पदार्थींका बनाहुआ होता है.

माठूम होते हैं. इस पहाड़ी सिल्सिलेमें गहरी घाटियों वाली चटानोंकी पंक्ति है, कि नहांपर सबसे नीचेवाले चटान बहुधा नीसके पाये जाते हैं, और छोटी पहाड़ियोंपर केवल ऊपरी चटान पायेजाते हैं. जो तह खैरवाड़ाके दक्षिणसे आरंभ होता है उसमें रेतीला पत्थर, होर्न स्टोन (१) पौरिफ्री (२) (मल्लाडिक स्वान्त्रिक कोर होराइट स्लेट, (अर्थात् ऐसा स्लेट जिसमें होरिनका अंश पायाजाता है.) और फिर उदयपुरके पास ग्रेनिट क्रमसे पायाजाता है. खैरवाड़ाके निकट और जावरके आस पास नीले और लाल मार्ल (अर्थाट स्लेट) (३) और सड़ी मिटीके पत्थर बहुत पाये जाते हैं.

मेवाड़में मकान बनानेके लिये नीचे लिखे प्रकारके पत्थर निकाले जाते हैं:-ज्वालामुखीकी चटानोंमेंसे सामान्य डोलेराइट (Dolerite) और वासाल्ट (Basalt) उद्यपुरके निकट बहुत पाये जाते हैं. २० फीटकी पर्डियां मटांटकी खानसे और १४ फीटतक बांसद्रा पहाड़ (सजनगढ़) की खानसे निकलती हैं. राजधानीकी बहुतसी .इमारतें इसीसे बनती हैं; ट्रैपिअन चटान देवी माताके निकट थोड़ीसी पुरानी खानोंमें पाये जाते हैं, जो उदयपुरसे कुछ मील दूर है. पुरोहिंतजीके तालाबका वंध, जो एक छिङ्गजीकी सड़कपर चीरवाके घाटेके निकट इस पत्थरका बना है, इस पत्थरकी दढ़ताका सुब्त है. नीमचकी सड़कपर उदयपुरसे १६ मील दूर येनिटका एक पेटा ६ मील लम्बा और एक मील चौड़ा है, परन्तु वहांकी खानें इस कारणसे छोड़दी गई हैं, कि पत्थर जो ठोस श्रोर नीले रंगका है, उसके निकालनेमें श्रिधक व्यय ऋौर कठिनता पड़ती है. पानीसे वने हुए चटानोंमें रेतीले पत्थरके ढोंके हैं, जो ढेवरकी पालमें भरे गये हैं. यह रेतीला पत्थर दो रंगका है, एक तो गुलाबी और दूसरा हल्के हरे रंगका याने सञ्जा; श्रीर पहिला दूसरेकी अपेक्षा अधिक सरलतासे है टूटता है. इसमें कार्ट्ज़के कंकर मटरके वरावरसे छेकर अंडेके बराबर होते हैं; मेवाड्में रेतीला पत्थर वहुतायतसे पाया जाता है, मुख्य करके ढेवरके नज्दीक श्रीर देवारीकी पहाड़ियोंमे, परन्तु देवारीका इतना नरम होता है, कि बहुत कामका नहीं है. मांसके समान गुलाबी रंगका पत्थर जिससे चक्की बनाईजाती है, महुवाडा और ढीकली गांवोंमें पायाजाता है, श्रीर उसके बनानेमें बहुत लोगोंकी रोटियां चलती हैं.



<sup>(</sup>१) यह चमककी किस्मका जल्दी टूटने वाला पत्थर है.

<sup>(</sup>२) संग समाक (एक किस्मका कड़ा पत्थर ).

<sup>(</sup>३) यह पत्थर मिट्टी व रेत वगैरहसे बना हुआ होता है.

कंकर पहाड़ोंमें नहीं पायाजाता, परन्तु मेवाड़के मैदानोंमें बहुत मिलता है. कुछ आस्मानी अधि श्रीर सिफ़ेद रंगका ठोस पत्थर जिससे चूना बनता है, उदयपुरसे क़रीब क़रीब दो मील के फ़ासिलेपर मिलता है, श्रीर उसपर श्रच्छी घुटाई होसकी है. अच्छा सिफ़ेद रंगका पत्थर राजनगरमें बहुत निकलता है. इसी संग मरमरसे वहां राजसमुद्रकी पाल बंधी है, श्रीर उसको जलानेसे चूना बनता है, जो बहुत चमकदार होता है, और राजधानीमें बहुतसे कामोंमें लगाया जाता है. संग मूसा (काला पत्थर) चिन्तीड़में पायाजाता है श्रीर वैसाही श्रच्छा होता है.

हलके पीछे रंगके पत्थर पहाड़ोंमें बहुत मिलते हैं. कार्ट्ज समस्त रियासतमें बहुतसा मिलता है. जिस पहाड़ी चटानके ऊपर राजधानीके महल बने हैं उसके भीतर उसकी एक गहरी तह है. परसाद और उदयसागरकी पहाड़ियां भी कार्ट्ज़की हैं.

मिटीका स्लेट पत्थर बहुत मिलता है, यह काले रंगका और एक चौथाईसे एक इंच तक मोटा होता है. ऋषभदेव और खेरवाड़ाके बीचमें मेला, सब्ज़ा और सर्पके बदन-पर जैसे दाग़ होते हैं वैसे दाग्वाला पत्थर निकलता है, जिसकी मूर्तियां और पियाले आदि बनाये जाकर यात्रियोंके हाथ वेचेजाते हैं, और इसीसे खेरवाड़ेका नया गिरजाघर वना है. शिस्ट पत्थर (schist) मेरवाड़ा और खेराड़के पहाड़ी ज़िलोंमें बहुत मिलता है. मगरोंमें नीस बहुत हैं. जावरके पांच मन्दिर और तालाब इस नीस पत्थरके ही बने हैं, जो टीड़ीकी खानोंसे लायागया था; इसके सिवा जंयसमुद्र (देवर) की पाल तथा ऋषभदेवके मन्दिर भी इसी पत्थरसे बने हैं, जो जयसमुद्र से १६ मील दूर वरोड़ाकी खानसे लायागया था.

#### ( पहाड़ और पहाड़ियोंकी पंक्ति ).

अर्विठी पहाड़ मेवाड़में वहुत दूरतक फेलाहुआ है. यह अजमेरसे मेरवाड़ा होकर दिवेरके (१) निकट आ निकला है. यह समुद्रके सत्हसे २३८३ फीट ऊंचा, ओर थोड़े ही मील चौड़ा है, और वहांसे नैअद्भय कोण्यें मारवाड़के किनारे किनारे जाकर धीरे धीरे वड़ा होगया है, कुम्मलगढ़पर ३५६८ फीट ऊंचा होगया है, और जर्गा पहाड़ीपर, जो गोगूंदासे १५ मील उत्तरको है, ४३१५ फीटकी ऊंचाईको पहुंच-जाता है. फिर वह रियासतके नैऋत्य कोण और दक्षिणी हिस्सोंके अन्ततक फैला हुआ है, जहां उसकी चौड़ाई ६० मीलके लगभग है, और ऐसा कहा जासका है, कि २४ उत्तर अक्षांदासे कुछ दक्षिण तरफ समाप्त होजाता है. जब देशकी

<sup>(</sup>१) दिवेरके उत्तर अक्षांश २५°-२४ है.

भूगोल. ]

🎡 भूमिका रूप बिल्कुल बदल गया, अर्थात् बहुत खुला होगया है, श्रोर ठीक श्रव्वंलीकी 🎡 सकड़ी समानान्तर (बराबर फ़ासिले वाली ) पंक्तियों के बदले पानी के बहावसे परस्पर रगड़ खाकर चिकने और गोल बने हुए पाषाणोंकी पहाड़ियां ऋलग ऋलग पाई जाती हैं. ये समानान्तर पहाड़ी पिक्तयां पश्चिम और प्रायः ईशान कोणको चली गई हैं, और धीरे धीरे दक्षिणकी ओर वहांतक मुड्गई हैं, जहांसे कि क़रीब क़रीब श्रिप्त कोणको चली-जाती हैं, श्रोर वहां वे श्रधिक टूटी हुई श्रीर प्रथक प्रथक हैं.

पश्चिमी ढाळोंमें यद्यपि जंगल बहुत है, परन्तु पानी बहुत ही कम है. जीलवाड़ाकी नालमें परलोकवासी श्री महाराणा शम्भुसिंह साहिवकी वाल्यावस्थामें सडक बननेके पहिले बड़ से ( जो ब्यावर नयाशहरके निकट है ) ईडरतक अर्थात् इस पूर्व और पश्चिमकी तरफ २५० माइलकी दूरीतक अर्व्वलीमें गाडियोंपर जो सौदागरी होती थी उसको एक बड़ी रोक थी.

जीलवाड़ाकी नाल जिसको लोग ''पगल्या नाल '' भी कहते हैं, अनुमान ४ मील लम्बी और बहुत सकड़ी है, परन्तु जीलवाड़ा गांवके पास वाले टीलेकी चोटीसे नीचेकी तरफ, सिवा पहिले त्र्याध मीलके उतार बहुत सरल है. देसूरी ( जो मारवाड्में नालके नीचे हैं ) एक छोटी चटानी पहाड़ीके निकट गांव है, जिसके चारों ओर एक दीवार है. इस दीवारके जपर एक गढ़ समुद्रके सत्हसे १५८७ फीट ऊंचा है. देसूरीसे कुछ मील उत्तर तरफ '' सोमेश्वर नाल ं' है; यह वहुत लम्बी और विकट है, इसलिये देसूरीकी नालके खुळजानेपर लोगोंने इसका अवागमन वन्द करदिया.

देसूरीसे दक्षिण ५ मीलके लगभग दूरीपर " हाथी गुड़ाकी नाल" (१) है. जो नीचेकी श्रोर रास्तहको क़रीव है हिस्सहतक रोके हुए है, श्रीर जिसके ऊपर एक मोरचा बन्ध फाटक है, जहां सेवाड़के सिपाहियोंका एक पहरा रहता है. कुम्भलगढ़का पहाड़ी किला इस नालके ठीक ऊपर है, और उसको दावे हुए हैं, और कैलवाड़ाका करवह उसके सिरपर है, यह नाल कुछ मील लम्बी है, इसका पहिले ३ मीलतक झुकाव बहुत हैं, श्रीर दोनों तरफ पहाड़ियां नदीके पेटेसे क्रीब क्रीब सीधी उठी हुई हैं, किनारोंपर बहुत जंगल है, और देखनेमें ऋति रमणीय स्थान है. कोठारवड़से नीचला श्राधा हिस्सह, जहां एक कुआं श्रोर थोड़ासा खुलाहुश्रा मैदान है, गाड़ियोंके जानेके लाइक है. नालमें जो लोग लड़ाईमें मारे गये उनके बहुतसे

<sup>(</sup> १ ) ऐसा भी प्रसिद्ध है, कि महाराणा कुम्भा जब कुम्भलगढ़पर रहते थे तो उनके हाथी इस नालके नीचे रहाकरते थे, जहांपर एक छोटा गांव था जो हाथी गुड़ाके नामसे मश्हूर होंगया और उसीके 🖏 नामसे हाथी गुड़ाकी नाल मश्हूर हुई.

चबूतरे बने हैं, और उन मोरचोंका निशान भी कुछ कुछ अभीतक है, जिन्हें के घाणेरावके ठाकुरने मेवाड़की तरफ़से बनवाया था (१), जब कि इस (उन्नीसवीं) सदी के आरम्भमें जोधपुरके महाराजा मानसिंहने उसको घाणेरावसे निकालदिया था.

भाणपुराकी नाल, जो घाणेरावसे ६ मील दक्षिणमें है, खासकर राणपुरके जैन मिन्दिरोंके लिये प्रसिद्ध है, श्रीर लोग ऐसा कहते हैं, िक प्राचीन नगरके स्थानमें ये बने हैं. नालसे आधी दूर जपरकी तरफ़ एक प्राचीन पत्थरके बन्धका कुछ साग बचा हुआ है, जो वहां नदीके आरपार बंधाया गया था, जिसकी चोटीपरसे प्राचीन दक्षोंके बीचके मिन्दिर बड़े शोभायमान दीख पड़ते हैं.

साद्रीं के आगे और कोई श्रच्छी नाल नहीं है. पहाड़ियों के बीचमें केवल पग-डंडियां श्रीर बैलोंके जाने आने के रास्ते हैं. उद्यपुरसे जो सीधा मार्ग गोगूंदा हो कर श्राबूको जाता है वह रियासत सिरोहीमें रोहेड़ा गांवके पास जानिकलता है, श्रीर पोसीनासे श्रीर कोटड़ासे भी सड़क इसकी तरफ आती है. रियासतके दक्षिणकी ऊंची ज़मीनसे नीचेकी श्रीर केवल दोही मार्ग ऐसे हैं, कि जिनका वर्णन करना श्रवइय है; एक तो बानसीसे क़रीब क़रीब दक्षिणमें धरयावद हो कर बांसवाड़ाको जाता है; दूसरा उदयपुरसे सलूंवर हो कर डूंगरपुरको (२). गाड़ियां इनमें नहीं जासकीं, परन्तु सब प्रकारके लहू जानवर बोस्ता लादे हुए श्रासानीसे जासके हैं. धरयावद और सलूंबर के बीचमें भी एक रास्तह है, जिसमें लहू जानवर श्रासानीसे जासके हैं.

रियासतके पूर्वी किनारेपर पहाड़ियोंका एक समूह है, जो उत्तर और दक्षिणको समा-नान्तर (बराबर फ़ासिले वाली) सकड़ी घाटियां बनाता हुआ चलागया है, जिनमेंसे सबसे बड़ी घाटीमें विजयपुरका एक छोटा क्रवह है. सबसे ऊंची दो पहाड़ियां ठीक २००० फ़ीट से कुछ ज़ियादह ऊंची हैं, परन्तु श्रोसत ऊंचाई पहाड़ियोंकी १८५० फ़ीटके लग भग है.

यहांका वहाव अक्सर उत्तर और दक्षिणको है. उत्तरकी तरफ़का बहाव सीधा बेड़चमें जाता है, श्रीर दक्षिणका बहाव गंभीरी नामकी छोटी नदीमें जामिलता है, जो पश्चिमको बहकर पहाड़ियोंको घेरती हुई उनके पश्चिमी किनारेपर मुड़कर चित्तोड़के पास बेड़चमें मिलजाती है.

चित्तौड़से पश्चिमकी भूमि खुठी हुई है, परन्तु इसके आरपार चठनेमें पड़त ज़मीनके वड़े वड़े टुकड़े पायेजाते हैं, और अकेठी पहाड़ियां और छोटे छोटे ढूहे (३) उसपर

<sup>(</sup>१) उन दिनों घाणेरावका ठाकुर मेवाङ्की नौकरीमें रहता था.

<sup>(</sup>२) वर्त्तमान महाराणा साहिबने एक सड़क उदयपुरसे जयसमुद्रतक बन गाई है, जिसमें बग्घी, गाड़ी अच्छी तरह जासकी है.

<sup>(</sup>३) दूहे, याने ऊंची ज़मीन जो बहुत दूरतक चलीगई हो.

फैले हुए हैं. चित्तोंड़के नैऋत्य कोणमें पहाड़ियां अधिक ऊंची और जंगलसे हकी हुई हैं, जिनकी पंक्तियोंके पश्चिममें भदेसर है. इन पहाड़ियोंकी शोभा अति रमणीय है, विशेषकर उन निकले हुए सिफ़ेंद्र चटानोंके कारणसे है, जिनकी बड़ी बड़ी ऊंची चोटियां जंगलके ऊपर दिखाई देती हैं. भदेसरकी पहाड़ीके दक्षिणकी भूमि फिर अधिक खुली हुई है, परन्तु कम ऊंचाईकी पहाड़ी पंक्तियां इसको भी काटती हैं.

वड़ी सादड़ी से एक बड़ी भारी, ऊंची और पेचीदा पहाड़ियोंकी पंक्ति अग्नि कोणको जाती है, और जाकुमके ऊपर एक बारगी पूरी होजाती है. ये पहाड़ियां एक वड़े चौड़े और सघन जंगछसे ढकी हुई ज़मीनवाछी एक वड़ी घाटीकी पश्चिमी सीमा हैं, जहांकी ज़मीन नीची है. उसकी औसत ऊंचाई समुद्रके सत्हसे १२५० फ़ीटसे अधिक नहीं है, परन्तु वह उत्तरकी तरफ़ धीरे धीरे ऊंची होती गई है, और कहीं ज़ियादह ढाछ नहीं है. निस्सन्देह ये पहाड़ियां विध्याचछकी शाखा हैं, परन्तु ये अव्वंछीमें मिछजाती हैं, इसिछये पहाड़ोंकी प्रथक पंक्ति जो वे देशके आरपार बनाती हैं, पूर्वकी तरफ़ कुछ छुप्त होजाती है, और अधिक पश्चिममें वे विल्कुछ नष्ट होजाती हैं, और अर्वछीकी समानान्तर शाखा अकेछी रहजाती हैं. पहाड़ोंकी एक और पंक्ति वायव्य कोणको जाती हुई जहाज़पुरको चछी गई है, जो उस पहाड़ी भागके पश्चिममें है, जिसको मीनोंका मुल्क "खैराड़" कहते हैं. इसपर मांडछगढ़का किछा वाक़े है और उसके दक्षिणमें वह पहाड़की पंक्ति आरम्भ होती है जो रियासत वूंदीके मध्यमें होकर ईशान कोणको चछी गई है.

## ( धातु ऋौर क़ीमती पत्थर ).

टॉड साहिवके वयान और हमारे अनुमानसे मेवाड़में पहिले धातु बहुत पैदा होती थी, और जावर व दरीवाकी सीसेकी खानोंसे २०००० से अधिककी सालियानह आमदनी थी, परन्तु बहुत वर्षोंसे वे छोड़दी गईं, इससे अब वे पानीसे भरगई हैं. जावर (१) उद्यपुरसे ठीक दक्षिण तरफ़ क़रीव १८ मीलके अन्तरपर हैं, और अब यह खण्डहर की हालतमें हैं, परन्तु अभीतक खण्डहरके भीतर व वाहिरी स्थानोंमें चन्द मन्दिर अच्छे अच्छे हैं, और पासवाली एक पहाड़ीपर एक बड़े गढ़की दीवारका निशान भी पाया-जाता है. शहरके पश्चिम तरफ एक छोटी नदी बहती है, जिसके तीरपर एक बहुत अच्छा कुआं है, और पत्थरसे बनेहुए एक बन्धका कुछ हिस्सह है. पूर्व समयमें

<sup>(</sup>१) इसका नाम प्राचीन प्रशास्तियोंमें जोगिनीपुर लिखा है, और इस नामकी बुन्याद एक देवीके स्थानसे है, जिसको लोग जावरकी माताके नामसे पुकारते हैं.

👺 यह बहुत पानी रोकता रहा होगा, परन्तु अब बिल्कुल फूटगया है. प्रत्यक्षमे मालूम होता है, कि यहां पहिले समयमें घातु बहुत गलाई जाती थी, क्योंकि प्राचीन स्थनोंकी बहुतसी दीवारें केवल प्राचीन घरियों (१) से बनी हुई हैं, जिनसे उनका एक अद्भुत आकार होगया है. .ईसवी १८७३ [ वि॰ १९३० = हि॰ १२९० ] में खानोंको फिर जारी करनेकी कोशिश कीगई थी, श्रीर बहुतसा व्यय भी हुआ, परन्तु नतीजह उसका कुछ न निकला. एक मुख्य दरारमें सुरंग बनाया गया, ऋौर उसमेंसे ११ फीट पानी निकाला गया, परन्तु यह मालूम हुआ, कि पहिले जो खानकी तह सोची जाती थी, वह हकीकृतमें पत्थर और मिडीका एक ढेर है, और एक दूसरा सुरंग बहुत नीचे बनाना फिर खोदनेके समय पांच ढेर या ढेले जिनमें सबसे बड़ा १० ई सेरका था, पाये गये. धातु निकालिस गैलिना (खानसे निकाला हुआ अशौधित सीसा ) पाई गई, जिसमें ७१ सेंकड़ासे अधिक पाषाण मय अंश न था, परन्तु चांदीके हेतु इम्तिहान करनेसे एक टन ( २८ मन ) सीसेमें १० औंस ( २ ), १२ पेनीवेट, ८ येन चांदी पाईगई, तब काम रोक दियागया; क्योंकि विना कलके सब पानी दूर करना असंभव था, जिसका खर्च दर्वार नहीं देना चाहते थे, क्योंकि चांदी बहुत कम मिलती थी. इसका इम्तिहान बुशल साहिवने हमारे सामने किया था.

मांडलगढ़ ज़िलेके गुंहली गांवमें, जहाज़पुर ज़िलेके मनोहरपुरमें, गंगारमें रेलवे लाइनपर और पारसोलामें भी, जो बड़ी सादड़ीसे कुछ मील दक्षिणकी च्योर है, लोहेकी खानोंका च्यभीतक काम जारी है, परन्तु वर्तमान समयमें बहुत कम लोहा निकाला जाता है. खानमें काम करने वाले लोग कची धातुको गलानेके लिये हवासे तप्त होने वाली भिट्टियां रखते हैं, च्योर यह एक विचित्र बात है, कि मैल साफ़ करनेके लिये नमकको काममें लाना, जो हालकी तर्कीव समभी जाती है, पारसोलामें पीढ़ियोंसे चला च्याता है.

सादड़ी, हमीरगढ़ श्रीर श्रमरगढ़के ज़िलोंमें पुरानी खानें हैं, जिनका काम वहुत श्र्सहसे वन्द करिद्या गया है. रियासतकी दक्षिणी पहाड़ियोंमें बेदावलकी पाल श्रीर श्रन्जेनीके बीचमें भी बहुतसा लोहा और फिर कुछ पश्चिममें तांबा पाया जाता है, परन्तु आज कल काम नहीं होता. देलवाड़ामें भी तांबा पाया गया है और उदयपुरके निकट केवड़ाकी नालमें भी बहुतसी प्राचीन खानें हैं.

पोटलां श्रोर दरीवामें सीसेकी खानें बहुत दिनोंसे बन्द हैं. तामड़ा (रक्तमणि)

<sup>(</sup>१) घरिया मिट्टीका एक पात्र है, जिसमें धातु गलाई जाती है.

<sup>(</sup>२) अंग्रेज़ी सोने चांदीके तोलके हिसाबसे एक पाउएड ३२ रुपये भर होता है. पाउएडका १२ किया है वां हिस्सह औंस, औंसका २० वां हिस्सह पेनीवेट और पेनीवेटका २४ वां हिस्सह मेन कहलाता है.



#### ( जंगल ).

अव्वंती पहाड़ प्राय: बांस और छोटे छोटे टक्षोंसे ढकाहुआ है, परन्तु निद्योंके किनारोंपर ऊगनेवाले दक्षोंके सिवा और दक्ष बहुत छोटे और निर्थक हैं. बानसी और धरचावदके जंगल, जो रियासतके अग्नि कोणमें हैं, सबसे बड़ी और बहुमूल्य लकड़ीके हैं, और वहांसे बहुतसी सागवानकी लकड़ी काट २ कर मेलोंमें बेची जाती है. घाटियोंमें महुवा और आम बहुत होते हैं. रियासतके बहुतरे हिस्सोंमें बहुतसे भाड़ और छोटे छोटे पेड़ोंसे ढकेहुए बड़े बड़े भूमि विभाग हैं, और बहुधा छोटी छोटी पहाड़ियां भी अच्छी तरहसे ढकी हुई हैं.

#### (नदियां).

चम्बल जो यथार्थमें मेवाङ्की नदी नहीं है, इसका लम्बा बहाव इस रियासतमें थोड़े ही मीलतक बहता है. श्रीर वह भी सिर्फ़ कोटाके निकट भैंसरोड़के एक निकले हुए हिस्सेपर हैं.

सालभर वहने वाली निर्दयां मेवाडमें बहुत कम हैं; वनासमें भी उष्ण कालके समय कई जगहोंपर खडोंमें पानी भरा रहता है. प्रायः इस नदीमें चटान श्रीर वालू है, श्रीर पानी सत्हके नीचे बहुत श्र्रसहतक बहता है, जो नदीके दोनों तरफ़के किनारोंके कुओंमें जाता है. बनासका सिरा अर्व्वली पहाड़ोंमें कुम्भलगढ़से नैऋत्य कोणको ३ मीलकी दूरीपर २५°-७ उत्तरांशमें है, और यह प्रथम १५ मीलतक नैऋत्य कोणकी तरफ़ जर्गांकी श्रेणीसे समानान्तर रेखापर बहती है; फिर वह एक बारगी पूर्वमें मुड़कर पहाड़के दक्षिण किनारेकी ओर घूमकर ५-६ मीलके पीछे पहाड़ी श्रेणीमें होकर बहती है, श्रोर २० मीलतक इस प्रकार बहनेके बाद खुले मैदानमें पहुंचजाती है, फिर थोड़ीसी दूर ईशान कोणके मैदानमें नाथद्वाराके पास बहकर मांडलगढ़के समीप पहुंचती है. वहां पर दाहिनी ओरसे आकर वेड़च इसमें मिलती है, और उसी स्थानपर मेंनाली नदी भी इसमें मिलगई है, जिससे उस स्थानको विवेणी तीर्थ मानते हैं. फिर ठीक उत्तरकी तरफ़ बहनेके बाद थोड़ी दूरपर बाई तरफ़से कोटेशरी भी श्रामिली है, वहांसे जहाज़पुरकी पहाड़ियोंमें होकर उनके पश्चिमी श्राधारके समीप होती हुई ईशान कोणको बहकर अन्तमें देवलीके निकट रियासतसे जुदी होती है. फिर श्रजमेर इकार कोणको बहकर अन्तमें देवलीके निकट रियासतसे जुदी होती है. फिर श्रजमेर

अपे श्रीर जयपुरकी सीमामें पहुंचती है, वहां ३०० मीलके लगभग बहकर चम्बलमें हैं जागिरती है.

खारी, जो मेवाड़की निद्यों में सबसे उत्तरमें है, मेवाड़के दिवेर ज़िलेकी पहाड़ियों में से निकलती है, और देवगढ़के पास ईशान कोणको बहती हुई अजमेरकी सीमामें क़रीब ११५ मील बहकर जयपुरकी हदमें बनाससे जामिलती है. इसके दक्षिणमें कुछ मीलके अन्तरपर इसकी सहायक नदी मानसी भी ६० मीलतक इससे समानान्तर रेखापर बहती है, और अजमेरकी हदपर फूलियाके समीप इसमें जा मिलती है. इसके सिवा दो और छोटी निद्यां भी बनेड़ाके पाससे निकलकर शाहपुराके समीप होती हुई ४० मील बहकर सावरके पास इसी में आमिलती हैं.

खारीके दक्षिण कोटेशरी (कोठारी) बहती है, जो अर्व्वली पहाड़ोंसे निकलकर दिवेरकी दक्षिण तरफ़से ९० मील बहनेके बाद ठीक पूर्व ओर नन्दरायसे एक कोसकी दूरीपर बनासमें जामिलती है. बनासके दक्षिणमें बेड़च बहती है, जो उदयपुरके पश्चिमकी हि।ड़ियोंसे निकलती है, लेकिन उदयसागर तालाबमें गिरनेसे पहिले आहड़की नदी कही जाती है. इसके बाद चन्द मीलतक उदयसागरका नाला कहाजाकर आगे कुछ दूरीपर बेड़च कही जाती है. फिर यह पूर्वको बहती हुई चित्तोंड़ पहुंचती है और वहांसे उत्तरकी तरफ़ ईशान कोणको झकती हुई बनासमें जागिरती है.

जाकुम, छोटी साद्डीके समीप रियासतके नैऋत्य कोणसे निकलती है, और दक्षिण तरफ प्रतापगढ़के नैऋत्य कोणमें बहती है, जहांपर उसमें बाई तरफ़से करमरी आमिलती है. फिर वहांसे मेवाड़में धरचावदके पास होकर नैऋत्य कोणको बहती हुई सोममें जा मिलती है. यह क़रीब क़रीब अपना समस्त बहाब चटान और जंगलोंमें रखती है, इसकारण बहुधा स्थानोंमें बहुत सुन्दर दीखती है.

रियासतके समस्त नैऋत्य कोणके हिस्सेका और जयसमुद्रके निकासका पानी सोममें जाता है, जो वहां पश्चिमसे पूर्वको बहती है, फिर वह दक्षिणको बवराना गांवके पास मुड़कर महीमें जागिरती है.

( ਅੀਲ).

जयसमुद्र तालाव उदयपुरसे ३२ मील दक्षिणको है. कप्तान येट् साहिव लिखते हैं, कि यह तालाव संसारमें मनुष्यका बनाया हुआ कदाचित सबसे बड़ा जलाशय है. यह ९ मील लम्बा और ६ मील चौड़ा है, जिसके ८ मील मुख्बा 🐉 🖓 विस्तारमें द्वीप हैं और ६९० मील मुख्बाका पानी इसमें जाता है. इसकी सबसे बड़ी गहराई ८० फ़ीट है. यह तालाब, जो समुद्रके सत्हसे ९६० फीट ऊंचा है, महाराणा जयसिंहने विक्रमी १७४४ से १७४८ [ ई॰ १६८७ से १६९१ = हि॰ १०९८ से ११०२ ] तक एक सुन्दर संग मरमरका बन्ध पहाड़ोंके बीचकी नालमें बांधकर बनाया है; उसकी पिछली दीवार समान लम्बाई श्रीर ऊंचाईकी बनवाई गई थी, परन्तु मध्यकी ख़ाली जगह भरी नहीं गई, श्रीर दोनों भींतें श्रलग ञ्चलग खड़ी रहीं, क्योंकि संग मरमरका बन्ध ऐसा दृढ़ बंधवायागया था, किं वह अकेला अपने सामनेके सब पानीके द्वावको रोक सक्ता था. जब .ईसवी १८७५ [ वि०१९३२ = हि०१२९२] के जल प्रवाहमें उसके टूटजानेका भय हुआ, तो वैकुएठवासी महाराणा सज्जनसिंह साहिबने बन्धकी मरम्मत करवाकर बीचके खंडेको २००००० से अधिक रुपया खर्च करके 🖥 भरवाया, और बन्ध तथा पहाडपरके महलोंका भी जीणोंदार करवाया. जलकी तरफ वाला पुरतह १००० फीट लम्बा, ९५ फ़ीट ऊंचा, श्रीर ५० फ़ीट चौड़े आधारपर है, जिसका ऊपरी भाग १५ फ़ीट चौड़ा है. इसके पूर्वी किनारोंपर गुम्बज्दार महल श्रीर मध्यमें एक बड़ा मन्द्र है, जिसके दोनों ओर बन्धपर छतरियां और पानीकी तरफ़ पत्थरके हाथी बने हैं. बन्धके एक किनारेपर वर्तमान महाराणा साहिबने भी महल वनवाये हैं. पीछेकी दीवार १३०० फ़ीट लम्बी है, क्योंकि पहाड़ियोंका द्रार बढ़ताजाता है. अवतक इसका पानी कम खर्च कियागया है. इस ताळावके अग्नि कोणपर पानीका निकास है, जहांसे एक धारा सोम नदीमें जामिलती है.

राजसमुद्र तालाव, जो राजधानीसे करीव ४० मील उत्तरको है, ४ मील लम्बा और १ मिल चौड़ा है. इसमें १९४ मील मुरव्वाका पानी जाता है. इसका आरंभ महाराणा राजसिंहने ईसवी १६६२ [वि० १७१८ = हि० १०७२] में किया और १४ वर्षमें वनकर तय्यार हुआ. यह तालाव एक मैदानके गढ़ेमें है, जहांपर वर्षभर जल धारण करनेवाली गोमती नामकी एक छोटी नदी तीन मीलके लम्बे अर्डत्ताकार वन्धसे रोकदी गई है. इसके दक्षिणको क्रव्वह राजनगर है, और अधि कोणमें कांकड़ोली नामका क्रवह है, जिसमें द्वारिकानाथका एक प्रसिद्ध मन्दिर बन्धपर बना है. यह वन्ध राजनगरकी पहाड़ीसे निकाले हुए संग मरमरका बना है, और जपरसे लेकर पानीके किनारेतक इसी पाषाणकी सीढ़ियां बनी हैं और बन्धके जपर सुन्दर मण्डपदार गृह हैं, जिनको नो चौकियां कहते हैं. इस तालाबकी

इसके बाद एक दूसरा तालाब उदयपुरसे क़रीब ६ मील पूर्वमें उदयसागरके नामसे क्रिंग्सिस है. इसकी लम्बाई २ ई मील, चौड़ाई २ मील है, ख्रीर १७९ मील मुरब्बा मूमिका पानी उसमें जाता है. इसका पानी एक बड़े डंचे बन्धसे रुका है, जो बड़े चटानोंसे एक पहाड़ीकी नालके आरपार देवारीके दर्वाज़ेसे २ मील दक्षिणको बनायागया है, जो उदयपुर जानेके लिये पूर्वी दर्वाज़ह है. मुख्य करके इस तालाबमें अहाड़की नदीका पानी आता है ख्रीर इसके निकाससे बेड़च निकली है. इसके ख्रास पासकी पहाड़ियां बड़े जंगलसे ढकी हुई हैं, और किनारोंकी पहाड़ियोंपर महाराणांके खाखेट गृह बने हैं, जो बड़े शोभायमान हिणत होते हैं.

राजधानी उदयपुरमें पीछोछा ताठाव २ मीछ छम्बा, श्रोर १ मीछ चौड़ा है. इसमें ५६ मीछ मुरव्वा भूमिका बहाव आता है. इस ताठावके बनाने के छिये जो धारा रोकी गई है, वह पहिछे अहाड़की नदीमें मिछती थी, जो उदयसागरमें जाती है. यह ताठाव १५ वीं सदी विक्रमीके बीचमें महाराणा छाखाके समय किसी वणजारेने बनवाया था. बांध इसका ३३४ गज़ छम्बा श्रोर इसका ऊपरी भाग ११० गज़की मोटाईका है, जो श्राधारकी ओर बढ़ता जाता है. विक्रमी १८५२ [हि० १२१० = .ई० १७९५] में यह बांध टूटगया था, जिससे श्राधा शहर डूबगया, और वैसी ही विपत्तिका भय ईसवी १८७५ [वि० १९३२ = हि० १२९२] की घोर वर्षामें भी हुश्रा, परन्तु ईश्वरकी कृपासे कुछ हानि न हुई. इस तरह इन चार ताठाबोंमें १११९ मीछ मुख्बा भूमिका पानी जाता है. दूसरे दो ताठाब ग्राम बड़ी श्रोर देवाठीके हैं, जो १५ मीछ मुख्बा जमीनका पानी खींचते हैं. ये भी उदयसागरमें जानेवाछे पानीका कुछ भाग रोकते हैं. इनके श्रितिक और भी ताठाब रियासतके उत्तरी श्रोर पूर्वी हिस्सोंमें बहुत हैं, जिनमें मुख्यकर घासा, सेंसरा, कपासन, ठाखोछा, गुरलां, मांडळ, दरीछी, भटेवर, श्रोर भूताछा वगें,रह स्थानोंमें हैं. इनका पानी बांधके नीचेके खेतोंको सींचनेक काममें छाया जाता है.

### ( जानवरोंका बयान ).

सेवाड़में मांसाहारी, तृणचर, श्रीर उड़नेवाळे जानवर श्रनेक प्रकारके हैं, जिन-मेंसे कुछ जानवरोंका हाळ यहांपर लिखाजाता है.

सिंह अर्व्वा पहाड़, खैराड़, और ऊपरमाठ वगैरहमें पहिले बहुत थे, जिनसे पहाड़ी गांवोंके सिवा समान भूमिक गांवोंमें भी हर जगह चौपायोंको खतरह रहता था, लेकिन मेरे (कविराजा इयामलदासके) देखते ही देखते वे इतने कम होगये, किवर्तमान महाराणा साहिब पश्चिमी और पूर्वी पहाड़ोंमें हर जगह बन्दोबस्त व तलाशरखवाते हैं, तब बड़ी मिह्नतके साथ अनका शिकार प्राप्त होता है, जिनका हाल वर्तमान महाराणा साहिबके हालमें लिखाजायेगा.

के बघेरा जिसको अधवेसरा शेर भी कहते हैं और टीमरवा चौफूल्या आदि नामोंसे इसके 📳 और भी भेद प्रसिद्ध हैं, हर एक जगहकी पहाड़ियोंमें अधिक मिलता है. यह जानवर बछड़ा, बकरी, भेड़, सूअरके बच्चे व हरिण वगैरह छोटे छोटे जानवरोंको मारकर अपना गुजारा करलेता है, और कभी कभी बैल गाय आदिको भी मारता है; और द्वाया हुआ या ज़रूमी होनेकी हालतमें आदमीपर भी हमलह करता है. चीते, जो राजा लोगोंके शिकारी कारखानोंमें हरिएके शिकारके लिये रहते हैं, मेवाड्में हुरड़ा, भीलवाड़ा, श्रोर चित्तोंड़के ज़िलोंमें पहिले मिलते थे, परन्तु अब नज़र नहीं आते. मेडिया जिसको संस्कृतमें दक और मेवाडी भाषामें वरघड़ा और ल्याली बोलते हैं, ज़ियादह खूंखार नहीं होता. यह बकरी, भेड़ी वर्गेरह छोटे जानवरोंको मारकर पेट भरता है, और सब जगह पाया जाता है. वन्दर, ये जानवर यहां काले मुंह श्रीर सिफ़ेद रंगका होता है, त्यौर फल फूल व पत्तोंसे अपना पेट भरलेता है. कूदनेमें २० या २५ फ़ीट ज़मीनको या इतने ही फ़ासिछेके एकसे दूसरे दक्षको अच्छी तरह छलांग जाता है, और दरक्तोंपर रहता है. इनके झुंडमें एक नर अपने सिवा दूसरे नरको नहीं त्राने देता. रींछ, यह जन्तु त्रणमूळचर है, परन्तु इसपर शेर वगैरह जानवर हमलह नहीं करते, और न यह औरोंसे बोलता है. अक्सर वाज़ीगर लोग, इनके बचोंको पहाड़ोंसे पकड़कर नाचना सिखाते श्रीर शहरों व गांवोंमें उनसे अपना रोज़गार करते हैं. शिकारी लोग बन्दूक़से इसका शिकार करते हैं. यह पूर्वी, पश्चिमी श्रीर दक्षिणी पहाड़ोंमें श्रक्सर मिलता है, यह जानवर तंग होनेकी हाछतमें या ज़रूमी होनेपर इसके नज्दीक जा निकलनेसे आदमीके जपर जुरूर हमलह करता है. सांमर एक तृणचर पशु और वड़े महिषकी वरावर होता है, जिसके वहुत वड़े वड़े शाखदार सींग होते हैं. यह किसीको दुःख-दायी नहीं है. सिंह अक्सर इन्हीं जानवरोंसे अपनी क्षुधा शान्त करता है. इसीका दूसरा भेद चीतला सांमर है, जिसके बदनपर सुनहरी रंगमें सिफ़ेद धब्बे होते हैं. यह भी देखनेमें बड़ा सुन्दर होता है. मेवाड़के दक्षिण जयसमुद्रकी तरफ़ व पश्चिमी पहाड़ों में इन जानवरों के झुंड के झुंड मिलते हैं, शिकारी लोग मार मारकर इनका मांस भक्षण करते और इनके क़ीमती चमड़ेको तय्यारकर अपने काममें लाते हैं. हरिण, यह भी एक प्रसिद्ध तृणचर और गरीब जानवर है, अक्सर चौड़े मैदानोंमें इसके झुंडके झुंड रहते हैं. और छलांग मारनेकी शक्ति इस जन्तुमें अधिक होती है. यह जानवर कई प्रकारका होता है, अर्थात् कोई काला और छीकला और कोई चौसींगा, जिसके चार सींग होते हैं; इसको भेड़ला और कहीं कहीं वूटाड़ भी कहते हैं, जो हरिणकी एक किरम है. सियाहगोश, 👸 इस जानवरका कद कुत्तेसे कुछ छोटा होता है, और यह मांसाहारी है.

दो दो शामिल रहते हैं, और बाज़ बाज़ अकेले भी मिलते हैं, लेकिन बहुत थोड़े हैं. जंगली कि कते, जो कुत्तेकी बराबर और मांसाहारी हैं, दश दश पन्द्रह पन्द्रहका झंड बनाकर रहते हैंं ये सूअर वगेरहको अच्छीतरह मारते हैं, श्रीर इनसे शेर भी डरता हैं. बाज़े बाज़े लोग इन्हींको करु कहते हैं, क्योंकि करु भी ऐसा ही होता है. गीदड़ (सियाल), यह मांसाहारी और कन्दमूल फलाहारी जन्तु मेवाड़में बहुत पायाजाता है. लोमड़ी, यह भी सियालकी किस्मका एक छोटा जंगली जानवर हैं. जरख भी मेवाड़में बहुतायतसे मिलता हैं. इसकी वावत देहाती लोगोंमें मश्हूर हैं, कि इस जन्तुपर डाकिन सवारी करती हैं, इसीसे इसको यहां डाकिनका घोड़ा भी कहते हैंं. सूअर, यह जानवर तण और कन्द चर हैं, परन्तु मिलनेपर मांस भी खाजाता है; गुस्सेकी हालतमें यह शेरसे बराबरीका मुक़ावलह करता हैं, श्रीर बहाडुरीमें सबसे बढ़कर हैं. राज्यके आखेटके रक्षित जंगलोंमें तथा सर्वारोंके कितनेएक इलाकोंमें तो अधिक और बाक़ी हरएक जगह पायाजाता हैं. राजपूत लोग इसका शिकार बड़े उत्साहके साथ बन्दूक्से अथवा घोड़ेपर सवार होकर बछेंसे करते हैंं. रोक्त, यह त्याचर जानवर मेवाड़के पूर्वी दक्षिणी जंगलोंमें कहीं कहीं मिलता हैं. इसका कद घोड़ेके समान होता हैं, इत्यादि.

घरेलू जानवरोंमें हाथी, उत्तराखंडकी तरफ़ नयपालकी तराईमें, श्रासामके जंगलोंमें श्रोर दक्षिणी हिन्दुस्तानके जंगलोंमें होते हैं, जिन्हें सोदागरोंकी मारिफ़त राजा लोग ख़रीद खरीदकर अपने काममें लाते हैं. बाज़ वक्त महाराणा साहिबके फ़ीलख़ानहमें ५० से कम और ३० से ज़ियादह हाथी रहते हैं, लेकिन् इसवक़ ४५ मोजूद हैं (१). सुनते हैं, कि पहिले ज़मानहमें १०० हाथी ख़ास फ़ीलख़ानहमें रहते थे. उदयपुरके हाथियोंकी लड़ाई प्रसिद्ध है, श्रोर हक़ीक़तमें यहांके हाथी लड़ते भी अच्छे हैं. ये शेरका शिकार करनेके वक्त मज़्वूत श्रोर हिले होते हैं; सवारीके काममें भी यहां ज़ियादह लाये जाते हैं. मुक्को हाथीकी सवारीका ज़ियादह सुहावरा रहा है, अगर हाथी पाठा हो, तो श्रारामके लिये पालकीकी सवारीका ज़ियादह सुहावरा रहा है, अगर हाथी पाठा हो, तो श्रारामके लिये पालकीकी सवारीके कमनहीं है, श्रोर बड़ी जुलूसी सवारियोंमें श्रथवा शिकारके वक्त महाराणा साहिब भी अक्सर हाथी हीपर सवार होते हैं. गजनायक नामका एक हाथी नयपालके महाराजा राजेन्द्रविकमशाहने महाराणा जवानसिंहको तुहफ़ेमें भेजा था, वह ऊंचाई, लम्बाई, चौड़ाई श्रोर ख़ब-सूरतीमें ऐसा था, कि श्रगिंच मैंने हज़ारों हाथी देखे, लेकिन वैसा कोई दूसरा हाथी देखनेमें नहीं श्राया. वह महाराणा शम्मुसिंहके समयमें मरगया. वर्तमान समय के हाथियोंमें विजयश्रंगार नामी हाथी ऊंचाई, लम्बाई, और मोतवरीमें मरहूर हैं.

<sup>(</sup> १ ) देवस्थानों और उमरावोंके हाथियोंकी संख्या इससे अलग है.

घोड़े, ये जानवर महाराणा स्वरूपसिंहके अखीर समयतक मेवाड़में बहुत थे, याने चौथा वांटा देने वाले हरएक राजपूतके घरमें १ या २ घोड़े, घोड़ी अवस्य मिलते थे, श्रीर बड़े ठिकानेदार तो श्रच्छे राजपूत श्रीर ज़ियादह घोड़े, घोड़ी रखनेमें अपनी .इज्ज़त जानते थे, परन्तु वर्त्तमान समयमें सिवा महाराणा साहिब के तवेलेके (१) दूसरे सर्दारोंमें यह शौक कम होगया है. ऊंट, यह जानवर मेवाड़में अधिकतर बारबर्दारीके काममें लाया जाता है, किन्तु सवारीमें कम. केवल रियासतके शुतरखानहमें ३० या ४० .उम्दह सांडिये सवारीके लिये मेरे तऋल्लुकमें हैं, उनमें से कितनेएक पचास पचास कोसका धावा एक एक दिनमें करसके हैं. इसके सिवा ठिकानेदारोंके यहां भी रहते हैं, परन्तु ऊंटकी सवारी इस देशमें अधिक नहीं कीजाती, मारवाड और दोखावाटीमें इसकी सवारीका अधिक प्रचार है. गधे इस देशमें छोटे होते हैं. इस जानवरको यहां धोबी और कुम्भार व ओड़ आदि अधिकतर मिडी और पत्थर ढोहनेके काममें छाते हैं. इस देशमें अपराधीको सज़ा देनेके वक्त गधेपर विठाकर शहरके वाहिर निकालदेते हैं. इसी सबबसे यहां गधेकी सवारीकी बड़ी हिकारत है, वर्नह धर्मशास्त्रमें तो ऊंट और गधेकी सवारीका बराबर दोष लिखा है, परन्तु यहां ऊंटकी सवारीका दोष नहीं समभते. गाय और भैंस मेवाड़में बहुतायतसे हैं. सब छोग इनको पाछते हैं, बहुतसे छोगोंका खास इन्हींके ज़रीपुसे गुजारा होता है, और किसान लोगोंके यहां तो गाय भैंसके झुंडके झुंड रहते हैं. भैंसका दूध मीठा श्रीर गाढ़ा, गायका दूध (२) कुछ फीका श्रीर पतला होता है. बनिस्वत गायके भैंसके दूधसे घी अधिक निकलता है. भैंसका मूल्य मेरे बचपनमें २०) से २५) रुपये और गायका ५) व ८) रुपये से अधिक नथा, परन्तु वर्तमान समयमें भैंसकी कीमत ५०) या ६०) त्र्योर गायकी २५) ३०) रुपयेतक बढ़गई है. भैंसके नरबच्चे याने पाड़ेका मोल १०) १२) रुपयेसे ज़ियादह नहीं लगता और गायके नर बच्चे याने बैलका मोल ८०) रुपये तक, या इससे अधिक भी होता है. ञ्चासूदह हाल किसानोंके यहां ५० से लेकर १०० तक गाय भैंस रहती हैं. यहांकी भैंस और गाय न बहुत छोटी और न बहुत वड़ी, अक्सर मंऋछे क़दकी होती है. श्रीर भेड़ मेवाड़में बहुत होती हैं. श्रव्वल दरजह गूजर, गांडरी, और दूसरे दरजह रैवारी व भील वगैरह कोमें इन जानवरों के झुंड के झुंड रखते हैं. इस मवेशी के पालने में

<sup>(</sup>१) महाराणा लाहिंबके तवेलेमें अरबी वगैरह सब किस्मके घोड़े सौदागरोंसे ख़रीदे जाते हैं.

<sup>(</sup> २ ) यहांकी गाय दूध कम देती है.

🖏 केवल श्रादमीकी जुरूरत है, श्रोर किसी किस्मका ख़र्च नहीं होता. अकालमें इस मवेशी 🦃 के रखने वाले निर्भय रहते हैं. कुत्ता, बिल्ली वगैरह जानवरोंको यहां कोई नहीं पालता, शहर श्रोर गांवोंमें बहुतसे लावारिस फिरा करते हैं. कहीं कहीं बकरी, भेड़ी श्रीर खेतीकी रक्षा करनेके छिये श्रथवा शिकारके वास्ते कुत्ते पाछेजाते हैं. परिन्द जानवरोंमें सिफ़ेद बतक, मुर्गा, श्रीर कवूतर हरएक जगह पाछतू मिछते हैं. त्यादमीकी बोली बोलनेमें चतुर होता है. साधारण तोता हरएक जगह मिलसका है, लेकिन् गागरोनी सूआ, जो कदमें भी वड़ा और जिसके पंखोंपर लाल दाग होते हैं, आद्यीकी ज़बान अच्छी तरहसे बोलसक्ता है. इस पक्षीको बेगम पहेके धामण-घाटी गांवसे लाते हैं, श्रोर उद्यपुरके दक्षिणी पहाड़ोंमें भी यह मिलता है. जंगली परिन्द गीध, ढींच, चील, शिकरा, कव्वा, तोता, कबूतर, मोर, जंगली मुर्गें, कोयल, पपीहा, तीतर, बटेर, श्रोर हिरयल आदि हजारों पक्षी हैं, और कितनेही शिकारी पिरन्द ख़ास मोसममें वाहिरसे यहां चले आते हैं, जिनकी गिनती करनेसे एक बड़ी किताब वनसक्ती है. पानीके ऊपर रहने वाले परिन्द बक (बगुला), हंजा, घरट, सारस, टिटहरी, वतक् (आड़), जलकुकुट, जलकाक वगैरह सैकड़ों किस्मके जानवर्हें. पानीके भीतरे रहने वाले जानवर मगर, मच्छी, जलमानस (१), मेंडक, कछुत्रा, कर्कट (केंकड़ा), श्रीर जलसर्प (डिएडू) वगैरह श्रनेक प्रकारके जन्तु होते हैं, लेकिन् मच्छी बहुत किस्मकी बहुतायतसे मिलती हैं. यहां देवस्थानोंमें व बहुतसे अन्य जलाशयोंमें मच्छी मारनेकी पूरी मनादी है. गूंछ जातिकी एक मच्छी, जो बेड्च ऋौर बनास नदीमें मिलती है, वजनमें एक मनसे भी ज़ियादह होती है, उसके मुंहमें दांतोंकी लकीर, बड़ी सूछें, और उसका सिर बहुत कठोर होता है. उसका मांस देखनेमें बहुत अच्छा, लेकिन् खानेमें ज़ियादह स्वाद नहीं होता. विक्रमी १९३८ [हि॰ १२९८ = .ई॰ १८८१] में एक बड़ी गूंछ मछली मारकर कहार छोग किले चित्तौंडपर लाये थे, जिसको हम लोगोंने वैकुएठवासी महाराणा साहिवके सामने हाथोंहाथ पकाया, लेकिन् वह खानेमें मज़ेदार न थी.

( कुए और सत्हके नीचे वाळे जलकी सामान्य आकृति ).

सत्हके नीचेकी घरती ऐसी कड़ी अर्थात् कठोर है, कि कुओंके बनानेमें बड़ा परिश्रम श्रीर व्यय होता है. सत्हके थोड़ेही फ़ीट नीचे कड़े चटानका एक तह है, जिससे नीचेका

<sup>(</sup>१) यह जानवर बिछीकी शक्कका होता है, लेकिन् यहां इसको जलमानस कहते हैं, शायद यह नाम बिछीके दूसरे नामसे पलटगया हो, क्योंकि राजपूतानहमें विछीको मनखी बोलते हैं, यह शब्द भी जल मनखीका जलमानस होगया होगा.

👺 पानी सुरंगकी सहायतासे मिलता है, परन्तु मुख्य सोता तो सुरंग लगानेपर भी मुश्किलसे 🏶 निकलता है. कुए कम या अधिक तेज़ बहुने वाले सोतेसे भरेजाते हैं; अति गहरे और अत्यन्त ऋधिक व्यय वाले कुए ऋक्सर थोड़ेही घंटोंतक पानी निकालेजानेसे सूख जाते हैं, श्रोर जबतक फिर नया पानी ने निकले, किसानको ठहरजाना पड़ता है. लिये एक मौसममें हरएक कुएसे बहुत कम ज़मीन सींची जाती है, श्रीर सबसे उम्दह जमीन हो तोभी पांच बीघासे ज़ियादह तो थोड़े ही स्थलोंमें सींची जाती है, कभी कभी दो बीघा अथवा एक एकड्से कुछ अधिक जमीन सींची जाती है. अकालके वर्षमें संभव है, कि इनसे जल बिल्कुल न निकले. इन कुओं के देखनेसे कहा जासका है, कि निदयां ही यथार्थमें देशको सींचती हैं. निदयोंके दोनों तरफकी जमीनमें पानी बहुत दूरतक चलाजाता है, जिससे सत्हके पासही बहुत पानी रहता है, उसको सेजा कहते हैं. ऐसे मकामोंपर कुए बहुत होते हैं, श्रीर उनके बनानेमें व्यय भी बहुत कम लगता है, और खोदनेसे जल्दी पानी निकलञ्चाता है; परन्तु सदैव पानी रहना ऋधिक शीघ्र बहनेवाले सोतेका कारण है. अखारा एक दूसरी तरहका कुआ है, वह बहुत गहरा खोदा जाता है, इससे इन कुओंके खोदनेमें व्यय ( खर्च ) ज़ियादह पड़ता है, और पानी भी सेजे वाले कुत्रोंकी बनिस्बत कम निकलता है. देशमें इस प्रकारके कुए बहुत हैं, और सेजा केवल निदयोंके किनारेपर है. सेजाकी औसत गहराई २५-३० फीट तक श्रीर अखारेकी ४५ से ५० तक होती है. पहिलेमें २०० सोसे ३०० रुपये तक और दूसरेमें ४०० सोसे एक हजारतक रुपया खर्च होता है. पूर्वोत्तरी और मध्य पर्गनोंके कुओंमें एकसे ज़ियादह चरस चलते हैं, अर्थात् इसका कुछ मामूल नहीं है, परन्तु अधिक दक्षिणी ज़िलोंमें अक्सर एक कुएपर दो दो रहते हैं, श्रीर रहंटका जियाद्ह प्रचार है.

मेवाड़के पूर्वी तथा उत्तरी हिस्सेमें चरस और दक्षिणी तथा पश्चिमी हिस्सेमें रहंट चलते हैं; और यह भी याद रखनेकी बात है, कि क्रीब २०० वर्ष पहिले आवरेज़ी, याने खेतीको पानी पिलानेकी रीति विल्कुल न थी, इसीलिये सिवा पानी पीने खोर बाग बग़ीचे सींचने वाले बावड़ी कुद्योंके ज़िराख्यतको सींचनेका एक भी पुराना कुद्या नहीं मिलता, खोर तालावोंमें भी पानी निकालनेकी नहरें न थीं, खाली बर्मातके पानीपर दोनों फ़स्लोंका दार मदार था. इसीसे ख्रकालके समय हज़ारहा आदमी मारे भूखके मरजाते थे, लेकिन अब तालाब और कुद्योंके सहारेसे लाखों मन नाज पैदा करलेते हैं.

राजपूतानह गज़ेटिअरमें ५ वर्षके इम्तिहानसे, जो उदयपुरमें कियागया, 🕌 इारदी व गर्मीका नक्राह बनाया गया है, उसकी नक्क हम पाठकोंके श्रवलोक- 🧱

# कि नार्थ नीचे दर्ज करते हैं:-

| ; ; |                              |            |            |        |       |     |               |          |             |              |          |           |           | }             |
|-----|------------------------------|------------|------------|--------|-------|-----|---------------|----------|-------------|--------------|----------|-----------|-----------|---------------|
|     | माह.                         | कैन्युअरी. | केब्रुअरी. | मार्च. | एपिल. | म्. | ज्य<br>म      | ज्ञुलाई. | ऑगस्ट.      | सेप्टेम्बर्. | ऑक्टोबर. | नोवेग्यर. | डिसेम्बर. | अोसत,         |
|     | गर्मी व शरदीका<br>रौजानह औसत | ५००        | हद°        | હ¢°    | ८२°   | ८९• | 66°           | ८२°      | ७००         | ૭ <b>୧</b> ° | ૭ૠ૾      | ६९°       | ६२°       | <i>৩</i> হ    |
|     | रौजानह तब्दीली<br>का औसत.    | a e °      | ₹°         | \$\$°  | ₹२°   | २४° | ₹0°           | १७*      | <b>?</b> \$ | १३°          | २६°      | \$\$°     | २९•       | <b>२</b> ६*   |
|     | वारिदा.                      | 0          | 0          | 0      | 0     | o   | १. <i>६</i> १ | १०.८५    | q. ८६       | 6. 90        | •        | o         | •         | <b>ર૮.</b> ૪૨ |

यहां मुख्यकर विक्रमका संवत् मानाजाता है. ऐसा मालूम होता है, कि शुरू ज्मानहमें चान्द्र महीना और चान्द्रहीं वर्ष माना गया होगा, क्योंकि चन्द्रोदयसे तिथिका ज्ञान गणित किये विना होसका है. फिर गणित विद्याका प्रचार होनेपर सौर मास श्रीर सीर वर्षका प्रचार करना चाहा, परन्तु चान्द्र मासकी तिथियोंपर बहुतसे धर्म सम्बन्धी तव गणितकारोंने कार्य नियत होजानेसे चान्द्र मासका बद्छना कठिन होगया. सौर मास बनाकर उसको १२ लग्न, अर्थात् १२ संक्रान्तिके नामसे जारी किया, परन्तु उसका प्रचार गणितकारों ही में रहा; तब छाचार चान्द्र मास साबित रखकर अनुमान ३२ (१) महीनोंके अनन्तर अधिक मास बनाकर चान्द्र वर्षको सौर वर्षके शामिल करलिया. हिन्दुस्तानमें आषाढ़ादि, कार्तिकादि, चैत्रादि, कई प्रकारसे संवत्का प्रारम्भ मानते हैं, परन्तु मेवाड्में मुख्य चैत्रादि संवत् गिनाजाता है, जो साहूकारों, गणितकारों, और प्रजागणमें प्रचलित है; अल्बत्तह राज्यमें श्रावणादि संवत् मानाजाता है. चैत्र शुक्क १ श्रीर दूसरा श्रावण कृष्ण १ (२) से प्रारम्भ होता है, श्रीर मौसम अधिक मासके कारण महीनोंपर आ मिलता है, याने चैत्रसे गर्मी, श्रावणसे वर्षी, और मार्गशीर्षसे शीत ऋतु गिनते हैं; परन्तु शास्त्रकारोंने एक वर्षके ६ ऋतु माने हैं, अर्थात् चैत्र, वैशाखमें वसन्त; ज्येष्ठ, आषाढ़में श्रीष्म; श्रावण, भाद्रपदमें वर्षा; आश्विन, कार्तिकमें शरद;

<sup>(</sup>१) यह नियम सदाके छिये ऐसा नहीं रहता कभी कभी न्यूनाधिक होता रहता है.

<sup>(</sup>२) उन्नीसवें विक्रम शतकसे पहिले इसको आषाढ़ादिक मानते थे, और आषाढ़ शुक्क १ को प्रारम्भ गिनते थे, परन्तु अब श्रावण रुणा १ से प्रारम्भ मानते हैं.

मार्गशीर्ष, पौष में हेमन्त; श्रोर माघ, फाल्गुन में,शशिर;परन्तु चान्द्र मास होनेके कारण कभी किं कभी मोसममें फ़र्क श्राजाता है, इसिछये विद्वान छोग संक्रांतिके हिसाबसे ऋतु मानते हैं, जैसे मीन, मेष, वसन्त; रूप, मिथुन, श्रीष्म; कर्क, सिंह, वर्षा; कन्या, तुछा, शरद; रुश्चिक,धन, हेमन्त; मकर, कुंम,शशिर; परन्तु इनमें भी श्रानेक मत हैं. कितनेएक अर्द्धमास और कितनेएक श्रादे संक्रान्तिसे ऋतुका पछटा मानते हैं, पर हमारे अनुमानसे तो यहां तीन ही ऋतु मुख्य हें—श्रीष्म,वर्षा श्रोर हेमन्त,याने गर्मी,बारिश श्रोर जाड़ा,और इन्हींके श्रानुसार श्रारोग्यता व श्रारोग्यता माननी चाहिये; क्योंकि श्रीष्ममें, विसूचिका (हैं ज़े) का भय; वर्षामें, स्नायु (बाठा)काभय,श्रोर हेमन्तके प्रारम्भमें ज्वरका प्रकोप होता है. हिन्दुस्तानके दूसरे देशों की श्रपेक्षा इस देशमें विसूचिका रोग कम आता है, परन्तु बाठा याने नहरूकी बीमारी बहुत होती है; श्रोर ज्वरके प्रकोपमें गुजराती याने फेफड़ेका रोग, जिसको श्रंश्रेज़ीमें निमोनिया बोठते हैं, छोगोंको श्रक्सर होजाता है. यिद .इठाज जल्दी न कियाजाये, तो यह रोग मनुष्यको एक दम दबाकर मारडाछता है. एक ज्वर २१ या २८ दिनका होता है, उसको मोतीज्वरा, या पानीज्वरा, कहते हैं. यह ज्वर भी मनुष्यका प्राणान्त करने वाठा है.

इस देशमें मज़्हबी मेले व त्योहार भी समयके अनुसार ही होते हैं, इसवास्ते राजधानीमें जो जल्से और उत्सव होते हैं उनका बयान यहांपर कियाजाता है.

विक्रमी चेत्र शुक्क १ को नवीन वर्षका आरम्भ मानकर जितने ज्योतिषी छोग हैं वे उत्तम वस्त्र और आमूषणोंसे सिजत होकर महाराणा साहिबकी सेवामें उपस्थित हो धन्यवादके आशीर्वादात्मक श्लोकों सिहत नवीन पञ्चाङ्ग भेट करते हैं, इस दिन साधारण उत्सव होता है. चेत्र शुक्क २ के दिन गणगोरका सिभारा (१) मानकर शहरकी स्त्रियां अच्छे रंग रंग के कपड़े और गहने पिहनकर बाग बाड़ियोंमें जाती हैं और राज्यमें भी उत्सव होता है, परन्तु राज्यका उत्सव महाराणा साहिबकी मरज़ीके मुवाफिक होता है. चेत्र शुक्क ३ को प्रथम गणगोरका उत्सव होता है. इसिलये राज्य और शहरमें बड़ी धूमधाम होती है. तीसरे पहरके वक्त पहिला नक्कारह, और बाद उसके दूसरा नक्कारह होता है, तीसरा नक्कारह बजनेपर महाराणा साहिब सवार होते हैं, और एकलिङ्गगढ़से १९ या २१ तोप सलामीकी चलती हैं. वड़ी पौलसे त्रिपौलिया घाटतक दोनों तरफ लकड़ीके खंभे गाड़ेजाकर उनमें लाल रिस्सयां बांधदी-जाती हैं, फिर खम्भोंके पास जगह जगह पुलिसके जवान खड़े रहते हैं. उस हदके भीतर राजकीय मनुष्योंके सिवा कोई तमाशाई मनुष्य नहीं फिरने पाता. जब महाराणा साहिब सवार होता हैं, और सवारी महलोंसे रवानह होती है, तो सबके आगे

<sup>(</sup>१) इसको दातणहेला भी कहते हैं.

👺 निज्ञानका हाथी रहता है, उसके पीछे दूसरे हाथियोंपर सर्दार, पासवान और मर्ज़ीके 🤄 लोग चढ़े रहते हैं. फिर पल्टन व जंगी रिसाला मए अपने अपसरोंके और अंभेज़ी बाजा बजता हुआ निकलता है, जिसके पीछे तामजान और खासा हाथी, जिनपर सोने चांदीके होंदे कसेहुए, निकलते हैं. फिर राज्यकीय बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग, उमराव, सर्दार, चारण, और ऋहलकार ऋछे घोड़ोंपर चढ़ेहुए ऋाते हैं, उनकेपीछे ख़ासा घोड़े ज़रीके सामान व सोने चांदीके गहनोंसे सजेहुए, और मुख्य घोड़ोंके दुतर्फा चंवर व मोरछल होतेहुए निकलते हैं. युवराज (वली अहद ) के सवारीमें चलनेकी दो जगह, याने खासा हाथी घोडोंके आगे अथवा महाराणा साहिबकी पैदल जलेबके आगे रहती हैं. अर्द्छीके सिपाही व लवाजिमहके लोग और रणकंकणका मधुर सुरीला बाजा बजता हुआ, उसके पीछे श्री महाराणा साहिब अच्छी पोशाक, याने अमर शाही, अरसी शाही, और स्वरूप शाही पघड़ियोंमेंसे एक क़िस्मकी पघड़ी, जामा और कभी डोढ़ी भी जो उससे छोटी होती है, खोर नाना प्रकारके हीरे मोतियोंके खामूषणोंको धारण कियेहुए, कमरवन्ध व ढाल, तलवार लगाये हुए अश्वारूढ ( घोड़े चढ़े ) रहते हैं; और दोनों तरफ़ चंवर होते हुए, छत्र, छहांगीर, किरणिया, श्रडाणी, छवा श्रादि छवा-जिमहके साथ पधारते हैं. पीछे खासावाड़ामें दूसरे सर्दार, जागीरदार, पासबान व रिसालेके सवार, उनके पीछे सांडनी सवार, जागीरदार सर्दारोंके सवार और सबके पीछे नकारेका हाथी रहता है. सवारीके दोनों तरफ छड़ीदारोंकी बुलन्द आवाज और श्रागे आगे वीरताके दोहोंका गायन करने वाले ढोलियोंकी स्रावाजें सवारीके आनन्दको वढ़ाती रहती हैं. इसी ठाठके साथ महाराणा साहिब घोड़ेको कुदाते हुए धीरे धीरे त्रिपौछिया घाटपर पहुंचते हैं और वहां घोड़ेसे उतरकर नाव सवार होते हैं, जहां दो बड़ी नावें मज़्बूत जुड़ी हुई रहती हैं. इनमेंसे एक नावके ऊंचे गोखड़ेपर अनुमान दो फीट ऊंचा सिंहासन रहता है, उसपर चार खंभोंवाली लकड़ीकी एक छत्री होती है. श्रीर सिंहासनको पहिले कम्खाब, ज्दींजी और ज्रीके वस्त्रोंसे सुशोभित करदेते छत्रीके चारों कोनों श्रोर गुम्बज्वर मुक्केश (बादले ) के तुर्र श्रोर कलगी लगादिये जाते हैं. सिंहासनके चारों तरफ़ और नीचेके तरूतोंपर अच्छी पोशाकें व गहनोंसे भूषित सर्दार, चारण, अह्लकार व पासवान अपने अपने दरजेके मुवाफ़िक बैठते और कितने ही खड़े रहते हैं. दूसरे नम्बरके सभ्यगण उसीके समीप जुड़ी हुई एक दूसरी नावमें और वाकी किश्तियोंमें सवार होते हैं. नौकाकी सवारी धीरे घीरे दक्षिणकी तरफ बड़ी पालतक जानेके बाद पीछी , घूमकर त्रिपौळिया घाटपर आती है. इसके बाद महळोंसे गणगौर माताकी सवारी 🦨 👺 निकलती है, जिसके साथ नाना प्रकारकी सुन्दर पोशाकें श्रोर सोने चांदीके गहनोंसे भूषित दासियोंके झंड रहते हैं. एक स्त्रीके सिरपर अनुमान ३ फीट ऊंची गणगौर माताकी काष्ठकी बनी हुई मूर्ति सोने तथा मोतियोंके आभूषणों युक्त, जिसके दोनों तरफ़ दो दासियां हाथमें चंवर लियेहुए और आगे पीछे सवारीका लवाजिमह हाथी, घोडे, जिनपर पंडित व ज्योतिषी और जुनानी ख्योड़ी के महता अहलकार वगेरह लोग चढ़े रहते हैं. त्रिपौलिया घाटपर सवारीके पहुंचते ही महाराणा साहिब अपने सिंहासनसे खडे होकर गणगौर माताको त्रणाम करते हैं, फिर गणगौर माताको फर्श युक्त वेदिकापर रखकर पंडित व ज्योतिषी लोग पूजन करके महाराणा साहिबको आशिका देते हैं. इसके बाद दासियां गणगोर माताके दोनों तरफ बराबर खड़ी होकर प्रणामके तौरपर झुकतीहुई लूहरें ( एक तरहका गाना) गाती हैं. यह जल्सह देखनेके लाइक होता है. यहां राज्यमें काछकी गुणगोरकी बड़ी मूर्त्तिके सिवा मिहीकी बनी हुई गणगोर और ईश्वरकी छोटी मूर्तियां भी निकाली जाती हैं. बाक़ी शहर और कुल मुल्कमें ईश्वर और गणगीरकी मूर्तियां साथ ही निकाली जाती हैं. राजपूतानहकी कुल रियासतोंमें इस त्योहारपर बड़ा उत्सव माना जाता है. इस देशमें कहावत है, कि दशहरा राजपूतोंके लिये और गणगौर स्त्रियोंके वास्ते बड़ा त्योहार है. यहां महादेवको ईश्वर और पार्वतीको गणगौर कहते हैं. फिर गणगौर माताको जिसतरह जुळूसके साथ छाते हैं उसीतरह महलोंमें पहुंचाते हैं, इसके बाद उसी फर्श पर रंडियोंकी घूमर और गाना होता है. रेज़िडेएट वगैरह साहिव लोग भी मए अपनी २ मेमोंके किश्तियोंमें सवार होकर इस जल्सहको देखनेके लिये आते हैं. फिर शुरूमें महाराणा साहिबकी नाव धीरे धीरे दक्षिणकी तरफ़ बढ़ती है और कई किहितयां उसके आगे पीछे चलाकरती हैं. थोड़ी दूर जानेंके बाद आतिशबाज़ी चलानेका हुक्म होता है और तालाबके परले किनारों तथा किश्तियोंपरसे तरह तरहकी रंगबरंगी आतिशवाज़ियां छूटती हैं. इस समयका आनन्द देखनेहीसे मालूम होता है. इस अवसरपर बहुतसे लोग दूर दूरसे देखनेको आते हैं, क्योंकि उदयपुरके गणगौरके जल्सेकी राजपूतानहमें बड़ी तारीफ़ है, तालाबके किनारोंपर देखने वाले स्त्री पुरुषोंकी बड़ी भीड़ रहती है, जिससे उनके भीतर घुसना बहुत कठिन होता है. अख़ीरमें महाराणा साहिब रूपघाटपर नौकासे उत्तरकर तामजानमें सवार हो महलोंमें पधारजाते हैं, जहां कीमती गालीचे मख्मल्का फर्ज़ बिछा हुआ, और सोने चांदीकी चोबोंपर ज़्दोंज़ी शामियाने तने हुए, श्रीर जुर्दोजी व जुरबफ्तके गद्दी तिकये छगे हुए, सोने चांदीके सिंहासन व कुर्सियां बिछी हुई, और माड़ व फ़ानूस छगेहुए तय्यार रहते हैं. इस स्थानकी कत्रयारी भी देखनेके योग्य होती है, परन्तु दूसरे छोग विदा होजाते हैं, श्रोर इस स्थानतक 🥞 सिर्फ वेही सर्दार पासवान छोग पहुंचते हैं, जो निरन्तर महाराणा साहिबके मर्ज़ी कि पात्र हैं. फिर इन छोगोंको रुख्यत देकर महाराणा साहिब जुनानहमें पधारजाते हैं. इसी तरह ४ दिनतक यह जल्सह इसी तरीकेपर होता है, मामूछसे दो या चार दिन अधिक रक्खाजाना महाराणा साहिबकी मर्ज़ीपर निर्भर है. हमने इस जल्से का वयान बहुत मुख्तसर तौरपर छिखा है, छेकिन देखने वाछे इस बयानसे बढ़कर देखेंगे.

चैत्र शुक्क ८ को शतचराडीका पाठ, होम, और देवीका पूजन होता है. चैत्र शुक्क ९ को रामचन्द्रका जन्मोत्सव मानकर मध्यान्हके समय राजकीय तोपखानहसे तोपोंके फाइर होते और कुळ मन्दिरोंमें राग, रंग, नाच, गान आदि उत्सव होता है, दूसरे दिन पुजारी लोग राज्यमें और सेवकोंके घर पंजेरी, पंचामृत व प्रसाद पहुंचाते हैं.

वैशाख कृष्ण १ को राज्यमें श्री एकछिंगेश्वरका त्रागट्योत्सव (१) होता है. इस दिन काइदह है, कि दर्बार श्री एकछिंगजी दर्शनार्थ पधारते हैं, परन्तु वहांका जाना इच्छापर निर्भर है. इस उत्सवमें शामके वक्त महाराणा साहिब दर्बार करते हैं, श्रीर मिष्टान्न भोजनकी गोठ भी होती है, बाद इसके हाथियोंकी छड़ाई श्रीर तोपोंकी सछामी कराईजाती है.

वैशाख कृष्ण ३ को धींगा गणगोरका त्योहार मानाजाता है, जिसमें चैत्री गणगोरके मुवाफ़िक ही जल्सह होता है. यह त्योहार उदयपुरके सिवा राजपूतानहकी किसी दूसरी रियासतमें नहीं होता. राजपूतानहमें धींगाई ज़बर्दस्तीको कहते हैं। उदयपुरके महाराणा राजिसह अव्वलने अपनी छोटी महाराणीके प्रसन्नार्थ रीतिके विरुद्ध ज़बर्दस्ती यह त्योहार प्रचित्रत किया था, जिससे इसका नाम धींगा गणगोर प्रसिद्ध हुआ.

वैशाख शुक्क ३ को अक्षय तृतीयाका त्यौहार होता है. इस अवसरपर महा-राणा साहिव जगन्निवास महलमें पधारकर गोठ आरोगते हैं. इस त्यौहारपर पहिले यह दस्तूर था, कि राज्यकी तरफ़से हाजि़रीन जल्सहके जामों और अंगरिखयोंकी चोलियां केसरके रंगसे रंगी जाती थीं, लेकिन् वैकुएठ वासी महाराणा सज्जनसिंह साहिबने उसके .एवज़ केसर और कुसुम्भेके छींटोंसे सम्यगणोंके सब वस्त्र वसंती बना देनेका हुक्म देदिया. दिनका जल्सह होचुकनेके बाद महाराणा साहिब सायंकालको जुलूसी नोकापर सवार होकर तालावकी सेर करते हैं और राग रंग होता रहता है, फिर महलोंमें पधार जाते हैं.

वैशाख शुक्क १४, नृसिंह जयान्तिके दिन मन्दिरोंमें नृसिंहका जन्मोत्सव मानाजाता है.

<sup>(</sup>१) जन्म दिनका जल्सह.

ज्येष्ठ शुक्क ११ को निर्जला एकादशी मानी जाती है. इस धर्मके दिन निर्जल अव उपवास अत्यन्त भावके साथ छोटे बड़े सब हिन्दू लोग करते हैं, श्रीर मन्दिरोंमें उत्सव होता है.

आषाढ़ शुक्क १५ को गुरुपूर्णिमा होती है. इस दिन पठन पाठन करने वाले बालक अपने अपने गुरुका पूजन करते हैं, और एकलिंगेश्वरकी पुरी तथा सवीना-खेड़ामें महंत सन्यासियोंका पूजन होता है. यदि अवसर हो तो महाराणा साहिब भी सवीने खेड़े पधारते हैं.

श्रावण कृष्ण १ को राज्यमें नवीन वर्षका उत्सव होता है. इसदिन यदि महाराणा साहिबकी इच्छा हो, तो किसी स्थानको बाहिर पधारते हैं, वर्नह महलों ही में रहते हैं; इसदिन प्रधानकी तरफ़से गोठ (दावत) मए रंग राग वर्गे़रह ख़ुशीके साथ होती है, श्रोर अहलकार लोग नजें दिखलाते हैं.

श्रावण कृष्ण ऽऽ को हरियाली अमावास्या मानकर प्रजागण उत्सव करते हैं. इसिद्न महाराणा साहिव अपने सभ्यगणों सहित वड़े पुरोहितके मकानपर पधारकर भोजन करते हैं, श्रीर शहरके श्राम लोग देवालीके पहाड़पर नीमच माताके द्र्शनोंको जाते हैं.

श्रावण शुक्क ३ को काजली तीजका त्योहार मानाजाता है. इस त्योहारको श्राम राजपूतानहमें राजा व प्रजा सब मानते हैं, श्रोर महाराणा साहिब जगन्निवास महलमें पधारकर गोठ जीमते हैं, और रंगीन रस्सोंके झूलोंपर वेश्याएं झूलतीं श्रोर गायन करती हैं. शामके वक्त महाराणा साहिब जुलूसके साथ नाव सवार होकर मए राग रंगके किनारेपर पहुंचते हैं. यिद इच्छा हो तो वहांसे हाथी या घोड़ेपर सवार होकर बाज़ारकी तरफ घूमते हुए, वर्नह तामजान सवार होकर सीधे महलोंमें पधार जाते हैं. बाज़ वक्त जगन्निवासमें श्रोर बाज़ वक्त बाड़ी महलमें वैसी ही तथ्यारी होती है, जैसी कि गएगोरिक उत्सवमें बयान कीगई.

श्रावण शुक्क १५ को रक्षा बंधनका मुख्य त्योहार मुहूर्तके अनुसार मानाजाता है. जब रक्षा बन्धन होता है उस समय राज्यके कुछ ब्राह्मण, सर्दार, चारण व श्रह्ठकार महाराणा साहिबके दाहिने हाथको राखी बांधते हैं. फिर श्रापसमें भी एक दूसरेके बांधता है, लेकिन यह त्योहार खासकर ब्राह्मणोंके लिये है, जो हरएकके यहां जाते हैं और राखी बांधकर दक्षिणा लेते हैं. इस दिन बहिन बेटियां भी श्रपने पिता व भाइयोंके श्रवश्य राखी बांधती हैं और उसके एवज वे लोग पूहलीका दस्तूर देते हैं. नारियल श्रीर खोपरोंका इस त्योहारपर बड़ा ही खर्च होता है.

भाद्रपद कृष्ण ३ को बड़ी तीजका त्यौहार मानाजाता है. यह त्यौहार भी अधिकतर उद्यपुर ही में होता है. यदि राजपूतानहकी कितनी एक रियासतोंमें होता भी हो, तो यहांसे प्रचित्रत हुआ जानना चाहिये. मैंने सुना है, कि महाराणा राजिसहने अपनी छोटी महाराणीके प्रसन्नार्थ श्रावण शुक्क ३ को छोटी और इसको वड़ी कहकर प्रचित्रत किया था. इसका जल्सह भी श्रावणी तीजके मुवाफ़िक़ ही होता है.

भाइपद कृष्ण ८ को कृष्ण जनमाष्ट्रमीका उत्सव होता है. यह मज्हबी त्योहार राज्यके व शहरके मन्दिरों में बड़ी धूमधामके साथ कियाजाता है, और आम छोग व्रत उपवास करते हैं. दूसरे रोज़ पुजारी छोग राज्यके तथा नगरके प्रतिष्ठित छोगोंके यहां प्रसाद भेजते हैं, और इसी दिन दिधकर्दमका उत्सव भी होता है.

भाद्रपद कृष्ण १२ को वत्सद्वादशी होती है. इस दिन स्त्रियां बछड़े सहित गायका पूजन करती हैं, उस वक्त छड़के छड़की अपनी माताकी साड़ी (ओढ़नी) का पछा पकड़ते हैं, तब वे अपने वाछकोंको खोपरा देती हैं. राज्यके ज़नानहमें भी यही दस्तूर होता है, और हम छोगोंको काइदेके मुवाफ़िक मुहर रुपया और नारियछका गोछा मिछता है.

भाद्रपद कृष्ण १४ को श्री एकिलेंगेश्वर तथा बाणनाथके ऋर्पण हुए पिन्ने महाराणा साहिब ऋपने हाथसे सभ्यगणोंको देते हैं. अव्वल नम्बरके लोगोंको सुनहरी, दूसरे नम्बरको रुपहरी और तीसरे दरजेवालोंको रेशमी पिन्ने दियेजाते हैं. इस पिन्नेका मिलना राज्यके लोग अपनी इज़ृत मानते हैं.

भाद्रपद कृष्ण अमावास्या को कुशोदकी अमावास्या बोळते हैं. इस दिन ब्राह्मण लोग जंगलसे नवीन दर्भ लाकर एक सालतक उसीसे अपना धर्म सम्बन्धी कार्य करते हैं.

भाइपद शुक्क १ को गणेश चौथका उत्सव होता है. इस दिन नगरके बालक दएडा बजाते हुए शहरमें घूमते श्रोर दर्बारमें भी जाते हैं. महाराणा साहिब रात्रिके समय महलों के बड़े चौकमें रुपये, नारियल श्रोर लड़ू फेंकते हैं, और समीपवर्ती लोग भी फेंका करते हैं, जिनको श्राम लोग बड़े उत्साहसे लूटते हैं; दिनको महाराणा साहिब गणपितके प्रसिद्ध स्थानोंमें दर्शनार्थ पधारते हैं. इसी प्रकार शहरके धनवान लोग भी श्रपने पड़ोसियोंके घरों पर नारियल अथवा लड़ू फेंकते हैं, लेकिन मूर्ख लोग इसके विरुद्ध पत्थर फेंककर अपना मनोर्थ पूर्ण करते हैं. इसकी वावत यह मश्हूर है, कि श्राजके दिन गालियां खाना अच्छी बात है.

भाद्रपद शुक्क ७ को नागणेचीका पूजन होता है, और महाराणा साहिब दर्बार क्षिक्र करते हैं. इसका कारण यह है, कि जोधपुरके राव मालदेवके साथ मंगनी कीहुई 餐

क्षे झाला जैतसिंहकी कन्याको महाराणा उदयसिंह व्याह लाये, जिनके साथ राठौड़ोंकी कुल- विविक्त होता कि साथ राठौड़ोंकी कुल- विविक्त होता है कि साथ राठौड़ोंकी कुल- विविक्त होता होता है कि साथ राठौड़ोंकी कुल- विविक्त होता है कि साथ राठौड़ोंकी है कि साथ राठौड़ोंकी होता है कि साथ राठौड़ोंकी है कि

भाद्रपद शुक्क ११ को देवझूलनी एकादशीका उत्सव होता है. इस मज़्हबी त्योहारका जल्सह राजा तथा प्रजा सबमें बराबर होता है. पुजारी लोग विष्णुकी धातुमयी, पाषाणमयी, अथवा चित्रमयी मूर्त्तिको विमान (रेवाड़ी) में बिठाकर किसी जलाशयपर लेजाकर स्नान करवाते हैं, और हज़ारों आदमी गाते बजाते विमानके साथ जाते हैं. इस दिन खुद महाराणा साहिब भी पीताम्बररायकी रेवाड़ीके साथ पीछोला तालाबतक जाते हैं. लेकिन बाज वक्त बीचहीसे पीछे लोटजाते हैं, और इस दिन सब लोग उपवास करते हैं.

भाद्रपद शुक्क १२ को वामनद्वादशी होती है. इस दिन वामनावतारका जन्मोत्सव मानाजाता है.

भाद्रपद शुक्क १४ को अनन्त चतुर्दशी मानीजाती है. इस दिन महाराणा साहिब व आम छोग एक भुक्त (एक बार भोजन) करते हैं, और अनन्तका पूजन करके महाराणा साहिब अपने हाथसे रेशमी अनन्त (१) अपने सब समीपवर्तियोंको देते हैं. इस अनन्तका मिछना भी यहां इज़्तमें दाख़िछ है.

भाद्रपद शुक्क १५ से आहिवन कृष्ण अमावास्यातक श्रांड पक्ष माना जाता है. इसमें हिन्दू लोग अपने अपने पूर्वजों (दादा पिता) की मरण तिथिके दिन श्रांड, तर्पण और ब्राह्मण भोजन करते हैं. श्रांड पक्षमें सब हिन्दू लोग मांस मद्यका त्याग करदेते हैं, श्रोर मुसल्मान वग़ैरह दूसरी क़ौसोंको भी जीव मारनेकी मनादी होजाती है.

श्रावण महीनेमें जितने सोमवार आते हैं उनको सुखिया सोमवार कहते हैं. इसीि छिये प्रत्येक श्रावणी सोमवारको शहरके सब स्त्री पुरुष अच्छे वस्त्र आमूषणोंको पिहनकर
बाग्बगीचोंमें जाते हैं, वहां ख्रियां आनन्दके साथ गायन करती और सोमवारका व्रत
खोलती हैं. इन दिनोंमें विशेषकर सज्जननिवास बागमें बड़े भारी मेले होते हैं, सड़कों
पर बाज़ार लगजाते, और जगह जगह डोलर व झूले वगैरह अनेक प्रकारके खुशीके
सामान नजर आते हैं.

भाद्रपद महीनेमें कभी कभी देवझूळनी एकाद्शीके दिन मुसल्मानोंके मुहर्रमके ताज़िये भी निकळते हैं, वे चान्द्र संवत्सर और मास होनेके कारण अनुमान ३२-३३ वर्षमें देवझूळनीके दिन आमिळते हैं. ताज़िये और रामरेवाड़ीके एकही दिन निकळनेके

<sup>(</sup>१) १४ सूत्रके तागोंसे चौदह गांठ देकर एक डोरा बनाया जाता है, उसको अनन्त कहते हैं, और व्रत करनेके बाद लोग उसे दाहिनी भुजापर बांधते हैं.

कारण हिन्दुस्तानके अक्सर नगरोंमें बड़े बड़े फ़साद होजाते हैं, परन्तु उदयपुरमें आजतक के कभी फ़साद न हुआ. ख़ास उदयपुरमें बहुतसे अच्छे अच्छे ताज़िये निकलते हैं, लेकिन् भीम पल्टनका ताज़िया सबसे बड़ा होता है.

भाइपद कृष्ण ११ से भाइपद शुक्क ४ पर्यंत जैन सितंबरी मतवालोंके पर्यूषण (पजूसन) होते हैं, जिनमें भी प्रजाकी खातिरीके लिये राज्यसे कृसाई लोगोंको जानवर मारनेकी मनादी होजाती है, इत्यादि.

अगिर्वन गुक्क १ से नवरात्रिका त्रारम्भ होता है. पिहले दिन त्रातः कालके समय जुळूसी ठवाजिमह पल्टन, रणकंकणका बाजा, हाथी व घोड़ा वगैरहके साथ सवारी महलोंसे खड़ लेकर कृष्णपौल द्वीज़हके भीतर सजननिवास बागके पास 'खड़ स्थापन" सकामपर पहुंचती है. फिर खड़को .इज़तदार सभ्यगण मन्दिरके भीतर लेजाते हैं. वहां लादूवासका आयस (नाथ महन्त ) और पंडित ज्योतिषी व सभ्यगण एक गवाक्ष (गोखड़े) में खड़ स्थापन करके एक नाथ (१) को उसके सामने बिठादेते हैं, जो अष्टमी पर्यंत निर्जल और निराहार वहीं बैठा रहता है. इस अरसेमें राज्यके पहरे वगैरहसे उस मन्दिरका अच्छी तरह बन्दोबस्त रक्खाजाता है. और हजारहा हिन्दू लोग प्रतिदिन उसके दर्शनोंको वहां जाते हैं, और लादूवासका आयस कई नाथों सहित इस मन्दिरके गिर्द डेरा लगाकर रहता है. महलोंके भीतर अमरमहलके नीचेकी चौपाड़में देवी पूजनकी स्थापना होती है, जहां देवीकी मूर्ति श्रोर सर्व प्रकारके शस्त्र कलशादि स्थापन करके ब्राह्मणोंकी वरणी (मन्हवी दुर्गापाठ) विठाई जाती है. फिर महाराणा साहिब वहां द्र्ानानन्तर बलिदान अर्पण करके किर्ती सवार हो अम्बिका भवानीके दर्शनोंके लिये पधारते हैं. इस दिनसे प्राय:देवी भक्त लोग नव दिनतक एक भुक्त व उपवास करते हैं. इस ब्रतमें मद्य मांसका निषेध नहीं होता. सायंकालके समय महाराणा साहिब सवारी करके खड़ स्थापनके दर्शनोंको पधारते हैं.

श्राश्विनशुक्क २ को महाराणा साहिब बहुत संवेरे उठते हैं, और स्नानादि नित्य नियम से नियत्त होनेके पश्चात् श्रमरशाही, श्ररसीशाही, श्रथवा स्वरूपशाही पघडी, जिसपर बहुमूल्य रत्न जिटत भूषण और मुक्कैशके तुर्रा, कलगी व छोगा रहते हैं; बदनपर जामा, दुपहेका कमरबन्ध, श्रोर पाजामा वंगेरह कुल पोशाक, तथा श्रमेक प्रकारके

<sup>(</sup>१) लादूवासका आयस, जो बड़ा .इज्ज़तदार और मुआ़फ़ीदार मठधारी महन्त है, नवरात्रिक पूर्व नाथों (कनफटे सन्यासियों) की एक सभा करता है, जिसमें एक आदमी सुपारी लेकर सबके सामने फिरता है; फिर जिस साधूकी सामर्थ्य नौ दिनतक निराञ्जल खड़ु लेकर बैठनेकी हो वह उस सुपारीको यहण करलेता है. फिर उसको जुल्लाब देकर शुद्ध करदेते हैं,और वही नाथ खड़ु लेकर नवरात्रि तक बराबर बैठतां है.

🦃 सोने व रत्नोंके भूषण ऋौर ढाल, तलवार ऋादि शस्त्र धारण करते हैं. तीसरे नकारे की श्रावाज (१). तोपोंकी सलामी और बैंड बाजेका बजना श्रोर महाराणा साहिबका घोड़ेपर सवार होना, एकही साथ होता है. फिर महाराणा साहिब जुलूसकी सवारीके साथ हाथी पौल दर्वाज्हके बाहिर चौगानमें पधारते हैं, जहांपर श्रच्छे चहैत सर्दारोंके साथ थोड़ी देर घोड़े दोड़ाकर दरीख़ानहमें पधार जाते हैं, जोकि दर्बारके लिये बनाया गया है. दरीख़ानह के नीचे एक तरफ़ हाथियोंकी लड़ाई, एक तरफ़ पहलवानोंकी कुइती, श्रीर सामने चौगानमें ख्रगोश, शियाल, व लीमड़ियोंका छोड़ाजाना श्रीर उनके पीछे कुत्तोंका दौड़ना वगैरह कई प्रकारके तमाशे होते हैं, और परिन्दोंपर बाज, बहरी आदि छोड़े जाते हैं. पहिले हररोज़ शराब पिलायाहुत्र्या एक मस्त महिष(भैंसा)छोड़ाजाकर किसी उमराव व सर्दारकी जम्**ड्य**तके सवारोंको उसपर तळवार व बछोंके वार करनेका हुक्म होता था, मगर त्राजकळ सिर्फ़ भळका ४ ही के दिन इस प्रकारसे चौगानिया वगैरह छूटता है. इसके अलावह हरएक दिन एक महिष दरीख़ानहके नीचे लाया जाता है, श्रीर जिस सर्दारको हुक्म होता है वही उसका सिर तलवारसे काट डालता है. फिर अगड़पर हाथियोंकी लड़ाई होकर दर्बार बर्खास्त होता है. और सवारी महलोंमें पहुंचती हैं. महाराणा साहिबके महलोंमें दाख़िल होनेके समय मामूली तोपोंकी सलामी सर होती है. इसीतरह जुलूसी सवारीके साथ तीसरे पहरके वक्त महाराणा साहिब व्यम्बिका भवानीके दुर्शनोंको पंघारते हैं, और वहां देवीके सामने दो बकरे और ५ महिषोंका बिलदान होता है. यहां खुद महाराणा साहिब व उमराव भी बिलदानके समय चक्र करते हैं, या महाराणा साहिव जिस किसीको हुक्म देते हैं वही सर्दार तलवारका वार करता है. मैंने हमेशह देखा है, कि महिषका सिर और पैर कटकर राजपूतोंकी तळवार ज़मीनतक पहुंचजाती है. विलदान होनेके पश्चात् उसी सवारीके ठाठसे महाराणा साहिब किइितयोंपर सवार होकर महलोंमें पहुंचते हैं.

आहिवन शुक्क ३ के प्रातः कालको जुलूसी सवारीसे चौगानमें मामूली रसमें अदा करके महलोंमें प्रवेश करते हैं, और शामके वक्त हरसिद्धि देवीके दर्शनोंको, जिसे लोग हस्तमाता बोलते हैं, पधारना होता है. वहां भी दो वकरे और पांच महिषोंका बलिदान करवाकर वापस महलोंमें प्रवेश करते हैं.

त्राश्विन शुक्क ४ के त्रातः कालको चौगान, त्रीर शामको खड़ दर्शनके लिये जुलूसी सवारी होती है. महाराणा साहिव खड़ दर्शनोंके बाद हाथीपर सवार होकर, जिसको

<sup>(</sup>१) पुराने समयसे यह दस्तूर है, कि जब महाराणा साहिबके सवार होनेका इरादह होता है, तो ४ घड़ी से छेकर दोपहर पेइतर नक्कारह बजाया जाता है. फिर कुछ अरसह बाद दूसरा नक्कारह होता है, जिसको क्षेत्र सुनकर कुछ रियासती छोग बे बुछाये हाज़िर होजाते हैं, और सवार होते समय तीसरा नक्कारह होता है.

हुक्म देते हैं वही एक महिषका सिर छेदन करता है. महाराणा भीमसिंहतक यह रीति थी, कि खुद महाराणा साहिब हाथीपर सवार होकर महिषपर तीर चलाते थे, जो उस के बदनको फोड़कर दूसरी तरफ जमीनमें जालगता था. यह मेरे पिताने अपनी आंखोंसे देखा था. इसी वास्ते इस दिनको भल्का चौथ कहते हैं, मगर महाराणा जवानसिंहने इस रीतिको बन्द करदिया. फिर सवारी उसी लवाजिमहसे धीरे धीरे महलोंमें दाख़िल होती है.

आश्विन शुक्क ५ के प्रातः काल चौगानको सवारी जाती है और शामको अन्नपूर्णाके दर्शनोंको पधारते हैं. अन्नपूर्णा देवीके सामने महिषव बकरोंका बलिदान नहीं होता.

आश्विन शुक्क ६ के दिन त्रात: काल चौगानकी सवारी होती है, और शामको कहीं पधारनेका आवश्यक दस्तूर नहीं है.

आश्विन शुक्क ७ के प्रातः काल चौगान होकर इयामलबागमें करणी माताके दर्शन करनेको पधारते हैं वहां दो बकरे चौर एक महिषका बलिदान चढ़ानेके बाद महलोंमें प्रवेश करते हैं, च्योर शामको इच्छा हो तो कालिकाके दर्शन करनेको पधारते हैं.

आश्विन शुक्क ८ के दिन प्रातः कालमामूली कृत्य कर, मंडारके चौकमें पधार, पूर्णाहुति कर, अमरमहलकी चौपाड़में प्रवेशकर, देवीविसर्जनका दर्शनकर, ख्थापन किये शस्त्रोंमेंसे तलवार (१) हाथमें लेकर बाहिर चौकमें पधारते हैं, और एक बकरेका बलिदान होता है. इसके बाद जनानी ड्योढ़ीके दर्वाज़ेपर आकर एक महिषका बलिदान कराते हैं, पश्चात् किश्तियोंमें सवार होकर अम्बका भवानीके दर्शन (२) को पधारते हैं.

आईवन शुक्र ९ के दिन यदि महाराणा साहिबको अवकाश हो, तो समीनाखेड़ाके मठमें होमकी पूर्णाहुति करनेको जाते हैं; शामके वक्त प्रथम घोड़ोंका और पीछे हाथियोंका पूजन करनेके बाद नगीनावाड़ीमें गदीपर विराजकर दर्वार करते हैं. ि फर उस खड़ाधारी नाथको जो (ठवाजिमह श्रोर सवारीके साथ मियानेमें सवार होकर श्राता है), सीढ़ियोंके पाससे उतारकर दर्वार के स्थानमें ठाते हैं. उस वक्त खड़ाधारी नाथका हाथ एक तरफ़से ठाढूवासका आयस और दूसरी तरफ़से धर्माध्यक्ष (धर्मखाताका दारोगह) थामे रहता है, श्रोर साथमें उसके बहुतसे नाथ (कनफटे सन्यासी) सींगी नाद बजाते हुए श्राते हैं.

<sup>(</sup>१) यह तलवार शार्दूलगढ़के राव जज्ञकरण डोडियाको बेचरा माताने दी बतलाते हैं, और उसने महाराणा गढ़लक्ष्मणसिंहको नज्ज की, जिसके प्रभावसे किला चिन्नौड़ महाराणा हमीरसिंहने मुसल्मानोंसे वापस लिया, और इसी तलवारको कमरमें लगाकर महाराणा प्रतापसिंहने बादशाहोंसे दड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ीं और जय पाया.

<sup>(</sup>२) अम्बिका भवानीके दर्शन कभी होमकी पूर्णाहुति करनेके बाद और कभी पहिले करते हैं, इसमें कोई नियम नहीं है, और अम्बिकाके सामने २ बकरे व १ महिषका बलिदान करायाजाता है.

फिर महाराणा साहिब गद्दीपर खड़े होकर उस खड़ुधारी नाथके हाथसे खड़ और आद्दीका के लेकर नाथोंको विदा करते हैं. तदनन्तर यहांसे ये छोग रसोड़े (कर्ण महछके चौक) में जाते हैं, और वहां धर्माध्यक्ष उस खड़ुधारी नाथका खण्पर रुपये और अश्रिक्तियोंसे भरता है, और तमाम नाथ छोगों को भोजन कराया जाता है, इसके बाद सब नाथ सींगीनाद बजाते हुए अपने महन्तके साथ डेरोंको वापस जाते हैं.

श्राहिवन शुक्क १० को दशहरेका बड़ा त्योहार माना जाताहै. यह वह दिनहैं कि जिस दिन रामचन्द्रने रावणपर चढ़ाई की थी. मेवाड़में इस दशहरेका सबसे बड़ा भारी उत्सव होता है और कुछ उमराव, सर्दार व दूसरे जागीरदार, जिनको नौकरीके एवज जागीरें मिछी हैं, उद्यपुरमें हाजिर होते हैं. इसके सिवा छोटे जागीरदार और कम हैसियत वाले व भौमिया लोग इस दिन अपने अपने हाकिमान ज़िलाके पास हाज़िर होजाते हैं. वजे तीसरा नक्कारह होते ही महाराणा साहिब जुलूसकी सवारीके साथ घोड़ेपर सवार होकर खेजड़ी (शमी) का पूजन करनेको पधारते हैं, जो खेजड़ीका दक्ष हाथीपौल द्वीजहके बाहिर रेजिडेन्सीके पश्चिम तरफ एक बड़े चबूतरेके किनारेपर है. चबूतरेके चारों तरफ़ सुर्ख़ रंगकी कनातका वाड़ा खींचदिया जाता है, जिसके भीतर एक बड़ा शामियान्ह फ़र्श वरोरह अच्छी तय्यारीसे सजित रहता है; बाहिरकी तरफ ड्योढ़ीके सामने प्राचीन रीतिके अनुसार शोभा निमित्त तोरण लगाया जाता है. साहिब तोरण याने द्वारवंदनका दस्तूर कर भीतर जाके खेजड़ीका पूजन करते हैं. इस समय वेद मंत्रोंसे अभिषेक कियेहुए ४ तीर चारों दिशा ऋोंमें शहरके दर्वाज़ोंपर प्रस्थान निमित्त (१) मेजिद्ये जाते हैं. इसके बाद महाराणा साहिव गद्दीपर विराजकर चारण किव लोगोंके मुंहसे अपने पूर्वजोंकी वीरतामयी कविता (शाइरी) सुनते हैं. फिर क्रमसे कुल मौजूदह सर्दार, पासवान, चारण (२), अह्लकार वर्गेरहकी नज्नें लीजाती हैं. वालोंकी नज़ें खड़े खड़े श्रीर वे ताज़ीम वालोंकी बैठकर लेते हैं. जलेबी तोपखानहसे तोपोंके १०० या १५० फ़ाइर होते हैं. दर्बारका यह दस्तूर है, कि महाराणा साहिबके दाहिने हाथ वाली लाइनको बड़ी श्रोल(पंक्ति) और वाएं हाथ वालीको कुंवरोंकी श्रोल कहते हैं. बाज़ बाज़ सर्दारोंमें बैठकका भगड़ा रहता है, लेकिन क़दीमसे दस्तूर यह है, कि किसी सर्दारको किसी नम्बरकी बैठक मिछी, तो उस नम्बरपर पहिले बैठने वाले सर्दारको एक नम्बर नीचे हटकर बैठना पड़ेगा और नई बस्शीहुई निशस्त (बैठक) उसी



<sup>(</sup>१) इन तीरोंके प्रस्थान रखनेका प्रयोजन यह है, कि एक वर्ष पर्यन्त महाराणा साहिबको चारों दिशाओंकी यात्राकां मुहूर्च होचुका, फिर दोबारह मुहूर्च देखनेकी आवश्यकता नहीं,

<sup>(</sup>२) चारण और ब्राह्मण वृगैरह लोगोंकी नज़ें मुशाफ कीजाती हैं.

🖓 नम्बरकी मानी जायेगी, जिस नम्बरपर कि बस्क्री गई हो. दरीख़ानहका दारोगृह हरएक 🦓 दर्बारी शरुसको अपनी अपनी निशास्त (बैठक)पर बिठा देता है. दर्बार बर्खास्त होनेके वक्त तंबोळखानहका दारोगृह और दर्बारका दारोगृह दोनों मिळकर महाराणा साहिबके हाथसे ताज़ीमी लोगोंको बीड़ा दिलाते हैं,और जिनको हाथसे देनेका दस्तूर नहीं उनको दारोग़ह देता बीड़ा तक्सीम होनेकी ऋज़े होते ही द्बीर बख़ीस्त होकर महाराणा साहिब हाथीपर सवार होते हैं. सवारीके हाथीके दाई बाई तरफ खवासीके दो हाथी दूसरे अच्छी झूछें व चांदीके होदोंसे कसेहुए रहते हैं, जिनपर एक एक सर्दार चंवर छेकर बैठता है. महाराणा साहिबकी खवासीमें क़दीम जमानहसे प्रधानके बैठनेका दस्तूर था, लेकिन हालमें यह काइदह है, कि पारसोली, आसींद, व सदीरगढ़ वगैरह ठिकानोंके सदीर बैठते हैं. एक चंवर खवासी वालेके हाथमें और दूसरा महावतके हाथमें रहता है, और दोनों इधर उधरके हाथियोंपरसे भी चंवर होते चलते हैं. यह सवारी बड़ी रौनक और जुलूसके साथ महलोंमें दाखिल होती है. फिर नाहरोंके द्रीखानहमें बड़ा द्वीर होता है, उस वक्त चारण कवि लोग अपनी निजकत कविता सुनाते हैं, और हाथी घोड़े नज़ होते हैं. थोड़ी देरके बाद दर्बार बर्खास्त होता है, उस वक्त उमरावोंको रुख्सतके बीड़े देकर विदा करते हैं. फिर महाराणा साहिब महलोंमें तइरीफ़ लेजाते हैं, श्रोर सबके रुस्त़त होनेके बाद आतिशवाज़ी छोड़ी जाती है, और रात्रिको कुछ सर्कारी तोपोंसे एक एक फाइर हाजि्रीके तौरपर होता हैं:

दशहरा और शरदकी पूर्णिमाक बीचमें एक दिन फ्रोंजकी हाज़िरीके छिये मुहझाके नामसे नियत होता है. इस दिन भी कुछ सवारी दशहरेके मुवाफिक ही होती है, छेकिन महाराणा साहिब व कुछ सर्दार, पासबान वगैरह छोग फ़ोंजी छिबास पहिनते हैं, याने सिरपर छोहेका टोप, जिसपर तुर्रा कछगी छगे हुए, बदनपर कवच अथवा हज़ारमेखी अथवा कड़ीदार वक्तर, हाथोंमें दस्ताने, पैरोंमें कड़ीदार पाजामें; हाथोंमें बच्छें वा खाएडे रखते हैं, घोड़ोंकी पीठोंपर पाखर, और मुंहपर बनावटी सूंडें छगी हुई होती हैं. इस सवारीका ठाठ भी देखने ठाइक होता है. इस सवारीके देखनेको अंग्रेज छोग भी दूर दूरसे आते हैं. महाराणा साहिब महछोंसे सवार होकर दिखी द्वीजहके रास्तेसे सारणेश्वरगढ़के पास पहुंचते हैं, और वहां द्वीर होकर तोपखानह और फ्रोंजकी हाज़िरी छीजानेके बाद हाथी सवार होकर वापस महछोंमें पधारते हैं. इस दिनका कुछ दस्तूर दशहरेके मुवाफिक जानछेना चाहिये.

आश्विनशुक्क १ ५को द्वारद पूर्णिमाकी खुद्यी मानीजाती है. इस दिन द्यामकेवक्त महाराणा साहिब सवारी करके हाथीपोलकेबाहिर चौगानको पधारते हैं, और वहां हाथियोंकी लड़ाई वगे़ै. इस देखकर वापस आते हैं. रात्रिके समय सबसे ऊपरवाले प्रासाद (महल) पर सिफ़ेद बिछायत 🐉 विछाई जाती है, गद्दी तिकया, पलंगकी विछायत भी सब सिफेद ही होती है, फ़र्रापर बिखरे हुए मुकेशकी चमक चांदनी रातमें बड़ी शोभा देती है. इस स्थानमें महाराणा साहिब च्योर कुल सभ्यगण सिफेद अथवा फ़ारूतह रंगकी पोशाकें पहिने हुए देखने वालोंके दिलोंको खुश करते हैं. सभ्यगणोंको विदा करनेके बाद महाराणा साहिब शयन करते हैं. इस दिन देव मिन्दरोंमें भी बड़े बड़े जलसे, और देव मूर्तियोंको चन्द्रमाकी चांदनीमें बिठाई जाकर पूजन वरीरह होता है.

कार्त्तिक कृष्ण १३ को धन तेरस होती है. इस दिन यहांके आम लोगोंमें प्रचार है, कि सायङ्कालको अपने घरका कुल ज़ेवर व नक्द एक जगह रखकर उसका पूजन करते हैं, जिसको लक्ष्मी पूजन बोलते हैं; और तीन दिनतक अखएड घृतका दीपक जलता हुआ रखते हैं. इन तीन दिनोंके भीतर रोप्य मुद्रा याने रुपया अपने घरसे कोई किसीको नहीं देता और दूसरेके यहांसे आवे तो उसको शुभ शकुन समभते हैं. महाराणा साहिब भी इस रोज लक्ष्मी देवीके मन्दिरमें दर्शनोंको पधारते हैं.

कार्तिक कृष्ण १४ को रूपचतुर्दशी होती है. यह दिन भी शुभ समका जाता है. पुराने जमानहमें इस दिन जूआ खेळनेका दस्तूर था, लेकिन् अब नहीं.

कार्त्तिक कृष्ण अमावास्याको दीपमाछिका बोछते हैं. दशहरेसे दीपमाछिकातक आम छोग अपने अपने मकानोंको छींप पोतकर स्वच्छ करते हैं. इस त्यौहारको अमीर व ग्रीब सब मानते हैं. शामके वक्त महाराणा साहिब नगीनावाड़ीमें दर्बार फ़र्माकर कुछ सरदार पासवान वगैरह छोगोंको काछीगूंदगरीके साठेवरकाते हैं, वाद महाराणा साहिब नज़्दीकी भाई बेटों सहित जनाने महछोंमें हीड़ सिंचवानेको पधारते हैं. रात्रिके समय महछोंमें बहुतही अच्छी रौशनी होती है. अछावह इसके बाज़ार, गछी, कूचे और आम छोगोंके मकान भी रौशनीसे खाछी नज नहीं आते. देहातोंमें भी सब छोग अपनी अपनी हैसियत के मुवाफ़िक़ जुरूर दीपक जछाते हैं. साहूकार छोग इस त्यौहारको बहुतही ज़ियादह मानते हैं, क्योंकि बाज़ बाज़ साहूकारोंका वर्ष इसी दिन ख़त्म होता है.

कार्तिक शुक्क १ को खेंखरा बोछते हैं. इस रोज़ चौगानके क्रीव जलंधर दैत्यकी एक बड़ी मूर्ति बांसों व छकड़ियोंसे बनाई जाती है, जिसमें रंग और आतिशबाज़ी भरकर जपरसे कागज़ मंढदिया जाता है. यह तमाशा देखनेके छिये हज़ारहा तमाशाई छोग जमा होते हैं, श्रीर महाराणा साहिब भी शामके वक्त चौगानमें पधारकर हाथियोंकी छड़ाई श्रीर दो दो घोड़ोंकी जोड़ियां दोड़ाकर देखते हैं. फिर दैत्यके कछवर (शरीर) में आग छगाई जाकर वह उड़ाया जाता है. इसी दिन देव मन्दिरोंमें प्रसादके बड़े जल्से होते हैं, छेकिन सबसे बड़ा जल्सह नाथद्वारेमें होता है, जिसको श्रन्नकूटोत्सव कहते हैं.

कार्त्तिक शुक्त २ को यमिद्रतीया होती है, इस दिन हरएक बहिन अपने भाईको 🎇

अपने घरपर बुळाकर जिमाती है. पुराणोंमें िळखा है, कि यमराजने आज अपनी बहिन 🐉 जमुना नदीके घरपर भोजन किया था. और इसीदिन साहूकार छोग दवातपूजा करते हैं.

कार्त्तिक शुक्क ३ को राज्यमें दवातपूजाका उत्सव होता है. दीपमालिकासे दवातपूजा तक कुल श्रदालतोंमें तातीलें रहती हैं.

कार्त्तिक महीनेमें अक्सर देव मिन्द्रों में हमेशहकी बनिस्बत अधिक दीपक जलाये जाते हैं, परन्तु कार्त्तिकके सब दिनोंकी बनिस्वत कार्त्तिक शुक्क १५ को, जिसे देवदीवाली बोलते हैं; अधिक रोशनी होती हैं. इस महीनेमें पुरुष और श्चियां पिछली रातको तालाब, नदी आदि जलाशयोंपर स्नान करनेको जाते और एक भुक्त करते हैं, याने दिनमें एक बार खाना खाते हें, और रात्रिको कार्तिक माहात्म्यकी कथा सुनते हैं. इसी पूर्णिमाको ज़िले अजमेरमें पुष्करका बड़ा मेला होता है, जहां ऊंट, घोड़े और बैलोंका व्यापार बहुत होता है.

मार्गशीर्ष कृष्ण १ को सुहूर्तका शिकार होता है. इस रोज़ राज्यके सेवकोंको असव्वा रंगके रूमाछ दिये जाते हैं, और महाराणा साहिव सभ्यगणों सहित शिकारी रंगकी पौशाकसे नक़ारेकी जुलूसी सवारीके साथ, जिस दिशाका सुहूर्त होता है, उस दिशाको पधारते खीर सूखर वगैरह जानवरोंका शिकार करते हैं. यदि मुहूर्त ज़ियादह दिन चढ़ेका निकले, तो महलोंमें गोठ खरोगकर सवार होते हैं, खीर जल्दीका होता है, तो शिकार किये पीछे किसी रमणीक स्थानपर गोठ खरोगते हैं; सर्दारोंको फ्लोंकी चौसरें वख़शी जाती हैं, और शिकार होनेके पश्चात् दरीख़ानह होकर सर्दार, पासवान खादि कुल सेवकोंकी नज़ें लीजाती हैं; वाद चारण कविलोग कविता सुनाते हैं, फिर शामके वक़ वापस महलोंमें पधारते हैं. इस दिनसे सूखरका शिकार शुरू होता है.

पीप शुक्क २ को वर्तमान महाराणा साहिवका जन्मोत्सव होता है. इस दिन श्री पीताम्बररायके उत्तरी चोंकमें महाराणा साहिव होमकी पूर्णांद्वित अपने हाथसेकर नवयहके दान आदिक पुण्य करते हैं. सबसे वड़ा दान सुवर्णका है, जो महाराणा साहिब जितने वर्षके हों उतना तोठा दिया जाता है; और गज, अश्व, रथ, गो, महिषी वग़ैरह दान सब्रूप होते हैं. फिर श्रीएकठिङ्गेश्वरके गोस्वामीके दर्शन व भेट करके सभ्यगणोंकी नज्ञें ठेते हैं. इसके बाद तामजान सवार होकर जगदीशके दर्शनकरनेके पश्चात् सभाशिरोमणि स्थानमें दर्बार करते हैं; इस मौकेपर रेज़िडेएट मेवाड़ मुबारकवाद देनेको आते हैं. इस त्योहारमें अधिक न्यून दस्तूर महाराणा साहिबकी प्रसन्नताके अनुसार होसका है. पहिठे यह दस्तूर था, कि कुठ राजकीय मनुष्योंकी पोशाकें याने जामा, पघड़ी, दुपड़ा, वगेरह सब कुसुम्मठ होते थे, परन्तु वर्त्तमान महाराणा साहिबने यह रीति वन्द करके हुक्म दिया, कि जिसको जैसी इच्छा हो वैसी उत्तम पोशाक पहिनकर क्ष

अपने. गादी उत्सवका जल्सह भी इसी प्रकार होताथा, परन्तु वर्त्तमान महाराणा कि साहिबने इस उत्सवका करना छोड़दिया, इससे वर्त्तमान समयमें यह जल्सह बन्द है.

पीष शुक्क १५ को फूसगजका तमाशा होता है, याने बड़े महलों के चौकमें फूसका एक हाथी बनाया जाकर काले कपड़ेसे मंढदियाजाता है, श्रीर उसपर एक बनावटी महावत भी बिठादिया जाता है. यह हाथी मए महावतक ऐसा बनायाजाता है, कि मानो श्रम्ली हाथीही है. इसके बाद लड़ाईका हाथी लायाजाता है, जो उस बनावटी हाथीको देखते ही लपककर उसे बिखेरडालता है. महाराणा साहिब महलोंमें द्बीर करके यह तमाशा देखते हैं.

इन्हीं दिनोंमें मकर संक्रान्तिका प्रवेश होकर उस दिन मकर संक्रान्तिका मज़हवी त्योहार मानाजाता है. महाराणा साहिव दानपुण्य करनेके वाद किसी वाग बग़ीचेमें गेंद खेळते हैं, स्थीर बाक़ी नगरके छोग गेंद खेळनेको हाथीपीळके वाहिर चौगानमें जाते हैं.

माघ शुक्क ५ याने वसन्त पंचमीके दिन महाराणा साहिब सभ्यलोगों सहित वसन्ती पोशाक पहिनकर दर्बार करते हैं, स्मीर मन्दिरोंमें भी गुलाल व रंग उछालाजाता है.

माघ शुक्क ७ को नागणेची (१) देवीके पूजनका जल्सह और दर्वार होता है.

फाल्गुन कृष्ण १४ को शिवरात्रि कहते हैं, और इस दिन श्राम छोगोंमें उपवास तथा शिव पूजन होता है.

फालगुन शुक्क 99 को आंवली एकादशी कहते हैं. इस दिन उपवास और आंवली का पूजन होता है, और गंगोद्रव स्थानपर, जो शहरसे क़रीब १॥ मील दूर है, भीलोंका मेला होता है.

फाल्गुन शुक्क १५ को होळीका त्योहार होता है, जिसको हुताशनी भी कहते हैं. इस दिन प्रात: कालको महाराणा साहिव मामूली कृत्यके पीछे गोठ अरोगकर महलोंमें सभ्यगणोपर गुलाल डालते, घ्योर सभ्यगण नम्नें दिखलाकर अद्वके साथ महाराणा साहिवपर भी गुलाल डालते हैं. किर महाराणा साहिव और सभ्यगण हाथियोंपर सवार होकर महलोंके चौकमें गुलालसे फागखेलते हैं. इस फागमें गुलाल इतनी उडाई जाती है, कि जमीन और महलोंकी दीवारेतक लाल होजाती हैं. महाराणा साहिव इसी तरह गुलाल उछालते हुए हाथियोंकी सवारीसे बाजारमें होकर सज्जननिवास या सर्वऋतुविलास वगेरह रोनककी जगहपर पहुंचते हैं, और वहां स्नानादिसे निहत होनेके बाद स्वच्छ वस्नालङ्कार धारणकर सायंकालको सवारहोंके महलोंमें प्रवेश करते हैं च्योर नगीनवाड़ीमें दर्वार फर्माकर राज सेवकोंको कालके खांडे च्योर नारियल देते हैं, इसके बाद मुहूर्त्तके साथ जनानी च्योहीक चौकमें होलीका पूजन होकर होली जलाई जाती है,

<sup>(</sup>१) इसका सविस्तर वृत्तान्त महाराणा उदयसिंहके हालमें लिखा नायेगा.

किर बाहिरके चौकमें दूसरी होठी जठाते हैं. यदि होठीका मुहूर्त देरसे हो, कि तो महठोंमें जाकर वापस आना पड़ता है. सभ्यजन नारियठ फेंकते हैं. होठीके बाद घोड़ोंकी व नौकाकी सवारीसे ताठाबमें भी फागहोती हैं. परन्तु यह बात महाराणा साहिबकी इच्छानुसार है, जिसतरह इच्छा हो उसीतरह फाग कीजाती है.

चैत्र कृष्ण १ को धूलहरी कहते हैं. इस दिन महाराणा साहिब महलोंमें रहकर निज़ सेवकोंको अपने अपने घरजानेकी आज्ञा देते हैं, जो अपनी अपनी कोंमके गिरोहमें मिलकर फाग खेलते हैं. पिहले तो इस दिन कोई मला आदमी भी शहरमें नहीं फिरने पाता था, क्योंकि बदमआश लोग बेहूदा बोलकर उसकी दुर्दशा करदेते थे, और ओंगतोंका तो कहनाही क्या बल्कि रिएडयां भी अपने अपने मकानोंके किंवाड़ बन्दकर के चुप बैठी रहती थीं, जिसपर भी उनके किंवाड़ोंपर सेकड़ों पत्थर गिरते थे; परन्तु कुछ तो महाराणा स्वरूपसिंहने इस रिवाजको कम किया, और फिर महाराणा शम्भुसिंहके समयमें यह और भी कमज़ोर हुआ, लेकिन महाराणा सजनसिंह साहिबने तो इसका ऐसा बन्दोबस्त करिया, कि अब ओंगतोंकी आमदोरफ्त भी अच्छी तरह जारी होगई है. देहातों में भी इस दिन बड़ी धूम धाम रहती थी, पर अब कमज़ोर होगई है. लोग अपनी बिरादरी में फाग खेलते हैं, और सालभरके भीतर पैदाहुए लड़के लड़कियोंको ढूंढते हैं (१).

चैत्र कृष्ण २ को जमराबीज (यमहितीया) कहते हैं. इसदिन शामके वक्त श्रीरतें बेहूदा गीत (गालियां) गाती हुई होलीकी भरम लाकर उसके पिंडोले बनाकर पूजती हैं. इन दिनोंमें महाराणा साहिब शामके वक्त स्वरूपिवलास महलमें हमेशह दर्वार करते और शहरके व देहाती लोगोंकी गहरें आती हैं, वे नाचते गाते और इन्शाम लेलेकर अपने अपने घरोंको जाते हैं.

चैत्र कृष्ण ५ को महलोंके चौकमें हाथी, घोड़े, महिप, घींढे, सूअर, सांमर और हरिण वगैरह जानवरोंकी लड़ाइयां होती हैं.

चैत्र कृष्ण ८ को शीतला अष्टमी (२) कहते हैं. इस रोज महाराणा साहिब जुलूसकी सवारीसे शीतला देवीके दर्शन करनेको जाते हैं, और दर्शन करनेके बाद रंगनिवास महलकी छतपर कुछ देरतक विराजते हैं, जहां वेश्याओंका नार्च व गाना होता

<sup>(</sup>१) चन्द आदमी लकड़ीके डंडे हाथमें लेकर वालकके उत्पर डंडेसे उन्हें परस्पर बजाते हुए मुखसे आशीर्वाद देते हैं, फिर गुड़ पापड़ी लेकर अपने घरजाते हैं.

<sup>(</sup>२) यह जल्सह हिन्दुओंमें सब जगह सप्तमीको होता है, लेकिन इस दिन महाराणा भीमसिंह का जन्मदिन होनेके सबव उन्होंने इस जल्सहका दिन अष्टमी रक्खा था, और उसी समयसे यह हमेशह अष्टमीको होने लगगया है.

हैं. फिर राजकी दासियां व शहरकी स्त्रियां गाती हुई शीतलांक पूजनको आती हैं, और पूजन करके इसी प्रकारवापस लोटजाती हैं. महाराणा साहिब सभ्यगणोंको फूलोंकी चौसरें .इनायत करके जुलूसी सवारीके साथ प्रधानकी हवेलीपर पधारते थे, परन्तु बीचमें प्रधान के यहां पधारना बन्द होगया; जबसे प्रधानकी एवज़का काम महकमहखासमें होने लगा. अब महकमहखासके सेक्रेटरी महता पन्नालालके मकानपर पधारकर प्रातः कालकी गोठ जीमते हैं, और दिनभर वहां विराजकर सायंकालको जुलूसकी सवारीसे महलोंमें पधारते हैं. इस दिन दोनों वक्त मेला देखनेके लिये हज़ारहा आदमी एकडे होते हैं. इसके बाद गनगौरतक फूल छाबड़ीका मेला होता है, और महाराणा साहिब महलोंमें द्बीर करते हैं.

ऊपर बयान किया हुआ, हाल साल भरके त्योहारोंका बहुत मुरूतसर तौरपर लिखा गया है, अगर कोई वात छूटगई हो, तो पाठकगण उसको तवालतके सवब छोड़ी हुई जानलेंब.

अब हम जागीर व मुआफ़ी वग़ैरह पट्टे याने जागीर, भोम, चौथवंटिया, चौकीदार, और षट्दर्शन याने देवस्थान, ब्राह्मण, चारण, भाट, सेवड़ा, सन्यासी, नाथ, फ़क़ीर वग़ैरहका हाल लिखते हैं:

पहिला पद्या जागीर, जिसमें नौकरीके एवज पर्गना, गांव, या ज़मीन दीगई है. इस किस्मके जागीरदार काले पट्टेके नौकर कहलाते हैं, याने जवतक नौकरी देवें तवतक जागीर खाते रहें, मगर जागीरको वेचने या गिरवी रखने नहीं पाते; आगर किसी कर्ज़स्वाहके यहां गांव या ज़मीन गिरवी रक्खें, तो दैवगतका ज़िम्मेवार कर्ज़देनेवाला और राजगतका ज़िम्मेवार जागीरदार रहता है. महाराणा पहिले अमरिसंहके समयसे यह क़ाइदह जारी हुआ था, कि पटायत (याने पट्टेके मालिक) के रहनेका ख़ास गांव तो नहीं बदला जावे, लेकिन पट्टेके गांव बदल दिये जावें, परन्तु महाराणा दूसरे अमरिसंहने इस ख़्यालसे, कि पट्टेके गांव तीसरे वर्ष बदले जानेमें रइयतकी वर्बादी होती है, इससे यह प्रबन्ध करिया, कि जवतक जागीरदार नौकरी अच्छी तरह देवें और सर्कारी हुकूक पूरे तौरपर अदा करता रहे, तो पट्टेके गांव भी नहीं बदले जावें. जागीरें नौकरीके एवज़में हैं, और उनके ज़वत करने या नई बस्क़ानेका इस्त्तियार महाराणा साहिब को है, जिसका हाल पाठक लोगोंको इस इतिहासके दूसरे भागकों देखनेसे मालूम होगा.

दूसरा पट्टा भोम है; इस देशमें जागीरकी बनिस्वत भोम पुरूतह समभी जाती है, परन्तु कुसूरकी हालतमें ज़न्त होजाती है. भौमिया लोगोंकी नौकरी ख़ास गांवकी रखवाली श्रोर हाकिम ज़िलाकी हाजिरी है. श्रलावह इसके राज्यमें जब कभी फ़ौजकी जुरूरत हो, तो भौमिया लोग वेड़ज़ हाजिर होते हैं, और उनको पेटिया श्रोर घोड़ेका दाना श्रीराज्यसे मिलता है; लेकिन मगरा भीलवाड़ा ज़िलेके भौमिया लोग मामूली नोकरी नहीं देते, है लेकिन जुरूरतके वक्त श्रपनी हैसियतके मुवाफ़िक़ फ़ौज लेकर हाज़िर होते हैं. इन है लोगोंको भी राज्यसे खुराक मिलती है. कुल भौमिया लोग राज्यमें टांका व भौमवराड़ देते हैं.

चौथ बंटिये, याने किसान लोग तो तीसरा बांटा या आधा हिस्सह राज्यमें देते हैं, लेकिन राजपूत व मीना वगैरह लड़ाई करने वाली क़ौमें अक्सर चौथा बांटा देती हैं. ये लोग भी फ़ौजकशीके वक्त खुराक मिलनेपर फ़ौजमें भरती होसक्ते हैं. बाज़ बाज़ जगह महाजन, सुतार (खाती), लुहार, दर्ज़ी, सिलावट और ख्रोड़ वगैरह भी चौथा बांटा दियाकरते हैं. इन लोगोंके साथ यह रिक्षायत इस सबबसे बरती जाती है, कि फ़ौजकशीके वक्त कम्सरियट और मैगज़िनमें इनसे मदद लीजाती है.

चौकीदार, इन छोगोंकी नौकरी गांवकी चौकीदारी करना ख्रीर राज्यका ब्रह्छकार गांवमें ब्यावे उसवक़ उसके पास हाज़िर रहना है.

पट्दर्शन, जिनको तांबापत्र व पत्थरपर मुद्राफ़ीकी सनद खुदवा दीजाती है, इससे देनेवाले छोर पालना करने वालेका हतु यह है, कि कागज़ तो जल्दी नारा होजाता है, और इस किरमके गांव या जमीन हमेशह वने रहनेके लिये दियेजाते हैं, इसलिये इसकी सनद भी दीर्घ कालतक ठहरनेवाली वस्तुपर खुदाई जावे. पट्दर्शनकी मुद्राफ़ीमें राजा, पटायत या अहलकार वगैरह कोई दिल विगाड़कर दस्तन्दाज़ी करे, तो उसकी वड़ी निन्दा होती हैं. वड़े अपराध करनेकी हालतमें मुद्राफ़ी भी ज़ब्त होती हैं, लेकिन दूसरी तरह पीछी लेलेनेकी इच्छासे कोई हाथ नहीं डालते. इस देशमें हरएक देवस्थानकी पूजा वगैरहके लिये वहुतसे वड़े वड़े पट्टे मुद्राफ़ीमें हैं. मेवाड़में ऐसा कोई गांव न निकलेगा, कि जिसमें धर्मादाकी ज़मीन मन्दिरके लिये नहों, चाहे वह मन्दिर विष्णु, शिव, देवी, भैरव, जैन, खागलदेव, रामदेव, मामादेव, पावू, कामादेव वगैरहमेंसे किसी का हो, या मुसलमानोंकी मस्जिद खादिहों; लेकिन मन्दिरोंकी मुद्राफ़ी मन्दिरोंके जीणोंडार व पूजा प्रकारक लिये मेट कीजाती हैं, पुजारियोंके मज़ा उड़ाने या वेचकर ख़राव करदेनेके लिये नहीं. बाह्मण, चारण, भाट और सन्यासी वगैरह सब पट्दर्शनी लोगोंसे ज़मीनके एवज़ नौकरी आदि कुछ लगान नहीं लियाजाता.

इसके सिवा बहुत थोड़े छोग इस्तमरारदार भी हैं, छेकिन वे छोग जागीर, भौम, या मुत्राफ़ीमें शुमार नहीं कियेजाते, वे खाछिसहकी रित्रायाके मुवाफ़िक रित्रायती समभेजाते हैं.

मेवाड़के वड़े वड़े जागीरदार सर्दारोंका नक्शह (नामावली) यहांपर दिया जाता के है, जिससे पाठक लोगोंको उनका हाल मालूम होगाः—

| नक्त्रह. |
|----------|
| सद्गिका  |
| नम्बर्क  |
| अञ्बल    |
| मेवाड़के |

| भूगोल. |  |
|--------|--|
|        |  |

|                                                                    |                                          |                             | ····                                                                                              | ······································ |                      |                             | ા હોસાં મેનદ                |                               |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| के कियत.                                                           |                                          | पह ठिकाना अद्छ बद्छ कम हुआ. | यह ठिकाना एक दक्ता बदनीरके<br>ठाकुर मनमनदासको मिंलगया था,<br>जो राज. कत्याण पहिलेको बापस<br>मिला. |                                        |                      | यह ठिकाना अद्छयद्छ कम हुका. |                             | यह ठिकाना अद्ल बद्ल कम हुआ.   |
| .किर्गड़म ड                                                        | नास मीजूद                                | तीसरा<br>मेघसिंह            | ज़ालिम-<br>सिंह                                                                                   | शिवनाथ-<br>सिंह                        | अमर्शसंह             | अजयसिंह                     | नाहरसिंह                    | महाराज केसरीसिंह              |
| . पद्धी.                                                           | मिनान या                                 | स्वित्                      | राजरणा                                                                                            | रावत्                                  | सावत्                | सज                          | शवत्                        | महाराज                        |
|                                                                    | . <b>म</b> र्गंक                         | सीसोदिया<br>चूंडावत्        | भाला                                                                                              | सीसोदिया<br>च्डावत्                    | सीसोदिया<br>चूंडावत् | भाला                        | सीसोविया<br>सारंग-<br>देवोत | सीसोदिया<br>शकावत             |
| किर्गट्टम<br>जन्म मिल.                                             | मुरु मान<br>न्हा किमुही                  | पहिला<br>मेघसिंह            | सना                                                                                               | कर्णासंह                               | अमर-<br>सिंह         | कान्ह-<br>सिंह              | सारंगदेव                    | भाषासिंह                      |
| जिन द्वारिने ठिकाना दिया उनका<br>नाम मए राज्याभिषेकादि<br>संवत्के. | देहान्त<br>का संवत्.                     | विक्रमी<br>१६७६             | 356                                                                                               | 07<br>W<br>07                          | 9839                 | 3000                        | • ଚ୍ଚିତ୍ର                   | w<br>w                        |
|                                                                    | गदी देहान<br>विराजने का संव<br>का संवत्. | विक्रमी<br>9६५३             | 5356                                                                                              | 3६२८                                   | 3636                 | 36,36                       | ଚଞ୍ଚ                        | 2636                          |
|                                                                    | महाराणाका<br>नाम,                        | महाराणा अमर-<br>सिंह अन्वल  | महाराणा संत्राम-<br>सिंह अन्वल                                                                    | महाराणा प्रताप-<br>सिंह अन्वल          | महाराणा<br>शम्भुसिंह | महाराणा<br>कर्णासंह         | महाराणा दूसरे<br>संशामसिंह  | महाराणा प्रताप-<br>सिंह अन्वल |
| ्र<br>क्रि<br>नाम ठिकाना.<br>हर                                    |                                          | हो.<br>हो.                  | देलवाड़ा                                                                                          | आमेट                                   | मेजा                 | गोगूदा                      | कान्हें द                   | र्मोडर                        |
| % 'रेह्नम् 9                                                       |                                          |                             | Ÿ                                                                                                 | <b>6</b> 7                             | 0                    | 5                           | 8                           |                               |

|                                                                   |                             |                                                                                                                 |                             |                            | ~~~~~                   | **********                 |                                                         |                          |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                   |                             | यह ठिकाना दो तीन दफ़ा बादशाही<br>ज़न्तीमें आनेके वक्त छूटगया और<br>पीछा मेवाड्में आनेपर वापस<br>उन्हीं को मिला. |                             |                            |                         |                            | अजीतिसह ठाकुर था, और रावत्<br>का किताब दूछहसिंहको मिला. |                          | पेश्तर इनकी जागीरमें अठाणाकी हैं।<br>पट्टा था. |
| .।कर्गडम इ                                                        | नाम मीजूद्ह सद्रिका.        |                                                                                                                 | प्रतापसिंह                  | तरुतसिंह                   | जैतसिह                  | रनिसिंह                    | अर्जनासंह                                               | सूरतसिंह                 | गजसिंह                                         |
| . फ़िंताव या पद्वी.                                               |                             | ठाकुर                                                                                                           | रावत्                       | प्.<br>ज्या                | ्त्<br>ज्या             | साव                        | रावत्                                                   | महाराज                   | तेजन                                           |
| ,मर्कि                                                            |                             | राठोंड<br>मेड्तिया                                                                                              | सीसोदिया<br>चूंडावत्        | 122 111                    | सीसोदिया<br>चूंडावत्    | चहुवान                     | सीसोदिया<br>चूंडावत्                                    | मीसोदिया<br>राणावत्      | ऐज़न                                           |
| नाम उस सद्रीरका<br>जिसकी जिसका                                    |                             | जयमञ्                                                                                                           | रघुनाथ<br>सिंह              | गंगदास                     | अज़ेन-<br>सिंह          | केसरी-<br>सिंह             | श्रद्धात-<br>सिंह                                       | 10/                      | अर्जु <b>न-</b><br>सिंह                        |
| जिन द्वरिने ठिकाना दिया उनका<br>नाम मए राज्याभिषेकादि<br>संवत्के. | देह्यान्त<br>का संवत्.      | विक्रमी<br>9६२८                                                                                                 | 900C                        | <b>७</b> ६०६               | 9628                    | <b>७</b> हे०६              | 3000                                                    | 7007                     | १८२६                                           |
|                                                                   | गदी<br>विराजने<br>का संवत्. | विक्रमी<br>१५९२                                                                                                 | ०४०६                        | १७०६                       | 9636                    | ३००६                       | 30 83                                                   | 9080                     | 9636                                           |
|                                                                   | महाराणाका<br>नाम.           | महाराणा<br>उद्यसिंह                                                                                             | महाराणा जगत्-<br>सिंह दूसरा | महाराषा राज-<br>सिंह अञ्बल | महाराषा तीसरा<br>ऋशिसंह | महाराषा राज-<br>सिंह ऋव्वल | महाराणा<br>भोमसिंह                                      | महाराषा दूसरा<br>जगत्सिह | महाराषा तीसरा<br>अरिसिंह                       |
| नाम ठिकाना.                                                       |                             | बद्रनार                                                                                                         | भेंसरोड़                    | बानसी                      | कुरावह                  | पारसोली                    | आसींद                                                   | करजाली                   | के २१ शिवरती<br>१८ के                          |
| ्रा<br>अस्वरः<br>अस्वरः                                           |                             | ∞<br>•                                                                                                          | 5                           | w                          | 96                      | V                          | 0'                                                      | o<br>o                   | - S- 4                                         |

| भूगा <b>ङ.</b> ।                                                  |                                               |                                                                                                                                        | वारावनाद, [ मवाड्का जुशाफ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ाफ़्यह — १४१<br>                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| कैंफ़ियत.                                                         |                                               | इस ठिकानेको आलमगीरने मेवाइसे<br>ज्ञा करके भीमसिहको दिया,<br>फिर छहम्मद्शाहने महाराणा<br>संप्रामसिहके सुपुद् करके मेवाइमें<br>मिलादिया. | फूलिया विक्रमी १६८५ में महाराणा<br>जगत्सिहसे शाहजहां बादशाहमें<br>ज्ञा करके छुजानसिहको दिया,<br>और महाराणा राजसिहमें मेवाइमें<br>मिलालिया, फिर आ्लमगीरने थोड़े<br>बर्ष मेवाइसे अलगकरदिया, लेकिन्<br>आलमगीरके बाद पीछा मेवाइमें<br>मिलायागया, जो मरहटोंके अखीर<br>बक्से छुदा हुआ; और काछोग्रा का<br>पट्टा महाराणा तीसरे आरिसिहने<br>राजा उम्मेद्सिहको विक्रमी १८२३<br>मे जागीर करदिया, जो अबतक<br>मेवाडके मातहत है. | विक्रमी १८४० में शक्तावित संशाम-<br>सिहमे छीनहियाथा, जो विक्रमी<br>१९०४ में महाराणा स्वरूपसिंहने<br>शक्तावतों से छीनकर ठाक्कर ज़ोरा |  |
| .ाकरीवृद्ह सद्रिका.                                               |                                               | गोविन्द-<br>सिंह.                                                                                                                      | न<br>ज्यासि<br>ज्यासि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मनोहर-<br>सिंह                                                                                                                      |  |
| .वित्राव या पद्वी.                                                |                                               | राजा                                                                                                                                   | राजा-<br>धिराज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ठाकुर                                                                                                                               |  |
| .माँक                                                             |                                               | सीसोदिया<br>राषावत्                                                                                                                    | <u>।</u> । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | डोडिया                                                                                                                              |  |
| नाम उस सद्रांरका<br>।छमा नाकठा किसहा                              |                                               | १७५५ भीमसिंह                                                                                                                           | ज्या <u>ग</u><br>स्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सदार-<br>सिंह                                                                                                                       |  |
| जिन द्वरिने ठिकाना दिया उनका<br>नाम मए राज्याभिषेकादि<br>संवत्के. | देहान्त<br>का संवत्.                          | 5506                                                                                                                                   | 8'<br>0<br>9<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2000                                                                                                                                |  |
|                                                                   | गद्दी देहान्त<br>विराजने कासंवत्.<br>कासंवत्. | <b>७</b> हे०६                                                                                                                          | ∞<br>V)<br>w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9080                                                                                                                                |  |
|                                                                   | महाराणाका<br>नाम.                             | महाराणा जय-<br>सिंह अञ्बल                                                                                                              | महाराषा जगत्-<br>सिंह अञ्बल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | महाराणा दूसरा<br>जगत्रसिंह                                                                                                          |  |
| ्र<br>नम्<br>न                                                    |                                               | बनेडा                                                                                                                                  | 15.<br>17.<br>17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सद्स्मढ्                                                                                                                            |  |
| ्रे :yF+F                                                         |                                               | 8                                                                                                                                      | r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 A                                                                                                                                |  |

जिस प्रकार प्रथम सर्दार, दूसरे देवस्थानोंके पुजारी, श्रीर तीसरे मुश्राफ़ीदार हैं, उसी क्रमसे इन तीनों गिरोहोंमें हरएक गिरोहके लिये इज़्ज़त भी अञ्चल, दूसरे श्रीर तीसरे दरजेकी होती हैं. सर्दारोंमें श्रव्वल दरजहके लिये जुहार (१), ताज़ीम, बांहपसाव, पैरमें सोनेका ज़ेवर, नक़ारा, निज्ञान श्रीर चांदीकी छड़ी, ये श्राम इज़तें कहाती हैं. इसके श्र्लावह श्रीर भी इज्ज़तें कई तरहकी होती हैं, लेकिन वे ख़ास कारणोंसे दीजाती हैं. दूसरे दरजह वालोंके लिये जुहार, ताज़ीम, छड़ी, और पैरमें सोना; श्रीर तीसरे दरजह वालोंके लिये ख़ाली बड़ी श्रील (दाहिनी पंक्ति) में बैठक श्रीर दर्बारमें पानका बीडा है.

इसी तरह देवस्थानोंके पुजारियोंका भी हाल है. इनमें कितनेएक पुजारी लोग गद्दीपर बैठते हैं और महाराणा साहिब उनके सामने दोवटी (एक तरहका आसन) पर बैठ-कर उनको दण्डवत (डंडोत) करके भेट करते हैं, और उन पुजारियोंपर चंवर भी होते हैं. बाज़ बाज़ गिरोहोंके महन्तोंको भी यही .इज्ज़त हासिल है. दूसरे दरजहके पुजारियोंको बैठनेके लिये बानातका आसन मिलता है, और महाराणा साहिब उन्हें ताज़ीम देते हैं. तीसरे दरजह बाले आश्वाधीवाद देकर फ़र्शपर बैठजाते हैं. इसी तरह मुआ़फ़ीदारोंमें अव्वल दरजह बालोंको जुहार, आश्वाधीवाद, ताज़ीम, छड़ी, बांह-पसाब, पैरमें सब तरहके सुवर्ण भूपण; दूसरे दरजह वालोंको ख़ाली ताज़ीम और छड़ी, और तीसरे दरजह बालोंको ख़ाली द्वारमें बैठक और महाराणा साहिबके हाथसे बीड़ा मिलता है. हम यह नहीं कहते, कि तीनों गिरोहोंमें इतनी ही .इज़त मानी जाती है, लेकिन मुख्य मुख्य बातें लिखीजाकर बाक़ी हाल विस्तारके भयसे छोड़िदया जाता है, और इन बातोंका विशेष हाल राज्यके दफ़्तरोंमें रहता है.

श्रव हम संक्षेपसे थोड़ासा हाल मज़हवोंका लिखते हैं:-

संसार भरमें सबसे बड़े दो धर्म (मज़्हब) हैं, याने एक पूर्वी श्रीर दूसरा पश्चिमी. पूर्वी मज़्हबकी तीन शाखें, वेदास्त्रायी, वोद्व श्रीर जैन हैं; इसी तरह पश्चिमी मज़्हबकी भी तीन शाखें अर्थात् यहूदी, ईसाई श्रीर मुहम्मदी हैं. इन छश्रों शाखाश्रोंकी शाखा प्रशाखा इतनी बढ़गई हैं, कि उनका हाल इस जुशाफियहमें प्रगट करना कठिन है. मेवाड़ देशमें सिवा बोद श्रीर यहूदियोंके श्रीर सब मज़्हबके लोग थोड़े बहुत मौजूद हैं. प्राचीन

<sup>(</sup>१) जुहार शब्दका अर्थ यह है, कि आर्य लोग प्राचीन रीत्यानुसार प्रथम नित्य अग्निका कुशल पूछते थे, याने जुहु होमकी अग्नि, और आर अर्थात मंगल. इसी रीतिसे जब कोई इस .इज़्तका सर्दार महाराणा साहिवसे सलाम करता है, उस समय छड़ीदार लोग बुलन्द आवाज्से कु पुकारते हैं; कि करे जुहार, अमुक राजा या ठाकुर, राव या रावत वग़ैरह.

W CONT

👺 मत छत्रों शास्त्रोंका वेदसे निकला हुआ षट्दर्शनके नामसे प्रसिद्ध है, परन्तु उनमेंसे सिवा 👺 वेदान्तके और पांच शास्त्रोंका प्रचार बहुत कम है, बलिक वेदान्तका प्रचार भी कचित् कचित् दिखाई देता है. वेदास्नायी पांच हिस्सोंमें, याने शैव, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य च्योर सोरमें विभक्त (तक्सीम) कियेगये हैं. इन पांचोंमेंसे दोव, वैष्णव, द्याक्त, ये तीन आजकल अधिक तरक़ीपर हैं. दोवोंमें सन्यासी, नाथ और बहुतसे ब्राह्मण भी आचार्य हैं, लेकिन् उन त्राचार्योंमें कई तरहके भेद होगये हैं. वैष्णवोंमें रामावत, नीमावत, माधवाचार्य, और विष्णुस्वामी, इन चारों नामोंसे चार संप्रदाय प्रसिद्ध हैं, ऋौर इनमेंसे फिर भी रामरनेही, दादूपंथी, कवीरपंथी, नारायणपंथी, आदि कई शाखा प्रशाखा फैलगई हैं, जिनके आचार विचारमें भी कुछ कुछ भिन्नता पाईजाती है. कितनेएक ऋहैत सिद्धान्त और कितनेएक उपासना पक्षका ऋाश्रय छेते हैं. मेवाड़के राजा त्राचीन कालसे देव हैं, लेकिन् दूसरे मज़्हबोंको भी माननेवाले हैं. शाकोंकी दो शाखा, याने एक दक्षिण श्रीर दूसरी दक्षिण आस्नाय वाले वेदानुकूल पूजा, प्रतिष्ठा, जप, होमादि करते हैं, और वामी वेदाम्नायके विरुद्ध तंत्रशास्त्रके अनुसार पशुहिंसा श्रीर मद्य मांसाचरण करते हैं. ये छोग चर्मकारी, रजकी, श्रोर चाएडाछीको काशीसेवी, पागसेवी, मांसको शुद्धि, मचको तीर्थ, कांदा (पियाज़) को व्यास, और छहसुनको शुकदेव बोछते हैं; रजस्वछा व चाएडालीकी योनि पूजा करते हैं, ऋौर मुख्य सिद्धान्त उनका इस इलोकके अनुसार है-'' अन्त : शाक्ता बहिशोवा : सभा मध्ये च वैष्णवा :॥ नाना रूप धरा : कोला विचरन्ति मही तले॥१॥" यह मत बौदोंका भेद मालूम हुआ है. जानाजाता है, कि जातिभेद अधिक फैलने लगा, तब बौद लोगोंने उसके रोकनेके लिये तन्त्र शास्त्र प्रचलित किये थे. इस मतके आचार्य अपने मतको प्रगट तौरपर प्रचलित रखना उचित नहीं समक्ते, वर्नह देखाजाये, तो भारतवर्षकी आधी प्रजाके लगभग लोग इस मतको मानने वाले होंगे.

गणपित श्रीर सूर्यके माननेवाले इसवक्त बहुत ही कम नज़र श्राते हैं, श्रीर हैं भी तो दक्षिण नहीं, बल्कि वामी लोग हैं, जो श्रपना ऊपरका ढोंग दिखलाते हैं; और इस वाम मतके श्राचार्यभी कहीं प्रसिद्ध नहीं होते.

मेवाड़में शिवमतका वड़ा स्थान कैलासपुरी, अर्थात् एकलिङ्गेश्वरकी पुरी है. इस देशके राजा श्रीएकलिङ्गेश्वर, अरेर महाराणा साहिव उनके दीवान (मन्त्री) मानेजाते हैं, वाक़ी शिवमतके प्रचारक नाथ गुसाइंगोंके और भी बड़े बड़े मठधारी महन्त हैं, परन्तु केवल नामके लिये हैं; क्योंकि वे लोग निरक्षर और आचार विचारमें विपरीत मालूम होते हैं. नाथद्वारा, कांकड़ोली, चारभुजा और रूपनारायण, ये चार वेष्णवोंके कुम्लय स्थान हैं, जिनमें चारभुजाके पुजारी गूजर और रूपनारायणके ब्राह्मण कि

हैं. ये लोग ख़ाली मेट पूजा लेने वाले बुमुक्षित, श्रोर निरक्षर बहुतसे हैं, वे श्रपने श्रपने ओसरेपर पूजन करते रहते हैं. उनको आचार्यत्यका श्रमिमान बिल्कुल नहीं है; लेकिन नाथद्वारा और कांकड़ोलीके गुसाई, जो विष्णुसंप्रदायके मुख्य श्राचार्य हैं, उनको भारतवर्षके तमाम वैष्णव लोग उसी तरह मानते हैं, जैसािक ईसाइयोंमें रोमनकैथिलक लोग इटलीके पोपको. इस मतको विक्रमी पन्द्रहवें शतकमें बल्लभाचार्यने प्रचलित किया था, जिनके सात पुत्र हुए. उन सातोंकी गिहयां श्रोर पूजनकी सातों मूर्तियां श्रलग अलग हैं, जिनको लोग बड़े आदर के साथ मानते हैं; श्रोर आठवीं इन सबसे बड़ी मूर्ति नाथद्वाराके श्री गोवर्डननाथकी हैं, और इन सातों भाइयोंमें टीकेत गोस्वामी भी नाथद्वाराके गोस्वामी (१) ही कहाते हैं; और कांकड़ोली वाले उनके छोटे भाइयोंमेंसे हैं.

ं बोंद्र मज़्हबका यहांपर कोई आदमी या मन्दिर नहीं है, शायद कि कलकत्ता, बम्बई या नयपालमें हो, इसीसे हमने कम वाक्फ़ियतके कारण उनका हाल छोड़िदया है.

तीसरी शाखा जैन हैं, जिसके सितम्बरी और दिगम्बरी दो भेद हैं. सितम्बरी का मुख्य शास्त्र ३२ सूत्र हैं. जिसतरह वेदाम्नायी गायत्री मंत्रको मानते हैं, उसी तरह जैन लोग नौकार मंत्रको मानते हैं; और समाईके समय उसीका जप करते हैं. इनमें भी दो भेद हैं, एक मूर्तिपूजक, और दूसरा अमूर्तिपूजक. मूर्तिपूजकोंमें जती, समेगी व महात्मा वगैरह हैं, श्रीर श्रमूर्तिपूजकोंमें ढूंडिया साधु हैं, लेकिन् २४ तीर्थंकर और ३२ सूत्रोंको सब मानते हैं, केवल उनका अर्थ अपने अपने सिद्धान्तानुसार करनेमें पररूपर विरोध है. उन जैनके आचार्योंको मानने वाले प्राय: महाजन लोग हैं, जिनमें सितम्बरीको मानने वाळे राजपूतानहमें मुख्य ओसवाल महाजन हैं. दूसरे भागोंमें जुद्दी २ कोमोंके महाजन भी बहुत हैं. विक्रमी संवत्के सोलहवें शतकके शुरूमें जती छोगोंमेंसे वैराग्य न्यून होगया था, तब गुजरातमें छूंका महताने अपने सूत्र यंथोंके अनुसार एक नया फिर्क़ा चलाया, जिसका नाम लूंका गच्छ प्रसिद्ध हुन्त्रा, और उसीमेंसे ढूंडिया साधु निकले, जिनके २२ गिरोह होकर २२ टोले कहेजाते हैं. टोलोंमेंसे हरएक टोलेमें एक एक मुखिया, याने आचार्य होता है. जब इन बाईस गिरोहोंका भी चाल चलन शिथिल होने लगा, तब रघुनाथ ढूंडियाके टोलेमेंसे उसीके शिष्य भीखमने विक्रमी १८१५ [हि॰ ११७२ = .ई॰ १७५८] में एक नई शाखा निकाली और उसके तेरह शिष्य होनेके कारण तेरह पंथियोंकी बुन्याद पड़ी. श्राचार्य विक्रमी १७८५ [हि॰ ११४१ = .ई॰ १७२८ ] में पैदा हुआ और उसने

<sup>(</sup>१) वर्तमान समयमें टीकेत गोखामी गोवर्द्धनलाल नाथद्वारेकी गद्दीपर विद्यमान है.

विक्रमी १८०८ [हि॰ ११६४ = ई॰ १७५१ ] में साधुका भेष लिया; विक्रमी १८१५ [हि॰ ११७२ = ई॰ १७५८ ] में तेरह पंथियोंका फ़िक़ी चलाया; और विक्रमी १८६० [हि॰ १२१८ = ई॰ १८०३ ] में वह मरगया. उसके बाद उसका शिष्य भारमछ गद्दीपर बैठा, और विक्रमी १८७८ [हि॰ १२३६ = ई॰ १८२१ ] में वह गुज़रगया. उसके पीछे रायचन्द गद्दीपर बैठा, जो विक्रमी १९०८ [हि॰ १२६७ = ई॰ १८५१ ] में परलोक गामी हुआ. उसके बाद जीतमछ आचार्य हुआ, जिसके विक्रमी १९३६ [ई॰ १८७९ = हि॰ १२९६ ] में मरजानेपर उसका क्रमानुयायी मेघराज हुआ, जो अब विद्यमान है.

दूसरा फ़िक़ी जैनका दिगम्बरी है, जिसका आचार्य महारक कहाजाता है, वह अवस्त्र अर्थात नग्न रहता है, और दोनों हाथोंकी आंजठीमें भोजन करता है. यदि वह खाते समय बिछी आदिका शब्द सुनले, तो उस दिन उपवास करता है. ऐसे महारक कर्णाटक देशमें रहते हैं (१), जो कभी कभी पर्यटन करते हुए इधर भी चले आते हैं. इनको आवक लोग मुनिराज भी कहते हैं. सितम्बरी और दिगम्बरी दोनों शाखाओं में कुछ कुछ अन्तर है. सितम्बरी लोग १२ अंग कहते हैं और उनके नामों भी अधिक अन्तर नहीं बतलाते, लेकिन कहते हैं, कि महावीर स्वामीसे कई सौ वर्ष पीछे बारह वर्ष का दुष्काल पड़ा, जिसमें हमारे प्राचीन यन्थ नष्ट होगये, और उन्हींका आश्रय लेकर जो दूसरे यन्य वने उनके अनुसार हम अपना धर्म ध्यान करते हैं. सितम्बरी भी १२ वर्षके दुष्कालका पड़ना मानते हैं, किन्तु प्राचीन यन्थोंके नष्ट होनेमें ४५ सूत्रों मेंसे ३२ का सावित रहना और १३ जो खिएडत हुए, उनका पीछेसे बनाया जाना प्रगट करते हैं. इन लोगोंमें दिगम्बरी लोगोंसे जो भेद है वह ८४ बोल, याने ८४ बातोंमें है, जिनमेंसे कुछ बोल (वाक्य) नीचे लिखे जाते हैं:—

- १- सितम्बरी केवल ज्ञानीको आहार नीहार करना मानते हैं, और दिगम्बरी नहीं मानते.
- २- सितम्बरी केवल ज्ञानीको रोग होना मानते हैं श्रोर दिगम्बरी नहीं मानते.
- ३- सितम्बरी केवल ज्ञानीको उपसर्ग अर्थात् शुभाशुभ सूचक महाभूत विकार मानते हैं, किन्तु दिगम्बरी इसको स्वीकार नहीं करते.

<sup>(</sup>१) दूसरे भट्टारक केवल नाम मात्रके हैं, वे वस्त्र, परिकर, और वाहन आदि सब कुछ रखते हैं.

- ४- सितम्बरी केवल ज्ञानीका पाठशालामें जाकर पढ़ना प्रसिद्ध करते हैं, पर
- ५- सितम्बरी तीर्थंकरको गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त हुई मानते हैं, और दिगम्बरी नहीं मानते हैं.
- ६- सितम्बरी कहते हैं, कि तीर्थंकरको दीक्षाके समय इन्द्रने आकर कपड़ा आहाया है, परन्तु दिगम्बरी इस बातको स्वीकार नहीं करते.
- 9- सितम्बरी गणधरके विना महावीरकी कुछ वाणी व्यर्थ गई कहते हैं, किन्तु दिगम्बरी नहीं गई बतलाते हैं.
- ८- सितम्बरी कहते हैं, कि महावीर ब्राह्मणीके गर्भसे खींचकर तृषा राणीके गर्भमें छाये गये, किन्तु दिगम्बरी कहते हैं, कि वह प्रारम्भद्दीसे राणीके गर्भमें थे.
- ९- सितम्बरी आदिनाथको जुगलिया कहते हैं, और दिगम्बरी नहीं कहते.
- 90- सितम्बरी आदिनाथके छिये विधवाका घरमें रखना वयान करते हैं, परन्तु दिगम्बरी इसको झूठ वतलाते हैं.
- 99- सितम्बरी दो तीर्थंकरोंका अविवाहित रहना मानते हैं, और दिगम्बरी ५ का.
- 9२- सितम्बरी केवल ज्ञानीको सामान्य ज्ञानीका प्रणाम करना मानते हैं, दिगम्बरी नहीं मानते.
- 9३- सितम्बरी केवल ज्ञानीको लींक होना मानते हैं, मगर दिगम्बरी नहीं मानते.
- 98- सितम्बरी गौतमका त्रिडंडी तापसीके पास जाना कहते हैं, लेकिन दिगम्बरी नहीं कहते.
- १५- सितम्बरी स्त्रीका मोक्ष होना मानते हैं, दिगम्बरी नहीं मानते.
- 9६- सितम्बरी १९ वें तीर्थंकरको मिछकुंवरी कहकर स्त्री स्वरूप मानते हैं, और दिगम्बरी मिछनाथ कहकर पुरुष मानते हैं.
- 90- सितम्बरी जुगिलयाको देव हरलेगया कहते हैं, परन्तु दिगम्बरियोंका इस पर विश्वास नहीं है.

इत्यादि ८४ बोळोंका अन्तर है, हमने इसके विषयमें बहुतसी बातें विस्तारके भयसे छोड़दी हैं.

मेवाड़में जैनियोंका वड़ा तीर्थ स्थान उद्यपुरसे १६ कोस दक्षिण खैरवाड़ाकी सड़क पर धूळेव गांवमें ऋषभदेवका मन्दिर है, जिसको वेदाम्नायी और जैन दोनों मानते हैं. इस मूर्तिको वेदाम्नायी लोग विष्णुके द्शावतारोंमें समभकर अपने धर्मके अनुसार और जैन लोग तीर्थंकर समझकर अपने धर्मके अनुसार पूजते हैं. यहांपर कलकता, बम्बई, 👺 मद्रास, कर्णाटक, पंजाब श्रीर उत्तराखण्डके हजारों यात्री श्राते और बड़ी भावनाके 🦥 साथ केसर चढ़ाते हैं. केसर चढ़ानेकी यह रीति है, कि यदि किसी यात्रीने मन भर केसर चढ़ाई हो ऋौर उसी समय दूसरा यात्री एक रुपये भर केसर छेकर आवे, तो मनभरको उतारकर वह अपनी रुपये भर केसर चढ़ादेगा. केसरको शिलापर पत्थरसे घिसकर यात्री छोग अपने हाथसे चढ़ाते हैं, इस उतरी हुई केसरके वहे पुजारी लोग यात्रियोंको बेचते हैं, और केसर इस अधिकाईके साथ चढ़ती है, कि जिससे इनका दूसरा नाम " केसरियानाथ" प्रसिद्ध होगया है, श्रीर मूर्तिका काला रंग होनेसे कालाजी भी बोलते हैं. इस मन्दिरके चारों तरफ कोसों पर्ध्यन्त भीलोंकी आबादी हैं श्रीर भील लोग केसरियानाथपर बडा विश्वास रखते हैं. वे लोग सौगन्द श्रर्थात् शपथ करनेके वक्त केसरियानाथकी केसर चवाकर जिस बातका प्रण (इक्रार ) करते हैं, उससे फिर कभी नहीं बद्छते. इस मन्दिरके बननेका मुख्य हाछ कहानियोंके तौरपर है, छेकिन् मन्दिरकी प्रशस्तियोंसे इस मन्दिरका जीणींदार विक्रमी संवत्की १५ वीं सदीके प्रारम्भतक होना पायाजाता है. पहिले जो हजारों रुपया श्रीर ज़ेवर भेट होता था उसे पुजारी लोग अपना बनालेते थे, लेकिन् वैकुंठवासी महाराणा सज्जनसिंह साहिबके समयसे वहांका प्रबंध एक कमिटीके अधिकारमें करिंद्या गया है, जिसके मेम्बर जैनमतावलंबी लोग हैं, श्रोर उस कमिटीका त्रेसिडेएट ( सभापति ) राजकी तरफ्से देवस्थानोंका हाकिम कोठारी बलवन्तसिंह है.

श्रव हम पश्रिमी मज़्हवोंका थोड़ासा हाछ छिखते हैं, जो यहूदी, .ईसाई, श्रोर मुहम्मदी हैं. यहूदी छोग राजपूतानह और मेवाड़में विल्कुछ नहीं हैं, और हमारी वाक्फ़ियत भी कम है. इन तीनों मज़्हवोंकी इब्तिदा (प्रारम्भ) श्रोर तरीकृह एक ही है, परन्तु पीछेसे बहुत फ़र्क श्रागया है. सुनागया है, कि यहूदी छोग तोरातके मुवाफ़िक़ वर्ताव रखते हैं. यहूदी छोग श्रोर तोरात किताब इन तीनों फ़िक़ोंमें श्रव्वछ हैं. दूसरे .ईसाई, जिनका पेग्म्बर यसू याने ईसा (क्राइस्ट) है, जिसके समयको कुछ कम १९०० सो वर्ष हुए हैं. इस ईसाई धर्मकी शाखाकी कई प्रतिशाखाएं हैं, जिनमेंसे तीन सबसे बड़ी सुनी गई हैं, याने प्रथम रोमनकेथिछक, दूसरी प्रोटेस्टैएट, और तीसरी श्रीकचर्च इनमें रोमनकेथिछक, और श्रीकचर्चको उपासना पक्षके समान जानना चाहिये, और प्रोटेस्टैएट को वेदान्त पक्षके मुवाफ़िक़; परन्तु प्रोटेस्टैएट जीव ब्रह्मको जुदा श्रोर वेदान्त वाछे एक मानते हैं: इन तीनों प्रतिशाखाओंमें भी कई एक भेद मानेजाते हैं: उदयपुरमें वेकुंठवासी महाराणा साहिबके समयसे, याने विक्रमी १९३४ [ ई० १८७७ = हि० १८७५ ] के बाद प्रोटेस्टैएट स्काट्चर्चका पादरी जेम्स शेपर्ड साहिब यहां आया है, इस्टेंग्स होने को बाद प्रोटेस्टैएट स्काट्चर्चका पादरी जेम्स शेपर्ड साहिब यहां आया है, इस्टेंग्स होने होने हमारे साहिब यहां आया है, इस्टेंग्स होने होने हमारे साहिब यहां आया है, इस्टेंग्स होने हमारे होने हमारे साहिब यहां आया है, इस्टेंग्स होने हमारे हमारे साहिब यहां आया है, इस्टेंग्स होने हमारे होने हमारे साहिब यहां आया है, इस्टेंग्स होने हमारे होने हमारे होने हमारे साहिब यहां आया है, इस्टेंग्स हमारे हमारे

👺 और उसने विक्रमी १९४८ [.ई० १८९१ = हि० १३०८ ] में अपने मतका एक गिरजा 餐 भी बनवाकर खोळा है. यीक चर्चके छोग रिशया (रूस) में बहुत हैं. पश्चिमी मज्हब वाले तौरात, ज़बूर, इंजील, और फुर्क़ान इन ४ किताबोंको आस्मानी पुस्तक बतलाते हैं. तीसरी शाखामें मुहम्मदी याने हज़त मुहम्मदको मानने वाले हैं, जो फुर्क़ान (कुर्आन) को मानते हैं, और कुर्आन इनके यहां आस्मानी किताब मानीगई है, जो हज़त मुहम्मद्के मुंहसे जुहूर (प्रगट) में आई; और हज़त पैग्म्बरके क़ौलको हदीस बोलते हैं. पैग्म्बरके बाद अब्हनीफ़ा, मालिक, शाफ़िई, और अहमद हम्बल ये ४ इमाम पैदा हुए. इन ४ इमामोंने उक्त पेग्म्बर साहिबके कोलोंको जमा करके जो ४ किताबें बनाई वे हदीसकी किताबें कहलाई. उनके बाद ६ इमाम दूसरे हुए, जिन्होंने उन चार किताबोंमें फेरफार श्रीर कमी वेशी करके ६ कितावें नई बनाई. अस्छ तो ये १० ही हदीसकी कितावें हैं, छेकिन् इस समय सैकड़ों कि्रमकी हदीसकी कितावें मिलती हैं जिनको "सिहाह सित्तह "कहते हैं. इन लोगोंमें दो बड़ी शाखा अर्थात् (फ़िक्नें) हैं, १ - सुन्नी और २ - शीश्रा. सुन्नी कहते हैं, कि हज़त पैग्म्बरके बाद उनके चारों यार, याने अबूबक्र, उमर, .उस्मान और अ्ली, ख़लीफ़ा कहलाये; और कहते हैं, कि ३० वर्षतक मज्हवी ख़िलाफ़त रही, जिनको खुलफ़ाय राशिदीन बोलते हैं, और उनके बाद ९० वर्षतक खुलफ़ाय विनी उमय्याने हुकूमत की, और उसके बाद क़रीब ५०० वर्षतक खुलफ़ाय बिनी ऋब्बास रहे, जिनके बाद चंगेज्ख़ानियोंने ख़िलाफ़तको गारत किया. शीआ लोग हज़त पैग्म्बरके बाद हज़त ञ्चलीहीको ख़लीफ़ा व इसाम मानते हैं, ञ्रौर अवूवक, उमर, उस्मानको ज़ालिमोंमें गिनते हैं. हज़त अ़ली पैग्म्वर साहिवके दामाद् थे, जिनकी औलाद्को सय्यद् कहकर उनकी बड़ी इज्ज़त करते हैं. इस समय सुन्नियोंमें सय्यद अहमद्ने कुर्ञ्जानकी आयतोंका अर्थ नये ढंगसे करके उसे जमानहके खाजसे मिलादिया है. पश्चिमी मज्हबोंसे हमारी जियादह वाकि फियत नहीं है, यदि कोई गलती हो, तो पाठक लोग क्षमा करें.

श्रव हम मेवाड़का रियासती ढंग और कारख़ानोंका हाल लिखते हैं. इस राज्यका श्रनुमान ५०० वर्ष पूर्वतकका हाल मालूम होनेसे यही पायागया, कि यहांकी मुल्की हुकूमत दो कोमों याने कायस्थों, श्रोर महाजनोंके हाथमें रही, श्रर्थात् महाराणा साहिबको युद्ध सम्बन्धी कार्योंसे अवकाश न था, कि वे माली और मुल्की बन्दोबस्त करते, इसवास्ते अपर लिखी हुई दोनों कोमवालोंमेंसे किसी एक योग्य पुरुषको श्रपना श्रधान याने नाइब मुक़र्रर करके उसको माली और मुल्की कामका श्रिधकार देते रहे, लेकिन नियम यह था, कि महाराणा साहिबकी इच्छाके विरुद्ध कोई कार्रवाई न करे तबतक उहदहपर काइम रहे, वर्नह दूसरी हालतमें उहदेसे खारिज करदियाजावे.

प्रधानके पदपर महाजन कोमका आख़री श्रन्स कोठारी केसरीसिंह था, जिसकी जगह अब महकमहख़ास काइम होगया है. और प्रधानके और महकमहख़ासक अधिकारमें केवल इतनाही फ़र्क है, कि प्रधान कुल काम स्वतन्त्रतासे करते थे; यदि कोई वड़ा काम होता, तो महाराणा साहिबसे पूछलिया करते थे, परन्तु महकमहख़ास स्वयं नहीं करसका. कुल कामोंके लिये खुद महाराणा साहिब हुक्म देते हैं, जिनकी तामील महकमहखास कराता है.

इस महकमहके इल्त्यारमें अज्ञाय गेर व कुछ हिस्सह जागीरदारोंका है, और माठी काम भी इसी महकमहके तश्र्ष्ठक हैं. लेकिन इन्साफ्का काम जुदा हैं, जिसका हाल आगे लिखा जायेगा. इस महकमहके मातहत हाकिमान ज़िला और नाइव हाकिम हैं, जो हरवक और सालानह जमाखर्चकी रिपोर्ट इस महकमहमें करते हैं. खास महाराणा साहिवके कारखाने, याने कपड़ोंका भंडार, कपड़ द्वारा, रोकड़का भंडार, हुक्म ख्रंकी ओवरी, पांडेकी ओवरी, सेजकी ओवरी, अंगोल्याकी ओवरी, रसोड़ा, पाणेरा, सिलहखानह, वन्दूकोंका कारखानह, छुरी कटारीकी ओवरी, धर्मसभा, देवस्थानकी कचहरी, शिल्पसभा, खास ख़ज़ानह, शम्भुनिवास, ज़नानी क्योंही, फ़्रंलखानह, अस्तवल, कर्राश्चानह, छापाखानह, पुस्तकालय, सांडियोंका कारखानह, विक्टोरिया हॉल, पुलिस, साइर, बाक़ियातकी कचहरी, रावली दूकान, टकशाल, जंगीफ़ीजका महकमह, और मुलकी फ़ीजका महकमह वगेरह कुल अपना अपना जमाखर्च महकमहख़ासमें भेजते हैं, और महकमहख़ासकी तरफ़से एक कचहरी हिसाबदफ़्तरके नामकी है, जो कुल जमाखर्चकी जांच परताल करके महकमह ख़ासमें रिपोर्ट करती हैं, लेकिन ऐसे कामोंकी मन्जूरी जवतक महकमह ख़ाससे नही तवतक सहीह नहीं समझी जाती. यह महकमह विक्रमी १९२७ [हि० १२८७ = .ई० १८७०] में क़ाइम हुआ था.

मेवाड़के मुख्य पर्गने ये हैं:- गिरवा, मगरा, छोटी सादड़ी, चित्तीड़गढ़, राशमी, सहाड़ां, भीछवाड़ा, मांडलगढ़, जहाज़पुर, और कुम्मलगढ़. वेंकुंठवासी महाराणा साहिवने ऊपर छिखे हुए पर्गने काइम करके अपने पास रहने वालोंमेंसे हरएक पर्गनेका हाकिम नियत करिंद्या, और उनकी तन्ख्वाह बढ़ादी. इन्हीं दिनोंमें मुल्की काम पुख्तह करनेके छिये पैमाइश और ठेंकेका प्रबन्ध करनेको गवर्मेएटसे एक आदमी मांगा, जिसपर गवर्मेएटने मिस्टर विंगेट साहिवको भेजा. जिसने खालिसहकी पैमाइश और वन्दोवस्तका काम बहुत अच्छी तरह चलाया. पिहले इस मुल्कमें लाटा और कूंतासे जमा वुसूल कीजाती थी. लाटा याने खालिसहकी जमीनमें किसानोंके यहां जितनी पैदावार हो उसमेंसे काइदहके मुवाफिक राज्यका हिस्सह बांटलेनेको लाटा कहते हैं, और कूंता वह

कहलाता है, कि गांवोंके मुखिया लोगोंकी रामूलियतसे राज्यका अहलकार पकीहुई खड़ी कि फरलका तख़मीनह करके हिस्सह वुसूल करलेता है. अफ़ीम, ऊख, और कपास वग़ेरह बोई जानेवाली ज़मीनपर पहिले फ़ी बीघा एक रुपयेसे दस रुपयेतक हासिल वुसूल किया- जाता था, लेकिन अब ख़ालिसहमें बिल्कुल पक्का बन्दोबस्त होगया, जिससे राज्य और रऋय्यतके दिमीयानसे मत्लवी लोगोंका दस्ल उठगया. जपर बयान किये हुए पर्गनोंमें भी बन्दोबस्तके साथ कुछ तब्दीली हुई है.

अब हम हरएक पर्गनेका भूगोल सम्बन्धी रुत्तान्त तप्सीलके साथ जुदा जुदा लिखते हैं.

9- गिरवा, जिसका सद्र ख़ास राजधानी उदयपुरमें गिनाजाता है, इसके दो हिस्से हैं- एक भीतरी गिरवा, ऋौर दूसरा वाहिरी गिरवा. भीतरी गिरवा पहाड़ोंके श्रन्दर उदयपुरके गिर्द वाला हिस्सह हैं, और बाहिरी गिरवा वह है, जो पहाड़ोंके बाहिर चौंड़े मैदानमें वाक़े है. खास शहर उदयपुर, जिसमें ४६६५८ आदिमियोंकी आबादी है, पक्की शहरपनाहके अन्दर बसाहुआ है. इसके तीन तरफ याने उत्तर, पूर्व और दक्षिण ओर पक्की शहरपनाह ऋौर पश्चिमकी तरफ पीछोला तालाव वाके है. इस शहरपनाहकी शुरू वुन्याद महाराणा पहिले अमरसिंहने डाली थी, लेकिन् उस ज़मानहमें नातमाम रही. फिर महाराणा दूसरे अमरसिंहने इसका काम जारी किया, और उनके पुत्र महाराणा दूसरे संग्रामिंहने विक्रमी १७९० [हि॰ ११४६ = .ई॰ १७३३ ] में उसे ख़त्म किया. इसके पश्चिम तरफ़ अमरकुंडपर शितावपौल और उसके उत्तर तरफ़ चांदपौठ दर्वाजृह है. इन दो दर्वाज़ोंके वाहिर शहरके पश्चिमी हिस्से ब्रह्मपुरीके दो दर्वाज़े और हैं, जो अंवापोछ, श्रोर ब्रह्मपोछके नामसे प्रसिद्ध हैं. उत्तरकी तरफ़ हाथी-पौल दर्वाज़ह है, जिसके सामने शम्शेरगढ़का मरहला (जेलख़ानह) है, जो महाराणा दूसरे अरिसिंहने बनवाया था; और शमशेरगढ़से पश्चिम एक छोटी पहाड़ीपर अंबावगढ़का मरहला है; और ईशानकोणमें दिझी दर्वाज़ह और उसके सामने सारणेश्वर गढ़का मरहला है. पूर्वकी तरफ़ सूरजपौछ दर्वाज़ह और उसके सामने सूरजगढ़ नामका मरहछा है. दक्षिण तरफ उदयपोठ (१) है, जिसके सामने कृष्णगढ़ नामका मरहठा था, जिसकी पुरानी इमारत खंडहर होजानेके सबव अब उसजगह वर्तमान मंहाराणा साहिबने कैदियोंके लिये एक नया जेलखानह बनवाया है. अभिकोणके वुर्जपर जगत्शोभा नामी एक

<sup>(5)</sup> पहिले इस दर्वाज्हका नाम कमिलया पौल था, जो मरहटोंके गृद्रमें बन्ध किया गयाथा, परन्तु वैकुएठवासी महाराणा सज्जनिसंह साहिबके पुत्र उत्पन्न हुआ, उस समय यह दर्वाज्ह खोला- जाकर उदयपौलके नामसे प्रसिद्ध कियागया.

क्षे बड़ी तोप महाराणा दूसरे जगत्सिंहकी बनवाई हुई है, श्रीर उसके सामने इन्द्रगढ़का 👺 मरहला हैं. दक्षिण तरफ़ कृष्णपौल द्वीज़ह हैं, यहांसे शहरपनाह मांछला मगरा परसे गुज़रकर पश्चिमकी ओर पीछोला तालाबके किनारेतक पहुंचगई है. पहाड़की चोटीपर एकलिंगगढ़ नामका एक छोटासा किला है, जिसके दक्षिण तरफ़ पहाड़के अख़ीर हिस्सेपर तारावुर्ज नामका मोर्चा, ऋौर इसी पहाड़के पश्चिम दूध तलाईके सामने रमणापौल द्वीज़ ह और उसके पश्चिम पीछोलाके किनारेपर, जहां शहरपनाह खत्म होती है, जलबुर्जकी खिड्की है. इससे आगे पीछोला तालाब है, जो महाराणा लाखाके समय विक्रमी संवत् के १५ वें शतकमें किसी बनजारेने बनवाया था. इस तालाबके दक्षिण तरफ पानीके बीचमें जगमन्दिर नामी महल और बगीचा है. इन महलोंमें विक्रमी १६७१ [हि॰ १०२३ = .ई॰ १६१४] में शाहज़ादह खुरमने एक बड़े गुम्बज़की नींव डाली थी, जबिक वह जहांगीरका भेजा हुआ फ़ौज छेकर उद्यपुरमें आया था, और महाराणा कर्णसिंहने इस महलको तय्यार करवाया. फिर वही शाहज़ादह खुर्रम ऋपने बाप जहांगीरसे वागी होकर भागनेके समय महाराणाका शरणागत होकर इसी महलमें रहा था. इस महलके पूर्वका होज फ़व्वारोंका खुजानह है. महलके पश्चिममें जनानह मकान, और महलके उत्तर तरफ बड़े चौकका होज़ वग़ैरह महाराणा अव्वल जगत्सिंहने बनवाये थे, और १२ पत्थरका महल तथा नहरके महल और स्तम्भों वाले खुले हुए दोनों दरीखाने, कुंवरपदाके महल, और ४ होज़ महाराणा दूसरे संयामसिंहके वनवाये हुए हैं. इन महलोंमें कपूरवावाकी एक छत्री मश्हूर है. सुना गया है, कि शाहज़ादह खुर्रम इस नामके फ़क़ीरपर बड़ा एतिक़ाद रखता था, श्रीर उसीके नामसे शाहज़ादहने यह स्थान बनवाया था. इसी तालाबके अन्दर उत्तर तरफ महलोंके सामने जगन्निवास नामी दूसरा बहुत .उम्दह महल बनाहुआ है, जिसमें बग़ीचा, होज़, और फ़ट्वारे वग़ैरह कई चीज़ें देखनेके लाइक हैं. श्रामके दुरस्तोंपर मयूर बैठकर बोलते हैं, उसवक़ देखनेवालोंकी टिकटिकी लगजाती इस तालाबके दोनों मकानोंको देखनेके लिये हजारहा कोसोंसे सैकड़ों मुसाफ़िर दौडकर आते हैं, जो देखकर अपनी मिहनतका बदला भरपाते हैं. तालाबको दक्षिण और पश्चिम दोनों ओर पहाड़ोंसे घिरा हुआ देखकर, जिनमें सरसब्ज़ द्रस्त नजर आते हैं, मुसाफ़िर लोग यही चाहते हैं, कि इसी यात्रामें अधिक समय व्यतीत हो. तालावके ऋन्दर दो और भी छोटे छोटे महल हैं, पहिला अरसी विलास, महाराणा अरिसिंहकावनवाया हुआ, और दूसरा मोहन मन्दिर, जो महाराणा अव्वल जगत्सिंहके पासवानिये पुत्र मोहनदासने बनवाया था. तालाबका उत्तरी हिस्सह शहरसे घिरा 🍇 🖏 हुआ है, और वहां यह तालाब जल पूरित नदीके आकारमें दिखाई देता है. के पूर्वी किनारेपर राजधानीके महलोंसे दक्षिण तरफ इस तालावका बड़ा वन्ध है, जिसको बड़ीपाल कहते हैं. इस बन्धकी मरम्मत महाराणा अव्वल जगत्सिंह, संग्रामसिंह श्रीर भीमसिंहके वक्तमें होती रही, लेकिन, महाराणा जवानसिंहने इस बन्धको ऐसा मज्बूत बनवादिया, कि अब इसके टूटनेका भय नहीं रहा. विक्रमी १८५२ [हि॰ १२१० = .ई॰ १७९५] में जब यह बन्ध टूटगया था, तो उससे शहरको बहुत नुक्सान पहुंचा. पूर्वी किनारेपर महाराणा साहिवके महल हैं, जिनका बयान श्रागे लिखा जायेगा, लेकिन ऐन किनारेपर महाराणा स्वरूपसिंहके बनवाये हुए अखाड़ाके महल हैं, जिनमें एक तरफ़ सेवाके ठाकुर पीतांवररायका देवालय श्रीर दूसरा गुलावस्वरूपविहारीका मन्दिर है, जो महाराणा स्वरूपसिंहकी महाराणी राठौड़ने बनवाया था, उसके आगे नया महल और पार्वती विलास नामी महल हैं, जो महाराणा भीमसिंहने वनवाये थे, और उससे आगे रसोड़ेका महल है, जिसकी बुन्याद विक्रमी १६७१ [हि॰ १०२३ = .ई॰ १६१४ ] में शाहजादह खुर्रमने डाली थी, जिसको महाराणा कर्णसिंहने समाप्त करवाया, श्रीर इसी कारण इसका दूसरा नाम कर्णविलास भी रक्खा गया. इसके जपरके कोठेपर महाराणा संयामसिंहने यह नक्षत्र देखनेका यंत्र वनवाया था, जो अवतक मौजूद है. इसके पासही किनारेपर महाराणा जवानसिंहका बनवाया हुन्या जलिनवास महल है, जिसमें नहर व फ़टवारे वने हुए हैं. इसके नज़्दींक रूपघाट है, जो महाराणा अरिसिंहके धायभाइयोंमेंसे रूपा धायभाईने वनवाया था. उसके आगे नावघाट है, जहां नाव और किश्तियां वंधी रहती हैं, और उसीके क्रीव नाव चलाने वालोंके घर हैं. इसके त्यागे महियारिया चारण इयामल-दास, जसकर्णकी हवेली है, जिसके पासही राणावत उद्यसिंहकी हवेली, लालघाट चौर सनवाड़की हवेछी है. चागे वड़कर वागौरकी हवेछी चौर त्रिपोछिया घाट है जिसे गनगौर घाट भी कहते हैं. यह त्रिपोलिया महाराणा अरिसिंहके समयमें सनावड़ ब्राह्मण वड़वा अमरचन्द्रने वनवाया था, जिसके ऊपर बागौरके महाराज शक्तिसिंहने एक उन्दह महल वनवादिया है. इसके त्यागे बीरूघाट, शिताव-पौछ, चांदपौछ, फत्हखां महावत ( फीठवान ) की हवेछी, और मोती कुंडका मकान है. पश्चिमी किनारेपर जगनिवासके सामने माजीका अंतरीपनुमा मन्दिर महाराणा सर्दारसिंहकी महाराणी बीकानेरीका बनवाया हुआ है, जिसके आगे आमेटकी हवेली है, जो सर्वारगढ़के डोडिया ठाकुर सर्वारसिंहने बनवाई थी. उसके आगे उदय-🐉 स्यामका मन्दिर है, जो महाराणा उदयसिंहने उदयपुरकी बुन्याद डालनेके वक् 🍪

इससे आगे पीपलियाकी हवेली, पंच देवली घाट, थांवलाकी हवेली, बाबा 🎡 हनुमानदासका बनवाया हुआ हनुमानघाट, और भीमपदोइवरका मन्दिर, जो महाराणा भीमसिंहकी महाराणी बीकानेरीने बनवाया था, क्रमसे एक दूसरेके बाद वाके हैं. पद्मेश्वर श्रोर शितावपौल दर्वाज़हके बीचवाला तालावका हिस्सह श्रमरकुएड कहलाता है, क्योंकि बड़वा अमरचन्द्रने इसके पूर्व और पश्चिममें घाट बनवाकर इसको फव्वारोंसे इसके उत्तरको चांदपौल दुर्वाज्हसे ब्रह्मपुरीमें जानेके लिये एक आरास्तह किया था. पुल वना है. इस पुलके ज्यागे जो हिस्सह तालाबका है वह स्वरूपसागर कहलाता है, जिसके दो हिस्से होगये हैं, और उन दोनोंके बीचमें अमरओटा नामसे एक दीवार पानी के सत्हकी वरावर वनी हुई है. इसंके आगे पानीका निकास है, जिसको वैकुएठवासी महाराणा सज्जनसिंह साहिबने बहुत खूबसूरत श्रीर मज्बूत बनवाया है. बर्सातके दिनोंमें जब तालाब भरकर चहर गिरने लगती है, उस वक्त यहाँकी शोभा देखनेके योग्य होजाती है. तालावके दक्षिणी किनारे वाली एक टेकरीपर खास ओदी नामी एक शिकारगाह है, जिसको महाराणा संत्रामसिंहने बनवाया था. वर्तमान महाराणा साहिबने वहांपर महल वरोंरह वनवाकर उसकी शोभा श्रीर भी बढ़ादी हैं. उसी तरफ़ खुशहाल श्रोदी, श्रीर धर्म-अोदी वरेंगेरह छोटी छोटी कई शिकारगाहें और भी हैं. वाकी पहाड़के बीचमें महाकालीका एक मन्दिर महाराणा जवानसिंहका बनवाया हुआ है, और नैऋत कोणमें सीता माताका छोटासा पुराना मन्दिर है, जहां पौष महीनेमें रविवारको मेला होता है. तालाबके पश्चिमी किनारेपर सीसारमा गांवमें महाराणा संयामसिंहका बनवाया हुआ वैद्यनाथ महादेवका एक प्रसिद्ध मन्दिर है, श्रीर उसके पश्चिमोत्तरमें वांसदरा पहाड़पर, जो शहरसे ११०० फीट श्रीर समुद्रके सत्हसे ३१०० फीट ऊंचा है, वैकुएठवासी महाराणा सज्जनसिंह साहिबने वहुत अच्छे महल वनवाकर उसका नाम सज्जनगढ़ रक्खा है. उसमें जो बाकी काम रहगया था, वह वर्तमान महाराणा साहिबने पूर्ण करवाया. यह स्थान भी देखनेके योग्य है. क्योंकि इसके देखनेके लिये आदमी दो भीलकी चढ़ाई चढ़कर जपर जानेपर अपनी मिह्नतको उसी वक् भूळ जाता है. बड़ीका तालाव जो सजनगढ़के समीप उत्तरकी तरफ है, उसका हाल महाराणा अव्वल राजसिंहकी तवारीख़के साथ लिखा-जायेगा.

पीछोला तालाबके उत्तर तरफ़ फ़त्हसरोवरके नामसे एक नया तालाब बनरहा है, जो पीछोलेसे मिलादिया जावेगा. ब्रह्मपुरीके उत्तर पीछोला तालाबके किनारेपर अम्बिका भवानीका प्रसिद्ध मन्दिर है, जो महाराणा राजसिंह अव्वलने बनवाया था, और देवाली यामके समीप फ़त्हसरोवरके उत्तरी किनारेवाले एक खड़े पहाड़की 🚳

के चोटीपर कायस्थोंका बनवाया हुआ नीमचमाताका एक पुराना मन्दिर है, जहां श्रावण के कृष्ण ऽऽ को मेठा होता है, और कुछ शहरके छोग दर्शनोंको जाते हैं. पुरोहितजीका ताठाब उदयपुरसे ७ मीछके क्रीब ईशान कोणमें सिफ़ेद खूबसूरत पत्थरसे बांधा गया है.

अब हम इसी जगहसे दक्षिणको चलकर शहरके बाहिर व भीतरका हाल लिखते फ़त्हसरोवरके पीछे महाराणा संग्रामसिंहका बनवाया हुआ बाग है, जिसको सहेिंछेयोंकी बाड़ी कहते हैं, इसमें महल और एक बड़ा होज़ बना हुआ है. सरोवरके बन्धकी दक्षिणी पहाड़ीपर मोतीमहल नामका पुराना खएडहर है, जहां विक्रमी १६१६ [ हि॰ ९६६ = .ई॰ १५५९ ] में महाराणा उदयसिंहने उदयपुरके शहर और महलकी बुन्याद डाली थी, जो बादको एक फुकीरकी इजाज्तसे पीछोला तालाबके किनारेपर बनवाये गये. सहेलियोंकी बाड़ीके पूर्व शिवरतीके महाराज गजिसह वगैरह कई सर्दारों श्रोर पासवानोंकी बाड़ियां हैं, श्रोर एकिछेंगेश्वरकी सड़कपर नदीका पुछ और विष्णुका एक मन्दिर धायभाई रूपाका बनवाया हुआ है. पीछोलाके निकासी नाले (गुमा-निया खाल ) के दक्षिण किनारेसे आबादी शुरू होती है. रेज़िडेंसीकी कोठी, जो महाराणा भीमसिंहके समयमें कॉब साहिबने बनवाई थी, श्रीर जिसको महाराणा जवानसिंहने १०००) रुपया देकर ख्रीदली थी, उस कोठीके पास पुराने गुम्बज्दार महल हैं, जो पेइतर बेगूंके रावत्की हवेली थी, और अब उसमें अंग्रेज़ी रेज़िडेएट रहते हैं. कोठीके अग्नि कोणकी तरफ़ रेज़िडेंसी सर्जनका बंगला है. कोठीके दक्षिण रेज़िडेन्सी का बगीचा और सेठ ज़ोरावरमछकी बाड़ी है. उसके दक्षिण हज़ारेश्वर महादेवका मन्दिर है, और हज़ारेश्वरके महल, जो महाराणा दूसरे जगत्सिंहके समयमें एक दादूपंथी साधुने अपने आश्रमके लिये बनवाये थे. इसीके क़रीब स्कॉच मिझनका गिरजा है, जो पादरी डॉक्टर जेम्स शेपर्डने हालमें बनवाया है. गिरजाके पश्चिममें मेरा ( कविराजा इयामळदासका ) इयामळ बाग्, ऋौर इसके उत्तर सरद्फ्तरका वंगळा है, इसके आगे मिस्टर छोनार्गिन, गार्डन सुपरिएटेएडेएट मिस्टर स्टोरी, फ़ीरोज़शाह पिइतनजी सोदागर श्रोर मिस्टर जर्मनीका वंगला पास पास वाके हैं. मिस्टर जर्मनीके बंगलेके क्रीव महता तरुतसिंह ऋौर महता गोविन्दसिंहकी बाड़ियां हैं, जिनके क्रीव कचहरी बन्दोबस्तके बंगले, और इनके दक्षिण चौगान और दरीख़ाने वाके हैं. महाराणा साहिब नवरात्रिके त्यौहारोंपर जुलूसी सवारीसे अक्सर इसी जगह आते चौगानके पश्चिममें तोपखानह अौर उसके पीछे महाराणा दूसरे अरिसिंह 🖓 के समयके बने हुए जैन मन्दिर हैं, जिनमें बड़े बड़े क़दकी जैन मूर्तियां हैं.

पश्चिम पीछोठाके निकासी नाठेपर पादरी जेम्स शेपर्डका बंगठा, नाठेके पश्चिम कि विठिअम टॉमसका बंगठा, श्रोर उसीके पासकी पहाड़ीपर एग्जिक्युटिव इंजिनिअर मिस्टर टॉमसनका श्रोर उसके उत्तरकी टेकरीपर मिस्टर विंगेटका बंगठा है. ये कुल बंगठे सिवा पादरी शेपर्डके राजकी तरफ़से बनवाये गये हैं, किसी साहिबकी मिल्कियत नहीं है. श्यामलबाग़के पश्चिम भीम और स्वरूप पल्टनकी लाइनें श्रोर उससे दक्षिण हाथीपोलकी सराय, और वायव्य कोणमें हाथीपोलका मरहला है. उसके आगे महाजनोंकी पंचायती थोमकी बाड़ी है, जिसमें एक जैनका मन्दिर श्रोर मकान वनाहुआ है.

अब हम हाथीपौछ द्वांजहके भीतर चलते हैं. मोतीचौहहाकी पश्चिमी लाइनकी तरफ़ करजालीके महाराज सूरतिसंह और शिवरतीके महाराज गजिसहिकी हवेलियां हैं, श्रीर उसी लाइनमें वनेडाके राजा गोविन्द्सिंहकी हवेली है, जिसके श्रागे घएटाघरका मनारह और कोतवालीका मकान है. इससे आगे पिक्चमी लाइनमें शीतलनाथका जैन मन्दिर है, श्रीर उससे श्रागे महाराणा स्वरूपसिंहकी महाराणी अभयकुंवरका बनवाया हुआ अभयस्वरूपबिहारीका मन्दिर और एक बावड़ी है. इसके आगे महाराणा जगत्सिंह ऋव्वलकी धाय नौजूका बनवाया हुआ विष्णुका मन्दिर है, जो विक्रमी १७०४ [ हि॰ १०५७ = ई॰ १६४७ ] में तय्यार हुआ था, और उसके क़रीबं जग-न्नाथरायका वडा मन्दिर है, जो इन्हीं महाराणाने विक्रमी १७०८ [ हि॰ १०६१ = ई॰ १६५१ ] में वनवाया था. इससे आगे पूर्वी लाइनमें आसींद्के रावत्की हवेली और पश्चिमी लाइनमें गोकुलचन्द्रमाका विष्णु मन्दिर है, जिसको बागौरके कुंवर शार्दूलसिंहकी पत्नी, याने महाराणा शंभुसिंहकी माता नन्दकुंवरने विक्रमी १९३१ [हि० १२९१ = ई० १८७४] में वनवाया है. इसके आगे जगिह्यारोमणिका मन्दिर है, जिसको महाराणा जवान-सिंहकी महाराणी बाघेळीकी आज्ञानुसार महाराणा स्वरूपसिंहने बनवाकर विक्रमी १९०५ [हि॰ १२६४ = .ई॰ १८४८ ] में समाप्त किया, और उसके सामने जवानस्वरूपेश्वरका मन्दिर है, जो महाराणा जवानसिंहकी आज्ञानुसार महाराणा स्वरूपसिंहने विक्रमी १८९९ [ हि॰ १२५८ = .ई॰ १८४२ ] में समाप्त किया. इस जगह दोनों तरफ दुकानोंकी छाइनें भी महाराणा स्वरूपसिंहकी बनवाई हुई हैं, जिनके आगे महलोंमें प्रवेश करनेको पहिला दर्वाज्ह बड़ीपोल है, जिसको महाराणा अन्वल अमरिसंहने विक्रमी १६७६ [ हि॰ १०२८ = .ई॰ १६१९ ] में बनवाया था. इसके दोनों तरफ वाले दो दालान महाराणा दूसरे अमरसिंहने विक्रमी १७५७ [हि॰ १११२ = .ई॰ १७०० ने में बनवाये थे, और उनके दोनों तरफ घडियाल 👺 व नकारखानेकी मनारनुमा छतरियां हैं, जो इन्हीं महाराणाने वनवाई हैं. आगे बहकर त्रिपौछिया याने बराबर कृतारमें सिफ़ेद पत्थरके तीन दुर्वाजे हैं. ये महाराणा दूसरे संयामसिंहके बनवाये हुए हैं. इनके ऊपर हवामहल नामका एक महल महाराणा स्वरूपसिंहका तय्यार करवाया हुन्त्रा है. इसके आगे महलोंका बड़ा चौक है, जिसके नीचे छदावके बड़े दालान और सूरज पौल दर्वाज़ह, महाराणा कर्णसिंहके बनवाये हुए हैं. इस छदावपर महाराणा दूसरे संग्रामसिंहकी बनवाई हुई हस्तिशाला है. सभाशिरोमणि दरीख़ानह, तोरण पौल, रावला ( ज़नानह महल ), और सूरज चौपाड़ तो महाराणा कर्णसिंहने श्रीर अमर महल महाराणा स्ममरसिंह अव्वलने पीतमनिवासमें चीनीका काम व सूरज चौपाड़में नकाशीका काम तय्यार करवाये. महाराणा दूसरे जगत्सिंहके श्रीर स्वरूपविलास महाराणा स्वरूपसिंहके, माणक महल, भीमविलास, और मोती महल, ये तीनों महाराणा कर्णसिंहके वनवाये हुए हैं, लेकिन् माणक महलमें स्वरूपसिंहने, भीमविलासमें भीमसिंहने, श्रीर मोती महलमें जवानसिंह ने काच वगैरहका नया काम और बनवाया. सिलहखानह, राय आंगन, नेकाकी चौपाड, पांडेकी श्रोवरी श्रोर पाणेराकी नौचौकियां, ये कुछ मकानात महाराणा उदयसिंहने बनवाये थे. पाणेराके ऊपरका चन्द्र महल, श्रोर दिलकुशाल ( दिलखुश्हाल ) की चौपाड़ महाराणा कर्णसिंहने; बड़ी चित्रशाळी दिळकुशाळका परछना, महाराणा संयाम-सिंहने; शिवप्रसन्न व अमरविछांस ( वाड़ी महल ) महाराणा दूसरे अमरसिंहने; और खुरामहल महाराणा स्वरूपसिंहने तय्यार करवाये. कोठारका मकान महलोंके प्रारम्भ समयमें महाराणा उदयसिंहका वनवाया हुआ है. दक्षिण तरफ " शम्भुनिवास " नामी अंग्रेज़ी तर्ज़का एक महल महाराणा शम्भुसिंहका बनवाया हुन्त्रा है. पहिले इस जगह महाराणा अव्वल जगत्सिंहके वनवाये हुए कुंवरपदाके महल थे, जिसका एक पुराना हिस्सह शम्भुनिवासके सामने अवतक मौजूद है. इन महलोंकी तरक़ी वैकुएठ वासीं महाराणा सज्जनसिंहके समयमें भी होती रही, छेकिन् वर्तमान महाराणा साहिबने शम्भुनिवासके दक्षिण तरफ एक वड़ा आठीशान अई रताकार महल तय्यार करवाया है, जिसका काम अभीतक जारी है. इस महलको कुल महलोंका दक्षिणी रक्षक स्थान ( दुर्ग या किला ) कहना चाहिये. इसके दक्षिणमें बड़ी पालका बन्ध और उसके पीछे सज्जननिवास नामी एक वड़ा वाग् महाराणा सज्जनसिंहका वनवाया हुआ देखनेके छाइक है, जिसमें नीलकंठ महादेवका प्राचीन स्थान, पाला गणेशका मन्दिर और अनेक तरहकी घूमी हुई पिट्टयां याने सड़कें, जिनके दोनों तरफ़से अनेक प्रकारके फूठोंकी सुगंध 🖟 आतीहुई, ऋौर कहीं होज़ोंके बीचमें घातुमयी मूर्त्तियोंके हाथसे फ़व्वारे चलते हुए, कहीं 🎡

👺 होजके गिर्द फव्वारोंके चलनेसे बर्सातकासा रूप दिखाई देना, कहीं जालीदार 🎡 गुम्बज़ी होज़में जलजन्तुओंका कीडा करते नज़र आना, कहीं शेर, चीते, तेंदुए, और रीछ वगैरह जंगली जानवरोंका बोलना, कहीं लोहेकी जालमयी दीवारोंके भीतर सामर, रोज, हरिण, चौसींगे आदि तृणचर जंगळी जानवरींका फिरना, कहीं तोता, मैना व चंड्र वगैरह अनेक प्रकारके पक्षियोंका किलोल करना, कहीं बड़े विस्तार वाले हरित चौगानमें अंग्रेज, हिन्दुस्तानी, और मेवाडियोंका गेंद खेळना, कहीं गुळावी व किर्मज़ी फूलोंवाली हरी बेलोंका वक्षोंको ढंकना, कहीं मेवा और फलदार वक्षावलीकी शोभा दिखाई देना, और ठौर ठौर रक्षोंकी सघन छायामें वेंच और कुर्सियोंका रक्खाजाना इत्यादि इस सुहावनी छटा श्रीर शोभाको देखकर सेर करनेवालोंका दिल यह नहीं चाहता, कि वहांसे उठकर जावे. इस वाग्रके भीतर महाराणा जवानसिंहके बनवाये हुए महल और उनसे अग्निकोणकी तरफ एक ऊंचे स्थानपर विक्टोरिया हॉल नामी बहुत ही सुन्दर तर्ज़का महल वर्त्तमान महाराणा साहिबने वनवाया है, जिसके सामने ज्युबिलीकी यादगार में श्रीमती महाराणी विक्टोरियाकी पाषाणमयी मूर्ति है. महलके भीतर श्रद्धत वस्तु-संग्रहालय ( म्यूज़िश्रम ), प्राचीन वस्तु संग्रहालय, और पुस्तकालय बने हैं, जहां ञ्चाम लोगोंको सेर करनेकी इजाज़त है. इस बागके उत्तरी फाटककी पूर्वी लाइनमें महता राय पन्नालालकी बाड़ी श्रोर पश्चिमी लाइनमें कविलोगोंका मद्रसह (चारण पाठशाला) है, जिसकों में ( कविराजा इयामलदास ) ने उमराव सर्दारों के चन्दे और त्यागके रुपयों से वैकुएठवासी महाराणा सज्जनसिंह साहिवकी आज्ञानुसार वनवाया है. इसमें चारणों के लड़के पठन पाठन करते हैं. वर्त्तमान महाराणा साहिवने इस पाठशालाके पाठक लोगोंका प्रवन्ध राजकी तरफ़्से करदिया है. यहांसे थोड़ी दूर आगे वढ़कर वायव्य कोणमें राज यन्त्रालय (छापाखानह) है. शहरसे दक्षिण दो मीलके फ़ासिलहपर गोवर्डनविलास नामी स्थान है, जहां महाराणा स्वरूपसिंहके वनवाये हुए महल, तालाव व आखेट स्थान हैं, और एक पुराना कुएड धायभाई मानाका बनवाया हुआ है, जिसको उसने विक्रमी १७९९ [हि॰ ११५५ = .ई॰ १७४२ ] में तय्यार करवाया था. गोवर्द्दनविलाससे पूर्व दिशाको शमीनाखेड़ा यामके बीचमें गुसाइयोंका एक प्रतिष्ठित मठ है. यह मठ महाराणा दूसरे अमरसिंहके समयमें गुसाई हरनाथगिरि और उसके शिष्य नीलकएठिगिरिने वनवाया था. इस स्थानके मुत्राफ़ीके ग्राम व प्रतिष्ठा वगैरह अभीतक बहाल है, श्रीर इसके समीप शहरकी तरफ नागोंका अखाड़ा है, जहां नागा सन्यासी लोग चातुर्मासमें ठहरते हैं. कृष्णपौळ और उद्यपौळ द्वीज़हके बीचमें शहरके वाहिर अग्निकोणमें जंगी 🏇 फ़ौजकी बारकें ( रहनेके स्थान ) हैं. 🏻 शहरसे ईशानकोणकी तरफ़ शारणेश्वर महादेवका 🍪

👺 मन्दिर है, जिसकी चौखटमें एक पाषाण लेख रावल अल्लटके समयका याने, विक्रमी १०१० 🚭 [ हि॰३४२ = ई॰९५३] का खुदा हुआ छगायागया है. यह पाषाण छेख पहिछे विष्णु-मन्दिरका था. इस मन्दिरके समीप कुछ शहरके स्मशान क्षेत्र हैं. शहरसे पूर्व एक मीलके अन्तरपर नदींके किनारे चम्पाबाग् नामका एक उम्दह बाग् महाराणा कर्णसिंहका वनवाया हुआ है, और उसके किनारेपर हरसिद्धि देवीका मन्दिर उसी जुमानेका बना हुआ है. इस मन्दिरकी सीढ़ियोंमें एक पाषाण छेख रावछ शक्तिकुमारके समयका छगाहुआ चम्पाबाग्से अप्रिकोणको सङ्कके दक्षिणी किनारेपर महाराणा जगत्सिंहकी राज-कुमारी रूपकुंवरकी बनवाई हुई सराय, और पुष्टि मार्गका मन्दिर है. आहड़ यामकी पुरानी सड़कंपर महाराणा दूसरे जगत्सिंहकी महाराणी भटियाणीकी बनवाई हुई सराय, बावड़ी, और पुष्टिमार्गका मन्दिर है. शहरसे २ मील पूर्वकी तरफ आहड़ नामी याम है, जो गुहिलोत वंशके राजात्र्योंकी चित्तौड़से पहिलेकी पुरानी राजधानी थी. वहां बड़ी बड़ी इंटें और प्राचीन इमारतोंके पाषाण अभीतक मिलते हैं. अब यह एक छोटासा याम रहगया है, जिसमें विक्रमी संवत्की आख्री १५ वीं सदीके बने हुए जैन मन्द्रि हैं. दो मन्दिरोंमें १० वें शतकके पाषाण छेख भी लगादिये हैं, जो नरवाहन और शक्ति-कुमारके समयके मालूम होते हैं. इस ग्रामके क्रीव पूर्व तरफ गङ्गोद्भवका तीर्थ, महाराणाओंका रमशान क्षेत्र हैं, जिसको महासती कहते हैं. यह गङ्गोद्भवका कुएड चित्तीड़ से पहिले गुहिलोतोंकी राजधानीके समयका वतलाते हैं. कुणडके बीचमें एक ऊंचा चबूतरा है, जिसको छोग गंधर्वसेनकी छत्री कहते हैं, इसके विशयमें यह भी कहावत प्रसिद्ध है, कि गुहिछोत राजाकी भक्तिके कारण इस कुण्डमें गंगा नदीका सोता आया है, इस कारण छोग इस कुण्डमें स्नान करनेका वड़ा महात्म्य समभते हैं. समीप महाराणा अमरसिंह अव्वलकी बड़ी छत्री है, जिसकी नेव विक्रमी १६७७ [हि॰ १०२९ = .ई॰ १६२० ] में डाली गई थी, श्रीर इस स्मशान क्षेत्रमें यही पहिली छत्री है. इसके पास अग्निकोणकी ऊंची कुर्सीपर महाराणा कर्णसिंह और महाराणा जगत्सिंहकी दो छोटी छत्रियां हैं, जिनके दक्षिण तरफ़ महाराणा दूसरे अमरसिंहकी बड़ी छत्री, और उसके सामने दूसरे संयामसिंहकी बड़ी छत्री है, जिसके गुम्बज्का काम नातमाम रहगया है, श्रीर उसीके समीप श्वेत पाषाणकी बनीहुई महाराणा भीमसिंह, महाराणा जवानसिंह, महाराणा सर्दारसिंह, महाराणा स्वरूपसिंह, महाराणा शन्भुसिंह, श्रीर महाराणा सज्जनसिंहकी छत्रियां हैं. इस महासती स्मशान क्षेत्रके गिर्द दीवार खिंची हुई है. बाहिरकी तरफ़ उत्तर श्रोर वायव्य कोणको रियासती छोगोंकी छोटी छोटी कई 🖫 छित्रयां हैं, श्रोर महासतीके स्थानसे पूर्व महाराणा श्रव्वल राजिसहके समयकी लाली 🧱

🦃 ब्राह्मणीकी बनवाई हुई सराय, मन्दिर और बावड़ी है. उससे त्रागे उसी समयकी सुन्दर-🕵 बाव नामकी बावड़ी है; ऋौर उससे आगे पुरानी सड़कपर बैड़वास ग्राममें कायस्थ फ़त्हचन्दकी बनवाई हुई सराय, बावड़ी और एक पहाड़ीपर खेमज माताका मन्दिर इससे उत्तर नई सड़कपर महाराणा शम्भुसिंहके धवा बदनमछकी बनवाई हुई वावड़ी है; उससे आगे नई सड़कके दक्षिणको महाराणा अव्वल राजसिंहकी महाराणी रंगरसदेकी बनाई हुई त्रिमुखी बावड़ी, श्रीर उसीके समीप भरणाकी सराय है; श्रीर उससे आगे देवारीका द्वीजृह और अग्निकोणको उद्यसागर नामका बड़ा तालाब है, जिस-की नेव महाराणा उदयसिंहने विक्रमी १६१६ [हि॰ ९६६ = .ई॰ १५५९ ] में डाली थी. इससे अग्निकोणमें चेजाका घाटा, श्रीर बाहिर गिरवेमें घासाका तालाब है, जो विक्रमी संवत् के १० वें शतकसे पहिलेका बनवाया हुआ मालूम होता है, और ऊंटाला याममें शीतला माताका प्रसिद्ध मन्दिर है. उदयपुरसे क़रीव १६ मील ईशान कोणको महाराणाका आखेट स्थान नाहरमगरा है, जहां महाराणा दूसरे संघामसिंहके बनवाये हुए महळ थे, लेकिन महाराणा शम्भुसिंह साहिब और महाराणा सन्जनसिंह साहिबने वहां कई महल और आखेट स्थान नये बनवाकर उसको अति रमणीय करदिया है. उद्यपुरसे उत्तर क्रीब ६ कोसपर एकछिंगेश्वरकी पुरी है. यह स्थान बहुत पुराना है. जब चित्तोंड्में पहिले राजधानी न थी उससे पहिले गुहिल कुलके राजा इसी नागदा गांवमें राज्य करते थे. इन राजाओं मेंसे बापा रावलने एक लिंगेश्वरको स्थापन करके चित्तीड्का राज्य लिया; उस समयसे यह मन्दिर प्रसिद्ध रहा, छेकिन् माछवी और गुजराती मुसल्मानोंके हमलोंसे मन्दिरको दो तीन बार नुक्सान पहुंचा; तब महाराणा मोकल, महाराणा कुम्भकर्ण श्रीर महाराणा रायमञ्जने समय समयपर इसका जीर्णोंदार करवाया. मन्दिरके गिर्द संगीन दीवार महाराणा मोकछने बनवाई और मन्दिर व मूर्ति का जीर्णोद्धार महाराणा रायमछने करवाया, और बड़े मन्दिरके दक्षिण तरफ नाथ लोगोंकी पुरानी समाधि और मन्दिर वगैरह भी हैं। गोस्वामीके रहनेका मठ भी पुराना है, परन्तु पीछेसे उसका जीणोंदार होता रहा है. वड़े मन्दिर से उत्तर ऊंची कुर्सीपर विंध्यवासिनी देवी और हारीत ऋषि (१) के मन्दिर हैं; मन्दिरसे पूर्व इन्द्रसरोवर तालाब, जिसको भोडेला भी कहते हैं, विद्यमान है. इसी मन्दिरके साथ बनवाया गया था, जिसका जीणींदार महाराणा मोकळ और महाराणा श्रव्वल राजसिंहने करवाया. मन्दिरसे नैऋतकोणको बाघेला तालाब है, जो महाराणा मोकलने ऋपने भाई बाघसिंहके नामपर बनवाया था. इस तालाबके

<sup>(</sup>१) प्रशस्तियोंमें इस नामको हारीत राशि छिखा है.

पश्चिमी तीरपर नागदाके पुराने खण्डहर अवतक मीजूद हैं. खुमाण रावलकी समाधिपर कि वनाहुआ दो समामण्डपका मन्दिर अवतक खड़ा है, और यामके नैऋत कोणमें दो जैन मन्दिर विक्रमी १५ वीं सदीके बने हुए हैं, जिनमें बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं. तालावके नैऋती तीरपर दो बहुत .उम्दह पुराने मन्दिर हैं, जिनको लोग सास बहूके मन्दिर कहते हैं. इन मन्दिरोंमें नकाशीका काम देखनेके लाइक है. इन .इमारतोंका ढंग देखनेसे मालूम होता है, कि ये विक्रमी संवत्की ११ वीं सदीमें बनाये गये होंगे. एकलिंगेश्वरके मन्दिरसे पूर्व एक खड़े पहाड़की चोटीपर राष्ट्रसेना देवीका मन्दिर है. नवरात्रिमें इस देवीको १ महिष और २ बकरे महाराणा साहिबकी तरफ़से, और ९ महिष, व १८ वकरे देखवाड़ाके राजकी तरफ़से बलिदान कियेजाते हैं. एकलिंगेश्वरके मन्दिरके क्रीब एक मीलसे ज़ियादह दूर बापा- रावलका समाधिस्थान है, और इसी तरह एकलिंगेश्वरके गिदोंनवाहमें कई मन्दिर पुराने मिले हैं, और उनसे प्रशस्तियां भी प्राप्त हुई, जिनका हाल प्रसंग स्थानपर लिखाजायेगा.

२- ज़िला मगरा-यह ज़िला उदयपुरके दक्षिण तथा पश्चिममें पहाड़ोंसे घिरा हुआ महा दुर्गम स्थल वाला है. इसका सद्र (मुख्य) मकाम हालमें सराड़ा है, जहां एक छोटीसी गढ़ी है, जिसके अन्दर हाकिम रहता है. उदयपुरसे तीस मीलके लगभग दक्षिणमें चावण्ड आममें महाराणा अव्वल प्रतापसिंहने अपने रहनेके महल बनवाये थे, जो अब खण्डहर पड़े हुए हैं. भोराईका क़िला डूंगरपुरकी हदपर वैकुण्ठवासी महाराणा सज्जनसिंह साहिबका बनवाया हुआ है. पश्चिम भोमटमें राघवगढ़का क़िला है, जो देलवाड़ाके राज राघवदेवने क़रीब १२५ वर्ष पहिले बनवाना चाहा था, लेकिन वह पूरा न होने पाया, और राघवदेव उदयपुरमें मारागया. सिरोही, पालनपुर ओर ईडरके इलाक़ेंतिक भोमटका ज़िला कहलाता है. इसमें भोमिया लोगोंके छोटे बड़े कई ठिकाने हैं, और ये लोग राजपूत व भीलोंके पैवन्दसे पैदा हुए कहे जाते हैं. बाक़ी भीलोंकी अनेक पालें नाहर, भांडर, अपरेट, लप्पन, मेवल, और डांगल नामके ज़िलोंमें आबाद हैं. इस ज़िलेमें जयसमुद्र नामका एक बड़ा भारी और अनुपम तालाब, जिसको ढेवर भी कहते हैं, महाराणा दूसरे जयसिंहका बनवाया हुआ है. इसका लतान्त महाराणा जयसिंहके हालमें लिखाजायेगा. इसी ज़िलेमें धूलेव आमके अन्दर ऋषभदेवका एक बड़ा प्रसिद्ध मन्दिर है, जो जैन और वैष्णवोंका बड़ा तीर्थ है, और जिसका वर्णन ऊपर होचुका है.

3- ज़िला छोटी सादड़ी-यह ज़िला मेवाड़, मालवा और पहाड़ी ज़िलेकी हदपर सेंधिया, प्रतापगढ और नीबाहेड़ाके इलाकोंसे मिला हुआ है; हाकिमके रहनेका सद्र मकाम छोटी सादड़ी शहरपनाहके भीतर स्त्राबाद हैं. इसके दक्षिण तरफ पहाड़ स्त्रोर कि वाकीमें मैदान स्रोर काली ज़मीन हैं. इस ज़िलेमें कोई स्थान लिखनेके लाइक नहीं हैं.

४ - ज़िला चित्तोंडगढ़ - इसका पूर्वी भाग पहाड़ी श्रीर बाकी मैदान है. हाकिमके रहनेका मुख्यस्थान चित्तींड्गढ़ हैं. इस क्लिकी बुन्यादका हाल सविस्तर तौरपर नहीं मिलसका, लेकिन इतना माना जाता है, कि मौर्य (मोरी जातिके) क्षत्रिय राजा चित्रंगने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकोट रक्खा था, उसीका अपभंदा चित्तौंड है. मोरी खानदानके अन्तिम राजा मान मोरीसे विक्रमी ७९१ [हि॰ ११६ = ई॰ ७३४] में गुहिलोत राजाओंके हाथमें आया, जो आजतक मोजूद है. इस किलेके दो बड़े मार्ग और दो खिड़ कियां हैं, जिनमें एक पश्चिमी मार्ग आसानीसे चढ़नेके छाइक है. इस मार्गमें चढ़ते समय ७ दर्वाज़े पड़ते हैं-जिनमें १ - पाडलपोल, २ - भेरवपोल, ३ - हनुमानपोल, ४ - गणेशपोल, ५ - लखमनपोल, ६- जोड़लापोल, और ७- रामपोल है. इन दुर्वाजोंमेंसे भैरवपोलको विक्रमी १९३८ [हि॰ १२९८ = .ई॰ १८८१ ] में वैकुएठवासी महाराणा सज्जनसिंह साहिबने सडककी दुरुस्ती करवानेके समय गिरवादिया, क्योंकि वह पहिले ही से गिराहुआ था, केवल दोनों तरफ़की शाखोंके निशान बाक़ी रहगये थे, जो रास्तह चौड़ा करनेके छिये गिरादिये गये: बाक़ी ६ दर्वाजे मौजूद हैं. पहिले इस रास्तेपर एकही दर्वाज़ह जपरका था, जिसका नाम मानपौठ है, छेकिन् महाराणा कुंभकर्णने रामपौठ, जोड़ठापौठ, गणेशपौठ और हनुमानपौल, ये चार दुर्वाजे नये वनवाये, और बाकी पीछेसे बनवायेगये हैं. भैरव-पोल, और हनुमानपोलके बीचमें राठोड़ कल्ला ऋोर ठाकुर जयमलकी छत्रियां हैं, जिनको बद्नोरिक ठाकुर प्रतापसिंहने बनवाई हैं. ये दोनों सर्दार यहांपर विक्रमी १६२४ [ हि॰ ९७५ = .ई॰ १५६७ ] में अक्बरसे लड़कर मारेगये थे, श्रीर पाडलपौलके वाहिर देविलया वालोंके बड़े रावत् बाघिसहका चबूतरा है, जो श्रम्बरसे बड़ी वहादुरीके साथ लड़कर काम आया था. जपरकी तरफ रामपौलके भीतर आमेटके रावत् पत्ताका चबूतरा है, जो अक्बरसे छड़कर बहादुरीके साथ मारागया था. क़िलेके उत्तरी हिस्सेमें रत्नेश्वर तालाव है, और उसके ऊपर हींगलू श्रहाड़ाके महल हैं, इसके बन्धके पीछे राठौड़िया तालाब है, और उससे ऋागे ऋन्नपूर्णा देवीका मन्दिर श्रीर कुण्ड, श्रीर उसके क्रीव पिश्चमको कुकड़ेश्वर महादेवका मन्दिर है. मन्दिरसे दक्षिण भीमगोड़ी नामका एक बड़ा गहरा पुष्कर ( जलाशय ) श्रीर कुंभसागर तालाब तथा तुलजा भवानीका मन्दिर और कुएड हैं. यहांसे आगे आला काब्राकी जगहका खएडहर, और नौ कोठा मकानकी दीवारका निशान है, जो बनवीरने भीतरी किला बनवानेके इरादहसे बनवायाथा. इस दीवारके पश्चिमी बुर्ज और दालानके 👰 बीचमें शृंगार चंवरी नामका एक जैन मन्दिर है. उससे दक्षिण महाराणा साहिबके पुराने 🦓 

👺 महल, त्रिपौलिया और बड़ी पौल नामका दर्वाजह है. 🛮 बड़ी पौल दर्वाजहसे पूर्व सात वीदा 📳 देवरीके नामका एक पुराना जैन मन्दिर है. महलोंके दक्षिणी फाटकसे पूर्वी कोनेपर महाराणा कुम्भकर्णका बनवाया हुआ एक कीर्ति स्तम्भ (मनार ) और महलोंकी पूर्वी सीमाके पास कुम्भर्यामका मन्दिर है, जिसको महाराणा कुम्भकर्णने विक्रमी १५०५ हि॰ ८५२ = .ई॰ १४४८ ] में बनवायाथा. महलोंके दक्षिणी फाटकके बाहिर महासती स्थान है, जो पहिले चित्तीड़के राजात्र्योंका दुग्धस्थान था. इसमें समिद्रेश्वर महादेवका एक मन्दिर है, जिसको विक्रमी १४८५ [हि॰ ८३१ = .ई॰ १४२८ ] में महाराणा मोकलने बनवाया था, ऋौर इसीके क्रीब पुराने जैन मन्दिरकी कुर्सीपर गुसाइयोंका मठ है, श्रीर उसके दक्षिणमें गोमुख नामी भरना श्रीर हीज है. इसकी सीढ़ियां उतरते वक्त दाहिने हाथको गुफाके तौरपर एक छोटीसी मढ़ी है, जो महा-राणा रायमळके समयमें जैनियोंने बनवाई थी. इससे दक्षिण रावत् पत्ताका तालाव श्रीर पत्ता व जयमञ्जकी हवेलियां हैं. इस तालावके पूर्व भीमलत नामी पानीका एक बड़ा पुष्कर ( चारों ख्रोर पत्थरोंसे वन्धाहुक्या जलाशय ) है. पत्ताकी हवेलीसे दक्षिण कालिका देवीका प्रसिद्ध और प्राचीन मन्दिर है. इस मन्दिरके दक्षिण तरफ पद्मिनीका तालाब श्रीर महल है, जिनकी मरम्मत वैकुएठवासी महाराणा सज्जनसिंह साहिबने करवाई थी. इसके पश्चिम ऊंचाईपर सलूंबर, रामपुरा, श्रोर वूंदीवालोंकी हवेलियोंके खएडहर हैं, ऋौर दक्षिणको बादशाहकी माक्षी (क़ैदख़ानह ) (१) श्रीर उसके पूर्व घोड़ा दौड़ानेका चौगान तथा घोरा वादलके गुम्बज़ हैं. इसके दक्षिणमें चित्रंग मोरीका तालाव है. यहांसे आगे वहकर कोई प्रसिद्ध स्थान नहीं है. किलेकी पूर्वी दीवारमें सूरजपोल नामी दर्वाज़ह है. इस रास्तहपर ३ दर्वाज़ोंके निशान हैं, लेकिन दो साबित हैं. दर्वाज़हके भीतर नीलकएठ महादेवका प्राचीन मन्दिर और उससे उत्तर एक पुराना कीर्त्तं स्तम्भ है, जो विक्रमी १० वीं सदीमें जैनियोंने बन-वाया था. किलेके दक्षिणकी खिड़की बंद है, और उत्तर तरफ वाली लाखोटा नामकी खिड़की खुळी है. पश्चिम तरफ पहाड़से मिला हुआ क्रबह आवाद है, जिसको तलहटी बोळते हैं. इस क्रबेमें कि्ळेके पाडलपौल दर्वाज़हके बाहिर महाराणा उदयसिंहकी महाराणी भाछीकी वनवाई हुई एक वावड़ी है, जिसको भाछीबाव कहते हैं. सिवा इसके दो कुएड पुराने और हैं, जो ज़मीनमें द्वगये थे, लेकिन महता शेरसिंह के पुत्र सवाईसिंहने उन्हें दुरुस्त करवाया. मालूम नहीं, कि ये कुएड शुरूमें किसने

<sup>(</sup> १ ) यहांपर बादशाह केंद्र कियागया था.

श्रीर कब बनवाये थे. क्स्बहमें एक पाठशालाका श्रीर दूसरा अस्पतालका, ये दोनों भिकान नये बनवाये गये हैं. यह क्स्बह एक छोटी शहरपनाहसे रिक्षत है. पश्चिम तरफ गंभीरी नदीपर श्र्लाउद्दीन ख़िल्जीके पुत्र ख़िज़रख़ांका बनाया हुश्रा पुल अबतक मीजूद है. इस नदीमें बारहों महीना पानी बहता है. क्स्बह चिनोंड़के पश्चिम रेलकी सड़क बनी है, जो विक्रमी १९३८ [ हि॰ १२९८ = .ई॰ १८८१ ] में खोलीगई थी. किला चिनोंड़ हिन्दुस्तानमें बहुत पुराना और लड़ाईके लिये अधिक प्रसिद्ध है. इसमें पानीके ८४ निवाण बतलाते हैं, परन्तु १२ तो हमेशह भरे रहते हैं, जिनमें कितनेएक तो ऐसे हैं, कि उनका पेंदा आजतक किसीने नहीं देखा.

क़िलेसे उत्तर ३ कोसके फ़ासिलहपर नगरी नामी गांव है, जहां पहिले बहुत पुराना शहर था. ऐसा सुनागया है, कि मोरी गोतक राजात्र्योंने इस शहरको छोडकर चित्तौड़का किला वनवाया था; यहां पुराने मकानोंके कई निशानात और प्राचीन सिके भी मिलते हैं. इसके पिइचम तरफ़ बेड्च नदी और तीन तरफ़ गिरे हुए शहरपनाहका चिन्ह है, जिसके भीतर वड़े बड़े पत्थरोंसे बनाहुआ चार दीवारोंके भीतर एक स्थान है, जिसको वहां वाले हाथियोंका बाड़ा कहते हैं, लेकिन यह बुद छोगोंका स्तूप माळूम होता है. इसी तरह एक यनार भी है, जिसको छोग कमदीवट बोलते हैं, श्रोर कहते हैं, कि श्रक्वर बादशाहने श्रपनी फीजमें प्रकाश रखनेके छिये यह मनार बनवाया था, परन्तु यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि यह मनार बहुत पुराना बुद छोगोंका बनवाया हुआ माळूम होता है. इस शहर, स्तूप, श्रोर मनार (कीर्ति स्तम्भ) वग़ैरहका हाल एशियाटिक सोसाइटी वंगालके .ईसवी सन् १८८७ के जर्नल में विस्तार सहित लिखा है. इसमें दो प्रशस्तियां विक्रमादित्यके संवत्से अनुमान २०० वर्ष पहिलेकी मिलीं, जिनमें एक छोटा टुकड़ा तो नगरीमें और दूसरी बड़ी प्रशस्ती वहांसे डेढ़ कोसके फ़ासिलहपर घोस्ंडी यामकी बावड़ीमें मिली है. इससे मालूम होता है, कि यह शहर बहुत पुराने ज़मानहसे त्र्याबाद था.

मेवाड़में तीन ज़िले याने ५-रासमी, ६-सहाड़ां श्रोर ७-भीलवाड़ा चोड़ेके हैं, श्रोर इनमें जुग़फ़ियहमें लिखनेके लाइक कोई बड़े या प्राचीन स्थान भी नहीं हैं. केवल रासमी ज़िलेमें मातृकुंडियां नामी तीर्थ स्थान बनास नदीपर है श्रोर वहां एक महादेवका मन्दिर है, जहां वैशाखी पूर्णिमाको मेला भरता है. इसके सिवा करेड़ा गांवमें एक बहुत बड़ा और पुराना जैन मन्दिर है.

८-ज़िला मांडलगढ़-यहांका क़िला अजमेरके चहुवानोंके समयका बनाहुआ बहुत 🌉



👺 पुराना है. इसके वाबत क़िस्से कहानी तो कई तरहसे मश्हूर हैं, जैसे कितनेक लोगोंका बयान है, कि मांडिया नामी एक भीलको बकरियां चराते वक्त पारस (१) मिला था, उसपर उसने अपना तीर घिसा और वह तीर सुवर्णका होगया. यह देखकर वह उस पारसको चांनणा नामी गूजरके पास छेगया, जो अपनी मवेशी चरारहा था, जाकर कहा, कि इस पत्थरपर घिसनेसे मेरा तीर खराब होगया. गूजर समभदार था, उसने भीलसे वह पत्थर लेलिया, श्रोर यह किला बनवाकर उसी भील ( मांडिया ) के नामपर इसका नाम मांडलगढ़ रक्खा, श्रोर बहुत कुछ फ़य्याज़ी ( उदारता ) करके श्रपना नाम मश्हूर किया. उसने वहांपर सागर श्रीर सागरी नामके दो पानीके निवाण वनवाये, जिनमेंसे सागरकी सीढ़ियोंपर उस ( चांनणा गूजर ) की देवछी मौजूद है. सागर पेइतरसे ही गहरा था, लेकिन सुना है, कि महता अगरचन्दने दो कुए उसमें खुद्वाकर उसे ऋटूट करिद्या. अब इसका पानी कभी नहीं टूटता. सागरीका पानी अकालमें ट्रांजाता है. ये दोनों निवाण पहाड़के एकही दरेके वीचमें वंध डालकर वनवाये गये हैं. क़िलेके अग्निकोण और उत्तरमें जालेसर और देवसागर नामक तालाव है, और पूर्वको तलहटीका क्स्वह. क़िलेका पहाड़ पूर्वकी तरफ़ ऊंचा और पश्चिमको नीचा झुकगया है. इस क़िलेमें एक रास्तह श्रीर दो खिड़िकयां हैं. उत्तर तरफ़ नकटियाका चौड़ (चढ़ाव) (२) बीजासणका पहाड़ है. छड़ाईके वक्त इन पहाड़ोंपर भी मोर्चा बन्दी कीजाती है. इस क़िलेपर मालवी वादशाह महमूद ख़िल्जीने दो तीन वार हमलह किया, और दिझीके मुग्ल अक्बर वादशाहने विक्रमी १६२४ [ हि॰ ९७५ = .ई॰ १५६७] में इस किलेपर क्वजह करिलया था. यह किला जिले खैराड़की पनाहका मक़ाम समभा जाता है. मांडलगढ़से पूर्व श्रीर दक्षिण तथा ईशान कोणके ज़िलोंमें पुराने खएडहर श्रीर कई जगह पुरानी प्रशस्तियां मिली हैं. मैनाल, भैंसरोड़ और बीजोलिया वगैरह ज़िलोंमें कई पुराने खएडहर मौजूद हैं.

९- ज़िला जहाज़पुर- इस ज़िलेका मुख्यस्थान जहाज़पुर एक पहाड़के दामनमें शहरपनाहके भीतर आवाद है. यह बहुत पुराने समयमें बसाया गया था. राजा जन्मेजयने इस जगहपर सपींको होमनेके लिये यज्ञ किया था, और इसी सबबसे इसका नाम यज्ञपुर रक्खागया, जहाज़पुर इसका अपभंश है. क्रवहसे अग्निकोणकी तरफ

<sup>(</sup>१) पारस एक किस्मका ख़याली पत्थर है, जिसके छूनेसे लोग लोहेको सुवर्ण होजाना मानते हैं.

<sup>(</sup>२) यह पहाड़ मांडलगढ़से आध मीलके क्रीव है और इसकी घाटीके चढ़ावपर किसी शत्रु की नाक काटी गई थी, इस कारण यह नकटियाका चौड़ कहागया.

करीब 🤈 🕏 मीलके अन्तरपर नागेला तालाब है, जिसके बन्धपर नाग होमे गये थे, और उसी तालाबसे एक छोटी नदी निकली है, जिसका नाम नागदही है. जहाज्पुरका क्रबह इसी नदीके किनारेपर बसा है. हाकिमके रहनेकी जगहमें नौचौकियां नामक एक मकान बड़ा बुलन्द और .उम्दह बना है (१), जिसको वैकुएठवासी महाराणा साहिबने जीणोंदार करवाकर बहुत उम्दह बनवादिया है. पीछे नागदहीके किनारेपर एक बहुत अच्छा बगीचा बना है; श्रीर इसी नदीके पूर्वी किनारेपर १२ देवरा याने बारह मन्दिर एक स्थानमें बने हैं. निस्वत कहा जाता है, कि ये बहुत पुराने हैं; इनकी बाबत् यह भी बयान है, कि राजा जन्मेजयने यहांपर सोमनाथ महादेवकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा अपने हाथसे की थी, जो अबतक मौजूद है. अगिर्च हमको यहां कोई प्रशस्ति नहीं मिली, लेकिन मन्दिरोंका ढंग देखनेसे वे बहुत पुराने मालूम होते हैं. बस्तीके दक्षिण शहरपनाहसे मिला हुन्त्रा पहाड़की चोटीपर एक छोटा क़िला है, जिसमें क़िलेदार रहता है. किलेमें पानीके दो होज़ हैं, जिनमें वारहों महीना पानी रहता है. शहरमें एक अस्पताल और एक स्कूल (पाठशाला ) भी है. जहाज़पुरके उत्तर, पूर्व, और दक्षिणकी तरफ अधिकतर मीना लोगोंकी आबादी है, जिनका सविस्तर हाल हमने बंगाल एशिया-टिक सोसाइटीके जर्नल सन् १८८६ .ई॰ में लिखा है. जहाज्पुर पर्गनहके दो विभाग हैं, जिनमें पहिला भाग बनास नदीके पश्चिम तरफ किसान लोगोंकी त्राबादीका है, श्रोर वहांकी ज़मीन विल्कुल हमवार अर्थात् वरावर है, पहाड़का कहीं निशानतक नहीं दिखाई देता; और दूसरा विभाग बनास नदीके पूर्व तरफ़ वाला है, जिसमें लोहारी, गाडोली, टीकड़, इटोंदा, शुकरगढ़, श्रोर सरसिया वग़ैरह मीनोंकी आवादीके बड़े बड़े गांव हैं. इनमें सर्कारी आदिमयोंके रहनेके लिये छोटी छोटी गढ़ियां वनाई गई हैं. यह ज़िला जयपुर खोर बूंदीकी अमलदारीसे लेकर कोटा, झालावाड़, सेंधिया, श्रोर हुल्करकी श्रमल्दारीतक खैराड़के नामसे प्रसिद्ध हैं; परन्तु इसके अंतरगत छोटे छोटे कई ज़िले हैं, याने ऊपरमाल, आंतरी, पठार, कुंडाल श्रीर पचेल वगैरह. खैराड्के उत्तरी हिस्सहमें ज़ियादहतर मीनोंकी श्राबादी, श्रीर दक्षिणी हिस्सहमें मीनोंके शामिल दूसरी क़ौमोंके लोग भी बहुत बसते हैं. खैराड़की ज़मीनमें यह तासीर है, कि इस प्रान्तमें रहनेवाले ब्राह्मण, बनिये और किसानतक भी वहादुर होते हैं, लेकिन् निर्दयी श्रीर जुल्मसे भरे हुए इत्यादि. इस ज़िलेमें कई जगह राजा सोमेश्वरदेव और उसके बेटे पृथ्वीराज चहुवानके समयकी प्रशस्तियां मिछी

<sup>(</sup>१) प्रतिद्व है, कि यह मकान अलाउदीन ख्ल्जीने बनवाया था.

्रिक्षे हैं. हमको इस ज़िलेकी तह्कीकातमें महता लक्ष्मीलालने श्रच्छी मदद दी, जो क्षि तह्कीकातके समय वहांका हाकिम था.

१० – ज़िला कुम्भलगढ़ – इस ज़िलेमें विशेषकर पहाड़ी भाग है; कितनीएक जगह तो इसमें चौगानका नाम निशानतक भी नहीं मिलता. किसान लोग एक एक या दो दो बिस्वेका खेत पहाड़को काट काट कर बड़ी मुश्किलके साथ निकालते हैं, दो चार बीघेका खेत तो बहुतही कम नज़र आता है; छेकिन् मका, गेहूं, जव, चना, शाल, माल और शमलाई वगेरह नाज बहुतायतके साथ निपजते हैं. गन्नेकी खेती यहां बहुत इस ज़िलेमें गाड़ीका नाम निशान भी नहीं, क्योंकि गाड़ी वहां चलही नहीं सक्ती, केवल बैल श्रीर गधोंसे माल श्रस्वाव पहुंचाने व लानेका काम लियाजाता है, लेकिन् एक रीति यहां ऐसी है, कि हर एक गांवमें भील लोगों (जिनको बेठिया कहते हैं )के दो चारसे लेकर पचास साठतक घर जुरूर होते हैं, श्रीर प्रत्येक गांवमें उनके वेठ (बेगार) के एवज् थोड़ीसी ज्मीन मुञ्जाफ़ीकी भी होती है. गांवके किसान व जागीरदार श्रीर खालि-सहका हरएक ऋहलकार इन वेठियोंके घरोंमें जितने मर्द व श्रीरत हों उनके सिरपर गठाड़ियां देकर यदि सो कोसतक लेजावे, तोभी वे इन्कार नहीं करते, परन्तु उनको रोटी खिलादीजावे, या रोजानह आध सेरके हिसावसे जव अथवा मक्की भत्तेके तौरपर देदीजावे. गांवमें रहनेकी हालतमें भी उनसे खेतीका, इमारतका, मवेशी चरानेका, अथवा घास कटवानेका काम/लिया-जाता है. इस बातमें ये लोग अपने मालिक तथा अप्सरकी कभी शिकायत नहीं करते, बल्कि ऐसी ख़िद्मतोंका करना अपना फ़र्ज़ समभते हैं. इस ज़िलेकी रित्र्याया सद्रमें अथवा हाकिम ज़िलेके पास फ़र्याद करनेमें डरती है. ज़मानहके फेरफारसे अब कुछ कुछ सिल्सिला जारी होने लगा है. इनकी बोलचालके शब्दोंमें भी मेवाड़ी ज्वानसे किसी प्रकार अन्तर है, याने इस प्रान्तके लोग वैलको टाला, भैंसको डोवा, वकरीको टेटूं या टेटा, चलनेको हींडना, वुलानेको सादना या हादना वगैरह वोलते हैं. क़िला कुम्भलगढ़, जिसको कुम्भलमेर भी कहते हैं, चित्तौड़गढ़से दूसरे दरजहपर है. इसकी चोटी समुद्रके सतहसे ३५६८ फीट खोर नीचेकी नालसे ७०० फीट ऊंची है. कैलवाड़ा गांवमें हाकिम ज़िलाका सद्र मकाम है, जहां जैनके पुराने मन्दिर श्रीर बाणमाताका एक प्रसिद्ध मन्दिर है. यहांसे एक रास्तह पश्चिमकी तरफ़ पहाड़ी नालमें होकर एक पर्वती घाटींके फाटकपर पहुंचता है, जो क़िलेका आरेटपौल नामी पहिला द्वांजह है. यहां राज्यकी तरफसे बन्दोबस्तके लिये सिपाही व जागीरदार लोग रहते हैं, जहांसे क्रीब एक मीठके फासिलहपर हछापौल नामी दर्वाज़ह आता है. थोड़ी दूर आगे चलकर हनुमानपोल दर्वाजह है. इस दर्वाजहपर हनुमानकी एक मूर्ति है, 🖓 जिसको महाराणा कुम्भकर्ण नागौरके मुसल्मानोंको फत्ह करके ठाये थे. वहांसे आगे 🎆 भूगोछ. ]

X 6830 == 👺 विजयपोल दर्वाज़ह है, जिसके समीप किलेकी मज्बूत और ऊंची दीवार नये ढंगके बुर्जी 🥵 सहित खड़ी है. इस दीवारकेभीतर शहरके खएडहर, टूटे फूटे मन्दिर और मकानात नज़र आते हैं. नीलकएठ महादेवका मन्दिर और वेदीका मंडप, ये दोनों पुराने ढंगके हैं. हैं, कि क़िलेकी प्रतिष्ठाके समय इस मण्डपमें विधिपूर्वक होम किया गया था. इसी जगहसे कटारगढ़ नामी छोटेसे क़िलेका चढ़ाव शुरू होता है, जो बड़े किलेके अन्दर एक पहाड़की चोटीपर बना है. इसका पाहिला दर्वाज्ह भैरवपौल, दूसरा नींबूपौल, तीसरा चौगानपौल, चौथा पागड़ापौल, पांचवां गणेशपौल और उसके आगे महाराणा साहिबके गुम्बज़दार महल हैं. यहां देवीका एक स्थान भी है. उक्त स्थानसे कुछ सीढ़ियां चढ़कर पहाड़की चोटीपर महाराणा उद्यसिंहकी महाराणी झालीका महालिया याने महल है, जिसका रुत्तान्त महाराणा उद्यसिंहके हालमें लिखाजायेगा. किले कटारगढ़के उत्तर झालीबाव ( बावड़ी ) और मामा देवका कुएड है. कुण्डपर एक होज़नुमा चारदीवारके अन्दर महाराणा कुम्भकर्णकी स्थापन कीहुई कई देवताओंकी मूर्तियां हैं, और चारों तरफ़की ताकोंमें इयाम वर्णके पाषाणपर खुदी हुई प्रशस्तियां हैं, जिनमेंसे कुछ तो नष्ट होगई, और कुछ वाकी हैं. इनमेंसे एक पाषाण उदयपुरमें विक्टोरिया हॉलके वरामदेमें हमने रक्खा है. किलेके पश्चिम तरफ़का रास्तह टीडावारी है, जिससे कुछ दूरीपर महाराणा रायमछके पुत्र कुंवर एथ्वीराजकी छत्री है, जहां उनका देहान्त हुआ था, और क़िलेके मीतर मामादेवके समीप भी, जहां इनका दग्ध हुआ था, एक छत्री वनी हुई है. किलेके उत्तरकी तरफ पैदलोंका रास्तह ट्रंट्याका होड़ा, और पूर्व तरफ़ हाथियागुढ़ाकी नालमें उतरनेका एक रास्तह है, जो दाणीवटा कहलाता है. इस क़िलेमें पहिले शहर आवाद था, जो बिल्कुल वीरान होगया है, और अव केवल खंडहर पड़े हैं. यह किला विक्रमी १५०५ से १५१५ [हि०८५२ से ८६२ = .ई० १४४८ से १४५८ | तक बना था. इसका सविस्तर हाल महाराणा कुम्भकर्णके वतान्तमें लिखाजायेगा. कैलवाडाके उत्तर मारवाडमें जानेका रास्तह हाथियागुढ़ाकी नाळ है. उसमें कोठारवड़के समीप एक दर्वाज़ह है, जहां बन्दोबस्तके लिये कुछ चौकीदार च्योर सिपाही रहते हैं. कैलवाडासे चनुमान ५ कोसपर चारभुजाके समीप मारवाडमें जानेका एक वड़ा रास्तह देसूरीकी नाल हैं. इस रास्तहसे गाड़ी भी आ जा सक्ती है. यह पहाड़की श्रेणी अजमेरकी तरफ चलीगई है, जिसके पश्चिममें मारवाड़ और पूर्वमें मेवाड़ हैं. पहिले इस श्रेणीके पश्चिममें पर्गनह गोड़वाड़ जमानह क्दीमसे मेवाड़के शामिल था, लेकिन् १०० वर्षसे पहिले मारवाड्में चलागया है. इसी श्रेणीमें मेवाड्का पश्चिमोत्तर 🗦 विभाग, याने मेरवाड़ा नामी ज़िला गवर्मेएट अंग्रेज़ीको इन्तिज़ामके वास्ते कुछ समयके 🍪

िलये सोंपा हुआ है, जिसका सद्रमकाम छावनी ब्यावर अर्थात् नयाशहर है. हमने को ज़िले जपर लिखे वे वेंकुंठवासी महाराणा साहिबके नियत किये हुए हैं. इस समय सेटलमेण्ट याने मालगुजारीका पक्का बन्दोबस्त होनेसे नज्दीक व दूर होनेके कारण उन्हीं पर्गनोंमेंसे चुन चुन कर चन्द जुदे पर्गने काइम करिये गये हैं, जैसे कपासन, हुरड़ा, राजनगर, खमणोर, रींछेड़, सायरा वगैरह, और ल्हसाड़ियाका पाहाड़ी ज़िला मगरेसे जुदा करके गिरवेमें, और कणेराका ज़िला सादड़ीसे अलग करके चित्तोंड़में मिलादिया गया है. इसी तरहसे कई गांव एक पर्गनेसे दूसरे पर्गनेमें मिलाकर दुरुस्ती करदीगई है. इनके सिवा कुम्भलगढ़, भीतरी गिरवा, ल्हसाड़िया और मगरा ज़िलोंमें मालगुजारीका पक्का बन्दोबस्त अभीतक नहीं हुआ है.

# ( क्रोमी हालात ).

अव हम मेवाड़में वसनेवाली कोमोंका मुरुत्तसर हाल लिखते हैं. पहिले में अपनी कोमका हाल लिख्ना, क्योंकि यन्थके प्रारम्भमें यन्थकर्ताके इतिहासकी जुरूरत होती है.

में (कविराजा इयामछदास ) चारण जातिमें पैदा हुआ हूं, पाठक छोग जानेंगे, कि चारण कोन, कैसे और कहां हैं, तो जानना चाहिये, कि यह जाति सृष्टि सर्जन काछ से पाई जाती है, क्योंकि हमारे भारतवर्षका पहिछा मुख्य शास्त्र वेद मानागया है, उसमें भी चारण जातिका नाम मिछता है, श्रोर चारणोंकी देवताओंमें गणना है, जिसके बहुतसे प्रमाण यन्थान्तरोंके मिछते हैं, जिनमेंसे कुछ प्रमाण यहांपर छिखेजाते हैं:—

प्रथम तो श्री मद्रागवतमें विदुरने मैत्रेय ऋषिसे पूछा है, कि छोक पितामह ब्रह्माने कितने प्रकारकी सृष्टि रची, इसपर मैत्रेयने जो उत्तर दिया वह नीचे छिखा जाता है:—
इछोक.

देवसर्गश्चाष्टविधो विबुधाः पितरोऽसुराः। गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः॥ भूतप्रेतपिशाचाश्च विद्याधाः किन्नराद्यः। (१) (अर्थ)

देवताओं की उत्पत्ति आठ तरहकी इस प्रकार है, कि प्रथम देवता; दूसरे पितः; तीसरे दैत्य; चौथे गन्धर्व श्रोर अप्सर; पांचवें यक्ष श्रोर राक्षस; छठे भूत, प्रेत,

<sup>(</sup>१) देखो तृतीय स्कन्द, १० वां अध्याय, २७-२८ वां श्लोक.

कोर पिशाच; सातवें सिद्ध, चारण तथा विद्याधर; श्रोर आठवें किन्नरादि. यह देवसर्ग की का उपरोक्त क्रम श्रीधरी टीकाके अनुसार है.

जपर लिखे हुए प्रमाणसे चारणोंकी उत्पत्ति देवसर्गमें हुई, तो इनका व्यवहार भी त्र्याज दिनतक देवता व ऋषियोंके बराबर उत्तम बना रहा. इस विषयमें पहिले त्र्यादि काव्य वालमीकि रामायणके कुछ प्रमाण दियेजाते हैं:-

जब रामचन्द्रका अवतार हुआ, तब ब्रह्माने देवता, ऋषि, सिद्ध और चारण आदिकोंको आज्ञा दी, कि हमारे कल्याणके ित्ये विष्णुने राजा दशरथके यहां अवतार ित्या है, इसवास्ते तुम सब उनकी सहायताके वास्ते वानरोंकी योनिमें उत्पन्न हो. इस आज्ञासे देवता, ऋषि आदिके साथ चारणोंने भी वानर योनिमें अपने अंशसे पुत्र पैदा किये, जिसका प्रमाण यह है:—

इलोक.

ऋषयश्च महात्मानः सिद्धविद्याधरोरगाः । चारणाश्च सुतान् वीरान् ससृजुर्वनचारिणः ॥ (१) (अर्थ).

ऋषि, महात्मा, सिद्ध, विद्याधर, उरग और चारणोंने वानरोंकी योनिमें अपने अपने अंशसे वीर पुत्रोंको पैदा किया.

गौतम ऋषिकी स्त्री अहल्यासे जब इन्द्रने मुनिका वेष करके दुराचार किया, श्रौर गौतमने इस बातको जाना, तब इन्द्रको अफल अर्थात् पुरुषार्थ रहित होनेका श्रौर अहल्याको पापाण होनेका शाप दिया, श्रौर श्रापने उस आश्रमको छोड़कर, जहांपर सिद्ध चारण रहते थे, उस हिमालयके सुन्दर शिखरपर तप किया, जिसका प्रमाण इस प्रकार है:— इलोक.

> एवमुक्ता महातेजागौतमोदुष्टचारिणीम् । इममाश्रममुत्सृज्य सिद्धचारणसेविते ॥ हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे महातपाः। (२) (अर्थ).

तेजस्वी गौतम अपनी दुष्ट आचरण वाली ख्रीको शाप देकर इस आश्रमको छोड़ सिद्ध और चारणोंसे सेवा किये गये हिमालयके सुन्दर शिखरपर तप करने लगे.

<sup>(</sup>१) देखो वालकाएड सर्ग, १७, श्लोक ९.

<sup>(</sup>२) देखो बालकाएंड सर्ग, ४८, श्लोक ३३.

रामचंद्रने धनुष तोड़ा उस विषयके प्रकरणमें एक यह प्राचीन कथा छिखी है, कि कि जब शिव और विष्णुके मध्यमें युद्ध हुआ, तो वहांपर विष्णुने हुंकार मात्रसे शिवको स्तंभित करिंद्या था, उस समय देवता, ऋषिसमूह, श्रीर चारणोंने उनको समभाया, इस विषयका प्रमाण नीचे छिखाजाता है:-

श्लोक.

हुंकारेण महादेवस्तिम्भितोथ त्रिलोचन : । देवैस्तदा समागम्य सिर्धसंघै : सचारणै : ॥ (१) (अर्थ).

हुंकारसे तीन नेत्रवाले महादेवको जड़ करिदया, उस समय ऋषि और चारणोंके साथ देवतात्र्योंने त्राकर शान्ति की.

जब रावण सीताको हरकर पीछा लङ्काको गया, तब सीताके हरेजानेपर समुद्र स्तम्भित होगया, श्रोर चारण तथा सिद्ध कहने लगे, कि श्रव रावणका बिनाश आया, जिसका प्रमाण नीचे लिखाजाता है:—

श्लोक.

वैदेह्यां हियमाणायां वभूव वरुणालय : । अन्तरिक्षगतावाच : ससृजुश्चारणास्तथा ॥ एतदन्तो दशयीव इति सिद्धास्तदाव्रुवन् । (२) (अर्थ).

सीताके हरेजानेपर समुद्र स्तिम्भित होगया, तब अन्तिरक्षमें प्राप्त चारणोंने यह वाक्य कहे, कि रावणका मृत्यु आपहुंचा, और इसी तरह सिद्धोंने भी कहा.

लङ्गाको जला देनेक पीछे हनुमानके चित्तमें इस बातका बड़ा पश्चाताप हुन्ना, कि इस श्रिग्निसे यदि सीताका दाह होगया होगा, तो उसके शोकसे राम लक्ष्मण श्रादि सब प्राण त्यागदेंगे, और उनके शोकसे सुशीव श्रीर श्रङ्गदादिक भी मरजायेंगे, तो इस दोषका मुख्य कर्ता में हुआ; इसलिये इनसे पहिले मुमेही श्रपना शरीर त्यागदेना योग्य है. इस प्रकार विचार करते हुए हनुमानने चारण ऋषियोंके मुखसे सुना, कि लङ्गा जलगई, परन्तु सीताका दाह नहीं हुआ। इसका प्रमाण नीचे लिखाजाता है:-

सतथा चिन्तयंस्तत्र देव्याधर्मपरिग्रहम्।

<sup>(</sup>१) देखी बालकाएड, सर्ग ७५, श्लोक १८.

<sup>(</sup>२) देखो अरएयकाएड, सर्ग ५४, छोक १०-११.

# शुश्राव हनुमांस्तव चारणानां महात्मनाम् ॥ (१) (अर्थ).

सीताके विषयमें चिन्ता करते हुए हनुमानने चारण महात्माओंके वचनोंको श्रवण किया.

फिर जब हनुमान छङ्काको जाकर पीछा आया, तब अङ्गदादिक वानरींने पूछा, कि तुम किस प्रकार छङ्कामें गये ? उस समय हनुमानने अपना सब दत्तान्त कहा, उसमें यह भी कथा कही, कि मैंने छङ्काको जलानेके पीछे समुद्रके किनारेपर आकर सोचा, कि सब छङ्का जलाई गई, तो सीता भी उसमें अवश्य जलगई होगी, अत: मुक्तको भी मरजाना योग्य है; उस समय चारणोंसे सुना, कि जानकी नहीं जली, उसके प्रमाणमें यह क्षोक है:-

श्लोक.

इति शोकसमाविष्ट श्चिन्तामहमुपागतः। ततोहं वाचमश्रोषं चारणानां शुभाक्षराम्॥ जानकीन चद्रघेति विस्मयोदन्तभाषिणाम्। ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना श्रुवा तामद्भुतां गिरम्॥ (२) (अर्थ).

जब मैं इस प्रकारके शोकमें डूबा, तो आश्चर्यके रितान्त कहने वाले चारणोंसे ये सुन्दर वचन सुने, कि सीता नहीं जली. फिर इस अद्भुत वाणीको सुनकर मुक्तमें भी बुद्धि पैदा होगई.

जव रावण वरदानसे मानी होकर चन्द्रलोकको विजय करनेके लिये गया, तब मार्गमें चारणोंका लोक भी आया, जिसका प्रमाण नीचे लिखाजाता है:-

श्लोक.

न्त्रथ गता तृतीयन्तु वायोः पंथानमुत्तमम् । नित्यं यत्र स्थिताः सिद्धा श्चारणाश्च मनस्विनः॥(३) (अर्थ).

इसके पश्चात् तीसरे उत्तम वायुके मार्गको गया, जहां सिद्ध और मनस्वी याने शुद्ध मनवाले चारण सदैव निवास करते हैं.

<sup>(</sup>१) देखो सुन्दरकाएड, सर्ग ५५, इलोक २९.

<sup>(</sup> २ ) देखो सुन्दरकाएड, सर्ग ५८, श्लोक ६१ - ६२.

<sup>(</sup>३) देखो उत्तरकाण्ड, सर्ग ४, श्लोक ४.

अपर छिखे हुए प्रमाणोंके अतिरिक्त और भी बहुतसे प्रमाण हैं, जो विस्तारके 🎡 भयसे नहीं छिखेजाते.

अब हम यहांपर महाभारतके प्रमाण भी संक्षेप रूपसे छिखते हैं.

विसष्ठ ऋषिने जहां राजा जनकको सृष्टिका क्रम वताया है, वहां २४ तत्व सब आक्रतियोंमें कहे हैं, उनमेंसे दो छोक यहांपर प्रमाणके छिये छिखेजाते हैं, जिनसे यह प्रयोजन है, कि चारण सृष्टिके आदिसेही हैं न कि पीछेसे.

श्लोक.

एत्तदेहं समारुयानन्त्रेलोक्ये सर्वदेहिषु। वेदितव्यं नरश्रेष्ठ सदेवनरदानवे ॥ सयक्षभूतगन्धर्वे सिक्त्ररमहोरगे। सचारणिपशाचे वैसदेवर्षिनिशाचरे॥ (१)

( अर्थ ).

हे उत्तम नर, उक्त देह समाख्यानको, देवता, मनुष्य, दानव, यक्ष, भूत, गन्धर्व, किन्नर, महोरग, चारण, पिशाच तथा देवर्षि श्रीर राक्षसोंके साथ त्रैलोक्यके सब प्राणियोंमें जानना चाहिये.

जिस समय राजा पांडु तपर्च्या करनेके लिये इन्द्रचुम्न सर श्रीर हंसकूटको छोड़कर शतश्रङ्ग नामक पर्वतपर गया, और वहांपर चारणोंका प्रीतिपात्र बना, उसका प्रमाण नीचे लिखाजाता है:-

इलोक.

तत्रापि तपसि श्रेष्ठे वर्तमानः सवीर्यवान् । सिद्धचारणसंघानां वभूव त्रियदर्शनः॥ (२)

( अर्थ ).

उत्तम तपमें प्रवत्त होता हुन्या वह पराक्रमी राजा पांडु शतशृङ्ग पर्वतपर भी सिद्ध और चारण छोगोंके समृहका प्रीतिपात्र (प्यारा) बना.

वहां तपश्चर्या करनेपर जब पाण्डुका देहान्त हुआ, तब येही चारण ऋषि पाण्डु के पांचों पुत्रों और उनकी माता कुन्तीको साथ छेकर हस्तिनापुरमें आये, उस समय द्वारपाछोंने उनका आना राजासे निवेदन किया, जिसका प्रमाण इस प्रकार है:-



<sup>(</sup> १ ) देखी शान्तिपर्व मोक्षधर्म पर्वका अध्याय ३०३, श्लोक २९-३०.

<sup>(</sup>२) देखो आदि पर्वका अध्याय १२०, श्लोक १.



तञ्चारणसहस्राणां मुनीनामागमं तदा । श्रुत्वा नागपुरे नृणां विस्मयः समपद्यत ॥ (१)

( अर्थ ).

इस प्रकार उन हज़ार चारण मुनियोंका आना सुनकर हस्तिनापुरके मनुष्योंको आइचर्य हुआ.

जहांपर अगरत्य ऋषिने राजा युधिष्ठिरके सामने कुरुक्षेत्र और सरस्वती नदीकी त्रशांसा की है, उस त्रकरणके एक श्लोकमें इस त्रकार कहा है:-

श्लोक.

तत्र मासं वसेद्धीरः सरस्वत्यां युधिष्ठिर । यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयः सिद्धचारणाः॥ (२)

( अर्थ ).

हे युधिष्ठिर, जहां ब्रह्मादिक देवता, ऋषि, सिद्ध, और चारण रहते हैं उस सरस्वतीके समीप धीर पुरुष मास पर्यन्त निवास करे.

जब राजा ययाति स्वर्गमें गया, तो वहांपर उसका बड़ा सत्कार कियागया, उस विषयके दो श्लोक नीचे लिखेजाते हैं:-

श्लोक.

उपगीतोपनृत्तश्च गंधर्वाप्सरसां गणैः। प्रीत्या प्रतिगृहीतश्च स्वर्गे दुन्दुभिनिःस्वनैः॥

( अर्थ ).

गन्धर्व लोग गाते हुए, श्रप्सराएं नाचकर प्रसन्न करती हुई, और दुन्दुमि (नोवत नफ़ीरी) वजते हुए, इस तरह प्रीति पूर्वक आदरके साथ वह ययाति राजा स्वर्गमें लियागया.

श्लोक.

अभिष्ठतश्च विविधेर्देवराजर्षिचारणै : । अर्थितश्चोत्तमार्घेण देवतेरिभनंदितः॥ (३)

<sup>(</sup>१) आदिपर्व, अध्याय १२६, श्लोक १११.

<sup>(</sup>२) देखो वनपर्व, अध्याय ८२, अंक ५ का इलोक.

<sup>(</sup>३) देखो उद्योगपर्व, अध्याय १२३, इलोक अंक ४ से ५ तक.

## ( ऋर्थ ).

देवता, राजर्षि और चारणोंने ययाति राजाकी अनेक प्रकारसे स्तुति की, और उत्तम अर्घसे पूजा, और वह देवताओंसे प्रसन्निकयागया. इस प्रमाणके अनुसार स्तुति करना चारणोंका मुख्य धर्म है, और चारण शब्दकी व्युत्पत्ति भी " चारयन्ति कीर्ति मितिचारणाः" इस प्रकार है.

दोनों तरफ़की सेनाओं और अर्जुनको युद्धके लिये तय्यार देखकर श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा कि "हे अर्जुन, तू देवीकी स्तुति कर, वह तेरे को विजय प्राप्त करावेगी". तब अर्जुनने स्तुति की है, वहांका एक श्लोक इस प्रकार है:-

#### श्लोक.

तुष्टिः पुष्टिर्घृतिर्दाितिश्वंद्रादित्यविवर्दिनी । भूतिर्भूतिमतां संख्ये वीक्ष्यसे सिद्धचारणैः॥ (१)

### ( अर्थ ).

हे देवी, तू तुष्टि, पुष्टि, घृति, दीप्ति, चन्द्र श्रीर सूर्यकी रुद्धि करने वाली, श्रीर ऐश्वर्य वालोंकी ऐश्वर्य ऐसी, संग्राममें सिद्ध श्रीर चारणोंको दिखाई देती है.

जयद्रथके मारनेके छिये द्रोणाचार्यने जो व्यूह रचा उसकी प्रशंसा देवता श्रोर चारणोंने की, जिसका दत्तान्त संजयने धृतराष्ट्रके श्रागे कहा है, उसमेंसे एक श्लोक यहांपर छिखाजाता है:-

#### श्लोक.

तत्र देवारतमाषन्त चारणाश्च समागता :। एतदन्ताः समूहा वै भविष्यन्ति महीतले॥ (२)

# ( अर्थ ).

उस समयपर आये हुए देवता और चारणोंने कहा, कि पृथ्वीपर अन्तिम समूह यही होगा, अर्थात् फिर ऐसी व्यूह रचना कभी न होगी.

<sup>(</sup> १ ) देखो भीष्मपर्व, अध्याय २०, इलोक अंक १६.

<sup>(</sup>२) देखो द्रोणपर्व, अध्याय १२४, इलोक अंक १०.

जब श्री मद्रागवत,रामायण और महाभारतके प्रमाणोंसे यह निश्चय हुआ, कि चार- णोंका कर्म तथा व्यवहार आदिसे उत्तम रहा, और राजा पांडुके मृत देहका दाह करना तथा पाण्डवोंका हस्तिनापुरमें छाना और हिमाछयमें रहना इत्यादि बातोंसे एथ्वीपर निवास होना भी प्रमाणित हुआ; और जहां देवताओंका वर्णन है वहां चारणोंका भी वर्णन है, कारण यह कि प्राचीन काछमें स्वर्ग, भूमि और पाताछोंका एक सम्बन्ध था, क्योंकि भारतवर्षके दशरथादिक अनेक राजा इन्द्रकी सहायताको गये थे, और इन्द्रादिक देवताओंने भी एथ्वीपर आकर कई एक भूमिपाछोंकी सहायता की थी. मेरे विचारसे ऐसा माळूम होता है, कि प्राचीन काछमें हिमाछय प्वतके मध्यस्थ देश तिब्बतको (१) स्वर्ग, और आर्यावर्तको भूमिछोक, और समुद्रतटस्थ दक्षिणी देशोंको पाताछ कहते थे. इसके प्रमाणमें महाभारतके दो श्लोक नीचे छिखते हैं, जहांपर कि भारहाजने सगुसे पूछा है:-

अस्माङ्घोकात् परोलोकः श्रूयते न च दृश्यते । तमहं ज्ञातुमिछामि तद्भवान् वकुमहिति॥ (२) (अर्थ).

हे महाराज, इस ठोकसे परठोक सुनाजाता है, परन्तु देखा नहीं जाता; उस परठोकका उत्तान्त में श्रापसे जानना चाहता हूं, जो आप कहनेके योग्य हैं. तब भृगु महाराजने इस प्रकार उत्तर दिया:-

इछोक.

उत्तरे हिमवत्पाइवें पुएये सर्वगुणान्विते । पुएयः क्ष्येम्यश्च काम्यश्च सपरोलोक उच्यते ॥ (अर्थ).

उत्तर दिशामें हिमालयकी पवित्र सब गुणोंवाली भूमिके पास श्राति पवित्र विन्नों रहित जो सुन्दर लोक है वही परलोक कहाता है.

मेरे इस छिखनेका हेतु यह है, कि चारण छोग भी स्वर्गसे भूमि छोकमें आते जाते थे; उनमेंसे वहुतसोंका भूमिछोकमें रहकर स्वर्गीय सम्बन्ध छूटगया, तब वे क्षत्रियोंको देवता मानकर जैसे इंद्रादिकोंकी स्तुति करते, वैसे ही क्षत्रियोंकी स्तुति करने छगे और क्षत्रिय भी इनको पूज्य तथा स्वर्गीय देवता मानने छगे; इससे चारणोंका सम्बन्ध

<sup>(</sup>१) अभी होर्नेली साहिबको तिब्बतसे ५ वें शतकका भोजपत्रपर लिखाहुआ एक संस्कृत यन्थ मिला है, जिसमें तिब्बतको त्रिविष्टप लिखा है, जो स्वर्गका नाम है.

<sup>(</sup>२) देखो शान्ति पर्व मोक्षयर्म पर्व, अध्याय १९२, श्लोक ७-८

श्रिश्रत्रियोंके साथ दृढ़ हुआ, यहां तक कि राजा छोग न्याय अथवा राजनैतिक श्रि विचारोंमें भी चारणोंको शामिल रखने छगे और अद्याविध राजपूतानहकी रियासतोंमें चारण लोग बड़े बड़े राजकीय कार्योंको कररहे हैं.

जब क्षत्रियोंपर बोहोंका दबाव पड़ा और हरएक कोमके छोग राजा बनकर बेदिक क्षत्रियोंको बोह बनाने छगे; तब ये छोग क्षत्रियोंके साथ भागकर राजपूतानह और गुजरात वगेरह पश्चिमी देशोंमें आरहे; इसीसे भारतवर्षके अन्य भागोंमें चारणोंका वंश नहीं रहा. उस समय चारण छोग सोदागरी पेशह इिक्त्यार करके अपने यजमान क्षत्रियोंको आपत् काछमें अन्नादिक वस्तुओंसे सहायता देते रहे, परन्तु उस दशामें चारणों की सब विद्या नष्ट होगई, और उक्त बोह छोगोंने चारणोंके बनाये हुए प्रत्येक प्राचीन प्रन्थ भी नष्ट करित्ये, तोभी क्षत्रियोंसे एकता बनी रही, और पोएट हिस्टोरियन याने इतिहास वेता और किव कहछाये. ये छोग प्राकृत भाषा छादिमें अपनी काव्य रचना छोकोंके स्थानपर दोहा आदि छन्दोंमें करने छगे, इसीसे इनका दोहे छन्द आदिका पढ़ना मुख्य कार्य प्रसिद्ध हुआ, और राजा छोग भी इनका पूर्ण सत्कार करते आये और करते हैं, जिसके विषयमें हम पिछछे समयमें गुज़रे हुए राजाओंका भी कुछ छत्तान्त छिखते हैं, जिन्होंने अपने पूज्य चारणोंको बड़ी बड़ी इज्ज़तें, बड़े बड़े पद और करोड़ों रुपयों का द्रव्य और ठक्षों रुपयोंकी जागीरें प्रदान कीं, जिनसे पाठकोंको विदित होगा, कि राजा छोग चारणोंको नाम मात्रही से पूज्य नहीं मानते, किन्तु अधिकसे अधिक सत्कार भी करते आये हैं.

इस विषयमें प्रथम हम अजमेरके राजा वछराज गौड़का उदाहरण देते हैं, जिसने एक चारणको अरव पसाव (१) दिया तव उसने राजाकी तारीफ़में उस समय मरु भाषामें यह दोहा कहा:-

दोहा.

देतां अरवपशाव दत वीर गौड़ वछराज ॥ गढ़ अजमेर सुमेरसूं ऊंचो दीशे आज ॥ १ ॥

इस दोहेका अर्थ यह है, कि है बछराज गौड़, ऐसे ऋरव पसावके दिये जानेसे यह अजमेरका किला सुमेरुसे भी जंचा दीखता है.

यदुवंशी राजा जनड़, जो सातों ही सिन्धु देशोंका स्वामी था, और जिसका ख़िताब

<sup>(</sup>१) पसाव शब्द प्रसव शब्दका अपभ्रंश है और इसका अर्थ उत्पत्ति है, इससे लाख पसाव शब्दका अर्थ लाख रुपयोंकी उत्पत्ति जिस दानमें हो वह लाख पसाव कहाजाता है, इसी तरह करोड़ पसाव, अर्थ लाव आदिका अर्थ जानना चाहिये.

जाम था उसने अपनी कीर्तिके लिये शांवल जातके शूद नामक चारणको अपना सातोंही कि सिन्ध देशोंका राज्य दानमें देदिया, श्रोर आप दान दियेहुए उस देशको छोड़कर गुजरातमें चलागया, श्रोर वहीं अपना राज्य जमाया, जिस ऊँनड़के वंशमें इस समय जामनगर श्रोर भुजके राजा हैं. इस बड़े भारी दानकी साक्षीमें उस चारणने यह दोहा कहा:- दोहा.

माई एहा पूत जण जेहा ऊँनड़ जाम॥ समपी सातों सिन्धड़ी ज्यों दींजे हिक गाम॥ १॥

इस दोहेका अर्थ यह है, कि हे माता इस प्रकारके पुत्रोंको पैदाकर जैसाकि जाम पद्वीको धारण करनेवाला राजा ऊँनड़ है, जिसने सातों ही सिन्ध देशोंको एक गांवकी तरह दानमें देदिये.

चित्तौड़के महाराणा सांगा, जो दस कोटी मेवाड़के राजा कहलाते थे, उन्होंने अपना चित्तौड़का राज्य महियारिया गोत्रके हरिदास नामक एक चारणको दानमें देदिया, जिसके प्रमाणमें मरु भाषामें गीत जातिके छन्दके दो फ़िक्ने इस प्रकार हैं:-

कवराणा कीधा केलपुरा, हिंदवाणा रव विया हमीर । इसका अर्थ यह है, कि हे ( दूसरे हमीर जैसे ) हिन्दुओं के सूरज कैलपुरा ( सीसोदिया महाराणा सांगा ), तूने किव लोगों को राणा बनादिया.

इसके सिवा जयपुरके महाराजा मानिसंहने छः चारणोंको छः करोड़का दान दिया. वीकानेरके महाराजा कर्मसी तथा उन्हींके वंशज वीकानेरके महाराजा रायिसंहने रोहिड़िया गोंत्रके वारहट चारण शंकरको सवा करोड़ पसाव दिया, और सिरोहीके महाराव सुरताणने आहाड़ा गोंत्रके चारण दुरशाको सवा करोड़का दान दिया, और छाख छाख के दान तो अनेक राजाओंने असंख्य दिये, और अब भी देते हैं, जिनका छिखना केवछ बढ़ावेके सिवा और कुछ नहीं है. क्षत्रिय राजा छोग योग्य चारणोंके साथ अपने भाई वेटे, सर्दार, उमरावोंका जैसा वर्ताव करते हैं, और किसी किसी समयमें तो कितनेएक राजा छोगोंने इससे भी बढ़कर इज़त की और अब भी करते हैं, जिसके छिये कुछ नर्ज़ीरें और भी देते हैं। जब कि जोधपुरके महाराजा अभयसिंहने कविया जातिके चारण करणीदानको छाख पसावका दान देकर अपनी पुरानी राजधानी मंडोवरसे हाथीपर सवार कराया और आप घोड़ेपर सवार हो उसके आगे आगे चछकर उसको जोधपुर शहरतक पहुंचाया, जो मंडोवरसे २ र्के कोसके फ़ासिछेपर है, उस समय उक्त महाराजाकी प्रशंसामें करणीदान ने मरु भापामें यह दोहा कहा था:—





अश चढियो राजा अभो कव चाढे गजराज ॥ पोहर हेक जलेबमें मोहर हले महाराज ॥१॥

इसका अर्थ यह है, कि महाराजा अभयसिंह कवि करणीदानको हाथीपर चढ़ाकर आप घोड़ेपर सवार हुए, और एक पहरतक उसके आगे जलेबमें चले.

जबिक जोधपुरसे मूंधियांड ठिकानेका बारहट चारण करणीदान, जो महाराजाका पौल्पात (१) था, किसी राज्य कार्यके ित्ये उदयपुरमें आया, तब महाराणा जगत्सिंहने उसकी पेश्वाई महलोंसे जगन्नाथरायके मन्दिर तक की, जो महलोंसे ३०० सो कदमके अन्तपर है, इस प्रकारका आदर करनेमें उक्त बारहटने महाराणाकी प्रशंसामें यह दोहा कहा:-

#### दोहा.

करनारो जगपत कियो कीरत काज कुरब्व ॥ मन जिण धोखों छे मुआ शाह दिछेस शरब्व॥१॥

इसका अर्थ यह है, कि महाराणा जगत्सिंहने करणीदानकी जितनी .इज़्त की, उतनी ही इज़तके छिये दिछींके सब बादशाह चित्तमें घोखा छेकर मरे, अर्थात् जिन महारा-णाओंने दिछींके बादशाहोंकी पेश्वाई नहीं की उन्हींने करणीदानकी की. इसी तरह बहुतसा आदर राजा छोगोंने चारणोंका किया, और करते हैं. इसके सिवा जोधपुरके राज्यमें अभीतक यह दस्तूर चलाआता है, कि जब नबीन राजा गही नशीन होता है, तब किसी योग्य चारणको लाख पसाव देकर महलोंके द्वींज़ेतक साथ जाकर उसे पहुंचाता है, इत्यादिक बहुतसी बातें हैं.

इसके सिवा स्वयं महाराजा छोग भी चारणोंके गुणानुवाद (तारीफ़) करते हैं, श्रीर चारणोंकी तारीफ़में क्षित्रिय महाराजाओंकी वनाई हुई बहुतसी कविता भी प्रसिद्ध है, जिसमेंसे भी कुछ उदाहरणके छिये यहांपर दे देते हैं, जो बड़े बड़े महाराजाश्रोंने श्रपने योग्य चारणोंकी प्रशंसामें की है. जोधपुरके पूर्व महाराजा जञ्जावन्तिसहने रूपावास नामक ग्रामके वारहट चारण राजिसंहके मरनेपर यह दोहा कहा:-

दोहा.

हथ जोड़ा रहिया हमें गढ़वी काज गरत्थ॥ ऊराजड़ छत्रधारियां गो जोड़ावण हत्थ॥ १॥

<sup>(</sup>१) पौल्पात शब्दका अर्थ यह है, कि पौल् अर्थात द्वारके नेग (दानादिक दस्तूरों) के छेने वालोंमें पात्र याने योग्य. पात्र शब्दका अपभ्रंश पात शब्द है.

इसका ऋर्थ यह है, कि अब जो चारण छोग रहे हैं, वे रुपयोंके छिये हाथ है जोड़ने वाले हैं, परन्तु छत्रधारी लोगोंसे हाथ जोड़ाने वाला वह राजसिंह चलागया.

जब कविराजा बांकीदान परलोकगामी हुआ, जो जोधपुरके महाराजा मानसिंहका वड़ा ही प्रतीतपात्र था, तो उसकी प्रशांसामें महाराजाने यह सोरठा दोहा फर्मायाः— सोरठा.

विद्या कुल विख्यात राज काज हर रहशरी ॥ बांका तो विण बात किण आगल मनरी कहां ॥१॥

इसका अर्थ यह है, कि विद्यामें, और कुलमें विख्यात, हे बांकीदान तेरे विना राज्य कार्यकी हरएक गुप्त बात किसके आगे कहें. इन्हीं महाराजाने चारण जातिकी प्रशंसामें गीत जातिका एक छन्द इस प्रकार बनाया थाः—

गीत.

करण मुकर महलोक क्रतारथ परमारथ ही दियण पतीज। चारण कहण जथारथ चौड़े चारण वड़ा अमोलख चीज॥ (अर्थ).

प्रथ्वी छोकको कृतार्थ करने, परमार्थकी प्रतीत दिछाने श्रीर यथार्थ बातको स्पष्ट कहनेके छिये चारण छोग एक अमोल्य वस्तु हैं.

रतलामके महाराजा बलवन्तसिंहने भी इन्हीं चारणोंकी तारीफ्में यह सोरठा फ़र्माया:-

सोरठा.

जोगो किणिअन जोग शह जोगो कीघो सुकव॥
छूंठा चारण छोग तारण कुछ क्षत्रियां तणो॥१॥
( अर्थ ).

इसका ऋर्य यह है, कि जोगा नामक क्षत्रिय कुछ भी योग्य नहीं था, तोभी सुकवियोंने उसे योग्य बनादिया, इससे क्षत्रियोंके कुछको तारनेके छिये चारण छोग प्रबछ हैं. यह जोगा एक साधारणक्षत्रिय था, जिसका नाम राजपूतानहमें प्रसिद्ध है.

इसी तरह चारणोंकी तारीफ़में राजाओं और क्षत्रियोंके बनाये हुए श्रनेक दोहे छन्द श्रादि हैं, श्रोर राजा छोग श्रपनेसे सनातन सम्बन्ध रखने वाळी चारण जातिके गुणोंको श्रच्छी प्रकार जानते हैं, श्रोर चारणोंको शासन (१) गांवकी सनद भी ब्राह्मणोंकी तरह बेळगान तास्रपत्रपर खुदवाकर दीजाती है.

<sup>(</sup>१) राजपूतानहमें चारणों और ब्राह्मणोंके गांव शाशणीक कहलाते हैं.

श्राधुनिक विद्वान भी उक्त जातिका सन्मान श्रीर सत्कार राजपूर्तोंमें ब्राह्मणोंकी 👺 बराबर ही स्वीकार करते हैं.

इसके अतिरिक्त श्रंग्रेज विद्वानोंने भी इस जातिका प्राचीन और पवित्र होना निश्चय किया है. इसका हाल जिन पाठक लोगोंको देखना हो, वे नीचे लिखी हुई किताबोंमें देखलेवें:-

विल्सन साहिबकी बनाई हुई इण्डियन कास्ट नामक किताबकी दूसरी जिल्द्के प्रष्ठ १८१ से १८५ तक.

शेरिंग साहिबके बनाये हुए पुस्तक ट्राइब्ज़ ऐएड कास्टस् श्रॉफ़ इण्डियाकी तीसरी जिल्द, एष्ठ ५३-५४.

टॉड राजस्थान जिल्द दूसरीके एष्ठ ६३१ ऋौर ६३२.

इन चारणोंके दो भेद होगये हैं, जो इस समय भी बने हुए हैं, याने एक काछेला, जो कच्छमें जानेसे कहलाये, श्रीर दूसरे मारू जो मारवाड्से फैले हैं. काछेला चारणोंका पूर्व व्यवहार छूट गया है, लेकिन मारू चारणोंका पूर्व कर्म वैसाका वैसाही बना-हुआ है. मारू चारणोंके १५० के क़रीब गोत्र थे, परन्तु उनमेंसे बहुतसे नष्ट होगये, किन्तु इस समय १२० गोत्र विद्यमान हैं.

इन्हीं १२० गोवोंमें देवल ऋपिकी संतान देवल गोत्रके चारण कहलाये, जिनको शांखला क्षतियोंने अपना पौल्पात बनाया. रूणके राजा सोढदेव शांखळाकी बेटीसे जव ऋछाउद्दीन ख़ळ्जीने जबन शादी की, ऋौर वहुतसे क्षत्रियोंका नाश किया, उस समय देवल गोत्रके चारण मेहाजलने वादशाहको प्रसन्न करके शेप क्षत्रियोंको बचाया, श्रीर श्रुठाउद्दीन ख़ळ्जीको मए फ़ौजके बहुत उम्दह दावत दी. इसपर बादशाहने खुश होकर कहा, कि यह चारण कूर्वा ( सामानका ) समुद्र है, तबसे मोतीसर, रावल, और वीरम ढोली ( जो चारणोंको मांगनेवाले हैं ) देवल ( दिधवाड़िया ) गोत्रके चारणोंको कूर्वा समुद्र कहकर सलाम करते हैं. मारवाड्में रूणके राजाओंने अपने पौल्पातको द्धिवाड़ा याम शासन ( उदक ) दिया, जिससे ये लोग द्धिवाड़िया कहलाये.

जब राठौंड राव रणमळ और जोधाने रूणका राज शांखळोंसे छीन छिया, उस समय रहे सहे शांखळा क्षत्रिय चित्तौड़में आरहे, क्योंकि महाराणा कुम्भकर्ण इन शांखळोंके भानजे थे; श्रोर इनके पौल्पात चारण भी मारवाड़ छोड़कर मेवाड़में चलेश्राये. फिर यहां महाराणाकी तरफ़से दिधवाड़िया जैतिसिंहको नाहरमगराके क्रीब धारता और गोठीपा दो गांव मिले. जैतसिंहके ४ पुत्र हुए, उनमें बड़ा महपा, दूसरा मांडण, तीसरा



🤹 में मह्मूद खळ्जीको जब महाराणा अव्वल संग्रामसिंहने गिरिफ्तार किया, और उस फत्ह की खुशीका दर्वार किले चित्तौड़के रतेसर तालाबपर हुआ, उस वक्त मेहपाको ढोकलिया ऋोर उसके भाई मांडणको शावर गांव शासन दियागया, तब मेहपा और मांडण ने अपना विभाग छोड़कर छोटे भाई देवाको घारता श्रीर बरसिंहको गोठीपा देदिया. मांडणकी औलाद मारवाड़में वासनी, कूंपड़ास, श्रोर बलूंदा वगैरह गांवोंमें; देवाकी धारता और खेमपुरमें; और बरसिंहकी गोठीपामें मौजूद हैं. मेहपाका बड़ा पुत्र आस-करण श्रीर आसकरणका चत्रा हुश्रा, जिसके समयमें विक्रमी १६२४ [ हि॰ ९७५ = .ई॰१५६७ ] में जब अक्बर वादशाहने मांडलगढ़का क़िला लेकर चित्तींड़पर हमलह किया, तो उस वक्त ढोकलिया भी खालिसहमें शामिल करलिया. परन्तु कई वर्षोंके बाद चत्रा दिङ्की गया, और जोधपुरके मोटा राजा उदयसिंहकी मारिफ़्त अ़र्ज़ मारूज़ करवाकर उसने गांव पीछा बहार करवारिया. चत्राका पुत्र चावंडदास और चावंडदासका पुत्र हरिदास था, जिसके समयमें महाराणा राजसिंहने नाराज़ होकर याम ढोकलिया खालिसह करिया. जव मांडलगढ़पर आलमगीरका क्वज़ह होगया, तब भी यह गांव खालिसहमें बहुतसी तक्लीफें उठानेके बाद हरिदासका बेटा अर्जुन उद्यपुरमें आया, और विक्रमी १७६५ [हि०११२० = .ई०१७०८] में उसने चन्द्रकुंवर बाईके विवाहोत्सवपर याम होकलिया महाराणा दूसरे अमरसिंहसे वापस इन्आममें पाया. वेटा केसरीसिंह और उसका मयाराम हुन्त्रा, जिसने महाराणा जगत्सिंह के समयमें नया ग्राम मिलनेकी. एवज़ ढोकलियाके चारों तरफ़ हद बन्दी करवाकर गो बच्छा सहित पत्थर (१) रुपवा दिये. मयारामका बड़ा पुत्र कनीराम था, जिसका जन्मविक्रमी १८१० [ हि० ११६६ = .ई० १७५३]में, श्रोर देहान्त विक्रमी १८७० [हि० १२२८ = .ई० १८१३] में इसको महाराणा भीमसिंहने जयसिंहपुरा, ऋौर झालरा नामके दो ग्राम दिये. कनीरामका पुत्र रामदान था, जो विक्रमी १८४७ [हि॰ १२०४ = .ई॰ १७९०] में पैदा हुआ, और विक्रमी १८९५ [हि॰ १२५४ = .ई॰ १८३८] में मरा. दो पुत्र, बड़ा काइमसिंह और दूसरा खुमाणसिंह हुआ. काइमसिंहका जन्म विक्रमी १८६७ [ हि॰ १२२५ = .ई॰ १८१० ] में, और देहान्त विक्रमी १९२७ [हि॰ १२८७ = ई॰ १८७०] में हुआ. काइमसिंहके ४ पुत्र, बड़ा श्रोनाड़सिंह, दूसरा में ( इयामलदास ), तीसरा व्रजलाल श्रीर चौथा गोपालसिंह हुए, जिनमेंसे अोनाड्सिंह खेमपुर गोद् गया. मेरा (इयामलदासका) जन्म विक्रमी १८९३ हितीय

<sup>(</sup>१) सीमा आदि स्थानोंपर गो बच्छाके चिन्ह वाले पत्थर रोपेजानेसे यह मत्लव होता है, कि को कोई इन पत्थरोंको उखेड़े उसको बच्चे वाली गायके मारेका पाप हो.

🦃 श्राषाढ़ कृष्ण ७ [ हि॰ १२५२ ता॰ २॰ रबीउ़ल्अव्वल = .ई॰ १८३६ ता॰ ५ जुलाई ] 🎡 को; ऋौर मेरा प्रथम विवाह विक्रमी १९०७ [हि॰ १२६६ = .ई॰ १८५०] में, और दूसरा विवाह विक्रमी १९१६ [हि॰ १२७६ = .ई॰ १८५९] में हुआ. विक्रमी १९१८ [हि॰ १२७८ = ई॰ १८६१] में मेरी बड़ी स्त्रीका देहान्त होगया. विक्रमी १९२७ [हि॰ १२८७ = ई॰ १८७०] में मैं अपने पिताका क्रमानुयायी बना. विक्रमी १९०४ [ हि॰ १२६३ = .ई॰ १८४७ ] में में अपने पिताके साथ महाराणा स्वरूपसिंह की सेवामें आया था. इसके दो तीन वर्ष पहिलेसे मैंने सारस्वत श्रीर श्रमरकोश पढ़ना त्रारम्भ करदिया था. उसके पीछे दूसरे भी कोश स्त्रीर काव्य तथा साहित्यके यंथ पढ़ता रहा. फिर मुझको ज्योतिषका शौक हुआ, अ्योर थोडासा गणितका अभ्यास करके फिलत अन्थोंमें लग गया. मुहूर्तचिन्तामणि, मुहूर्तमार्तण्ड, मुहूर्त्त-गणपति, जातकाभरण, मुहूर्तमुक्ताविल, चमत्कार चिन्तामणि, हिल्लारजातक, पद्मकोश-जातक, लघुपाराद्यरी, वहत्पाराद्यरी, पट्पंचाद्यिका, प्रश्नभैरव, और हायनरत्न वग़ैरह कई यन्थ देखनेके पश्चात फलितपरसे मेरी श्रदा उठगई. फिर मेरा चित्त थोड़े दिनोंके लिये मन्त्र शास्त्र, सिद्धनागार्जुन, इन्द्रजालादिककी तरफ़ रुजू हुन्त्रा, लेकिन् उनको भी व्यर्थ जानकर शीघ्र ही चित्त हटगया. किर मैंने थोड़े दिनोंके छिये वैद्यकपर चित लगाया. अल्वत्तह इस विद्यामें मुभको कुछ लाभ मालूम हुआ, लेकिन् अंग्रेज़ी डॉक्टरोंसे मित्रता होनेके कारण संस्कृत वैद्यकका अभ्यास छूटगया. उसके बाद मुरूर्य विद्या काव्य, कोश और साहित्यकी तरफ़ मन लगाया, ऋौर वीच वीचमें महाभारत, रामायण, भागवत, देवीभागवत आदि कई पुराण यन्थ भी देखे. इन सबका फल यह हुआ, कि मेरे मनसे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन श्रीर डाकिन, भूत, मूठ, जादू वगैरहका वहम बिल्कुल निकलगया. इसीके साथ धर्म सम्बन्धी यन्थोंमें भी सन्देह होने लगा. तब मैंने वेदान्तके पंचदशी वगैरह छोटे छोटे यन्थ देखे, जिससे कुछ विश्वास हुआ, क्यौंकि संसारमें जितने धर्म हैं, उन सबमें बहुत कुछ बारीकियां निकाछी गई हैं, छेकिन् यह सोचा कि सब सृष्टिका नियम बनाने वाली कोई एक वस्तु है, अनेक नहीं; इसलिये कुल मज़्हबोंमें एक दूसरेके साथ कुछ न कुछ अन्तर अवश्य है; परन्तु सचाई, द्या, और ईमानदारी प्रमृति अच्छी बातें, और झूठ, चोरी, तथा हिंसा आदि बुरी बातें सब मज़्हबोंकी रायसे एकसी हैं, और सबोंके मतसे सृष्टिको बनानेवाली वस्तु एक और व्यापक है, इसिंछये मैंने सब मतोंकी रायके अनुसार अपने ही वेदान्त शास्त्रको ठीक जानकर उसीपर सन्तोष करिंचा. फिर मेरा शोंक ज़ियादहतर इतिहासकी तरफ झुका, लेकिन हमारे ऐतिहासिक यन्थोंको तो छोगोंने मज़हबमें मिछाकर बढ़ावे और करामाती बातोंसे बहुतही 🦓

🅞 कुछ भरदिया है, ऋौर इसके सिवा पुराने ग्रंथोंमें देखाजावे, तो साल संवत् भी नहीं मिलते, 👺 अल्बत्तह हमारे काव्य और जैनके यन्थोंसे कुछ कुछ साल संवत् और इतिहासका प्रयोजन सिद्ध होता है. मैं इन बातोंकी खोजनामें लगा हुआ था, कि इसी समय याने विक्रमी १९२८ [ हि॰ १२८८ = .ई॰ १८७१ ] में मेवाड्के पोलिटिकल एजेएटने महाराणा शम्भुसिंह साहिबसे मेवाडका इतिहास बनानेके लिये बहुत कुछ कहा. तव महाराणा साहिबने इस कामके छिये दो चार आदमी मुक्रेर किये, छेकिन् जैसा चाहिये वैसा काम न चला. फिर मुझको आज्ञा मिली, तो मैंने श्रोर पुरोहित पद्मनाथने ऐतिहासिक सामग्री एकडी करना शुरू किया, और कुछ सामग्री एकत्र होने बाद तवारीख़ छिखनी शुरू करदी; परन्तु उसका मुसवहह बहुत बढ़ावेके साथ लिखाजाने लगा, क्योंकि पहिले मुम्तको इतिहास विद्यामें पूरा अनुभव प्राप्त नहीं हुआ था, केवल दो चार फ़ासीं तवारीख़ें देखकर उसी ढंगसे तत्र्यस्युवके साथ लिखने लगा. थोड़े ही दिन पीछे ईश्वरने इस कार्यको रोकदिया, याने महाराणा शम्भुसिंह साहिबका परलोक वास होनेसे मेरे दिलपर बड़ा भारी सन्ना पहुंचा, जिससे यह काम भी बन्द होगया, लेकिन् मैंने ऐतिहासिक सामग्री एकडी करना नहीं छोड़ा. तौरपर पाषाण लेख, सिक्के, ताम्यपत्र, पुराने काग्जात, जनश्रुति, भाषा और संस्कृतके यन्थ, काव्य, तथा अंग्रेज़ी व फ़ार्सी वग़ैरह ऐतिहासिक पुस्तकें एकत्र करता रहा. इसी ऋरसेमें वैकुएठवासी महाराणा सज्जनसिंह साहिबने मुभको कुछ दिनों बाद मुसाहिबों ( मन्त्रियों ) में दाखिल करके अपना सलाहकार अर्थात् मुख्य मन्त्री बनालिया, जिससे मुझको रियासती कामोंके सवव इस कामके लिये बहुत ही कम फुर्सत मिली. रियासती प्रबन्धमें मेरी तुच्छ सलाहसे विद्याकी उन्नति, देशका सुधार, सेटलमेंट और जमाबन्दीका प्रबंध, कौन्सिल वगैरह न्यायकी कचहरियोंका खोळाजाना, नई नई इमारतोंके बनानेसे देशको रोनक और प्रजाको लाभ पहुंचाना वगैरह अनेक अच्छे अच्छे कार्य कियेगये, जिनका फल इस वक्त दिखाई देरहा फिर मेवाड़के पोलिटिकल, एजेएट कर्नेल् इम्पी साहिबने वैकुएठवासी महाराणा साहिबसे गुज़ारिश की, कि मुसाहिबीके कामके लिये तो बहुत आदमी मिलसके हैं, लेकिन् तवारीख़के लियेनहीं, इसलिये तवारीख़का काम रयामलदाससे शुरू करवाना चाहिये, जिससे आपकी और आपके राज्यकी नामवरी हजारों वर्षोंतक काइम रहेगी. उक्त साहिबकी यह राय महाराणा साहिबको बहुत पसन्द आई, और मुभको हुक्म दिया, कि रियासती बड़े बड़े कामोंमें कभी कभी हमको सलाहसे मदद देतेरहनेके 👺 अ़लावह तुम ऋपना मुख्य काम इतिहास लिखनेका रक्खो. तब मैं यह ऋाज्ञा 🥮 👺 पाकर और भी ऋधिक तेज़ीके साथ सामग्री एकत्र करने लगा, और विक्रमी १९३६ [हि॰ १२९६ = .ई॰ १८७९] के माघ फाल्गुनसे मैंने इस वहत् कार्यका प्रारम्भ किया. फिर मैंने गवर्मेंट अंग्रेज़ीसे पाषाणलेख पढ़नेवाला एक आदमी मांगा. इसपर फ्लीट साहिबकी मारिकत गोविन्द गंगाधर देश पांडे नामका एक पंडित एक वर्षसे ज़ियादह समयके छिये हमको मिछा. इस पंडितके ज़रीएसे मैंने मेवाड़ श्रीर मेवाड़के समीपवर्ती स्थानोंसे कई एक पाषाण छेख प्राप्त किये, श्रीर हमारे दो तीन आद्मियोंको भी उक्त पंडितके पास रखकर प्रशस्ति छापने और वांचनेका कार्य सिखलाया. इन बातोंसे मुझको बहुत कुछ अनुभव हासिल होगया. इसके बाद मैं रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगालका मेम्बर बना, और कुछ लेख भी उक्त सोसाइटीके जर्नलोंमें दिये. फिर उक्त सोसाइटीके मेम्बरोंने मुभको आर्कियोलॉजी और हिस्टरीका श्रानरेरी मेम्बर चुना, और बाद उसके मैं रॉयळ एशियाटिक सोसाइटी लएडन व बम्बई ब्रैंच रॉयल एशियाटिक सोसाइटीका मेम्बर होगया. फिर हिस्टोरिकल सोसाइटी लएडनका फेलो बना. यदि मैं इन सोसाइटियोंमें लेख देनेका ही काम रखता, तो कोई जर्नल मेरे लेखसे खाली न रहता, लेकिन भेंने आजतक अपना कुल समय इसी इतिहास वीरविनोद्के वनानेमें व्यतीत किया. महाराणा सज्जनसिंह साहिवने मुझको कविराजाकी पदवी ( ख़िताब ), जुहार, ताज़ीम, छड़ी, बांहपसाव, चरण शरणकी बड़ी मुहर, पैरोंमें सर्व प्रकारका सुवर्ण भूपण, श्रोर पघड़ीमें मां भा (१) वगेरह सब प्रकारकी .इज़त .इनायत की, श्रीर गवर्मेण्ट श्रंश्रेजीसे सुभको महामहोपाध्यायका खिताव मिला. वर्तमान महाराणा साहिबने भी इस इतिहास वीरविनोदकी कृद्र करके मेरा बहुत कुछ उत्साह बढ़ाया. महाराणा शम्भुसिंह साहिव ऋौर सज्जनसिंह साहिवने मुभको यह आज्ञा दी थी, कि तवारीख़में तारीफ़ नहीं चाहिये, उसी तरह वर्तमान महाराणा साहिवकी भी अभिरुचि है, जिससे इस इतिहासके शीघ्र पूर्ण होनेकी आशा है.

अव में अपना ऐतिहासिक रुतान्त पूरा करनेके बाद दूसरी क़ौमोंका मुरूत्सर हाल वर्तमान समयके अनुसार नीचे दर्ज करता हूं, जो पुराने जाति भेदसे भिन्न है, क्योंकि यदि मनु और थाइयवल्क्यके कथनानुसार आजकलका जाति भेद

<sup>(</sup>१) मांझा उस तासके कपड़ेके टुकड़ेको कहते हैं, जो मेवाड़के बड़े दर्जहवाळे सर्दारोंको पघड़ियोंमें लगायाजाता है, और यह विशेषकर अमरशाही पघड़ीमें लगायाजाता है. इसके लगाने की इजाज़त उन्हीं लोगोंको होती है जिनको महाराणा साहिब बख़्शते हैं, और यह सुनहरी और रूफ रूपहरी दो प्रकारका होता है.

मिलाया जावे, तो बिल्कुल नहीं मिलता, श्रीर उसका कारण यह है, कि प्राचीन समयमें कर्मप्रधान जाति मानीजाती थी, श्रीर श्रव वीर्यप्रधान मानीजाती है.

ब्राह्मण

इनके दो भेद हैं, अव्वल पञ्चगोड़, और दूसरे पञ्चद्राविड़. ब्राह्मणोंमें पहिले कोई जाति भेद नथा, उस समयये लोग ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, श्रीर अथर्ववेदी कहलाते थे, और विशेष पहिचान उनकी वेदोंकी शाखाके अनुसारही होतीथी. परन्तु जब विनध्याचलके पार दक्षिणमें ये लोग आबाद हुए, तो हिमालयसे विनध्याचलके बीचमें रहनेवाले पञ्चगौड याने १ - गोंड, २ - कान्यकुटज, ३ - सारस्वत, ४ - मेथिल, और ५ - उत्कल; और विनध्याचलसे रामेश्वरतक रहनेवाले पञ्चद्राविड, याने १ – द्रविड़, २ – तैलंग, ३ – कर्णाटक, ४- महाराष्ट्र श्रोर ५- गुर्जर, देशोंके नामसे प्रसिद्ध होगये, लेकिन उस समयमें सब ब्राह्मणोंका आचार व्यवहार एकसाही था. जब मुसल्मानोंने भारतमें आकर जातिध्वंस करना आरम्भ किया, तवसे ब्राह्मणों तथा अन्य जातियों में भी अनेक जातियां होगई, और उनके आचार, विचार तथा व्यवहारमें भी बहुत कुछ फ़र्क़ आगया है. क़रीव तमाम राजपूतानह खोर विशेषकर मेवाड़के यामीण ब्राह्मण, जिनको याम तथा जमीन उदक मिली है वे तो विल्कुल कृषिकार ही होगये हैं, स्त्रीर ऐसे निरक्षर हैं, कि गायत्री मंत्रका भी एक अक्षरतक नहीं जानते, क्रोमी पहिचानके छिये शादीके समय केवल यज्ञोपवीत गलेमें डाल लेते हैं, त्योर उसीसे ब्राह्मण कहलाते हैं. शहर अथवा क्रवोंमें रहने वाले ज़ियादहतर नौकरी अथवा व्यापारसे अपना गुज़र करते हैं, श्रोर वहुतसे कणभिक्षा करके भी पेट भरते हैं. इन छोगोंमें अल्बत्तह वाज़ वाज़ पढ़ते भी हैं. थोड़े पढ़ने वाले पञ्चाङ्ग बांचकर श्रोर उनसे ज़ियादह पढ़े हुए जनमपत्री, वर्षपत्र आदि वनाकर अपना गुज़ारा करते हैं. यदि किसीने ज़ियादह हिम्मत की तो कथाभट बनगया, जो पुराणोंकी कथा बांचकर जीविका प्राप्त करता है; परन्तु वेदाभ्यास और शास्त्र पठन करने वाळे तो यहांपर हजारों ब्राह्मणोंमें एक दोही नज़र त्याते हैं, जो भी अपने शेष जाति समूहमें फंसकर देशोपकाग्पर चित्त नहीं लगाते. राजपूतानहमें पञ्चद्राविड थोड़े, श्रीर पञ्च गोड़ श्रधिक श्राबाद हैं.

क्षत्री.

पिछछे जमाने याने १२ वें शतक विक्रमीसे छेकर इस समयतक ब्राह्मणोंकी कितरह क्षत्रियोंमें भी बहुतसी एथक् एथक् जातियां होगई हैं, कि जिनकी गणना करना 🚜

कठिन है. अलग अलग जातियां काइम होनेके दार्मियानी समयमें क्षत्रियोंके कुल कि दे वंश नियत हुए, जिनमें १६ सूर्यवंशी, १६ चंद्रवंशी, और ४ अग्निवंशी थे. इन लिस वंशोंमेंसे बहुतसे तो नष्ट होगये और कई वंशोंकी प्रतिशाखाओंको लोगोंने जुदा वंश समभ लिया. इस गड़बड़से ३६ वंशकी गणनाका कम भंग होगया. कुमारपाल चरित्र काव्यमें ३६ वंशकी गणना लिखी है, परन्तु उसमें भी कई शाखाओंको जुदा वंश मानलिया है; और कर्नेल् टॉडने जो कई यन्थोंसे चुन चुनकर फिहारेस्तें बनवाई और उसके बाद अपने ख़यालके मुवाफिक एक नई लिस्ट याने फिहारेस्त तथ्यार की उसमें भी हमारे विचारसे गड़बड़ है, इसलिये हमने ऐसे सन्देहमें पड़ना ठीक न जानकर उक्त ३६ वंशोंका कम ढूंढना छोड़िर्या, और वर्तमान समयमें जो लोग क्षत्रियोंके प्रचलित वंशोंकी शाखा और प्रतिशाखाओंको मानते हैं उन्हींका लिखना उचित समभा, जो इस प्रकार हैं (१):-

#### ( सीसोदियोंकी २५ ज्ञाखा. )

१- गुहिलोत, २-सीसोदिया (२), ३-पीपाड़ा, ४- मांगल्या, ५- मगरोपा, ६- श्रजवस्था, ७- केळवा, ८- कूंपा, ९- भीमल, १०- धोरण्या, ११- हुल, १२-गोधा, १३-आहाड़ा, १४- नादोत, १५-सोबा, १६- आशायत, १७-बोढा, १८- कोढा, १९- करा, २०- भटेवरा, २१- मुदोत, २२- घालस्था, २३- कुचेला, २४- दुसंध्या, और २५- कड़ेचा.

# ( चहुवानोंकी २४ शाखा.)

१- खीची, २-हाड़ा, ३-बाछेछा, ४-सोनगरा, ५- मादड़ेचा, ६- माछवण, ७- बीछ, ८-बागड़ेचा, ९-सांचौरा, १०-बागट, ११-बागड़िया, १२-चाछशखा, १३- वयवधणा, १४-जोजा, १५-भमरेचा, १६- बाछोत, १७-बरड़, १८- देवड़ा,

<sup>(</sup>१) यह नहीं जानना चाहिये, कि हमारी लिखी हुई शाखा और प्रति शाखा बहुत ही ठीक हैं, क्योंकि इनमेंसे भी बहुतसी प्रतिशाखा नष्ट होगई, और कई नवीन कल्पना कीहुईका भी भ्रम है, लेकिन् इस विषयमें कुछ न कुछ लिखना अवस्य समझकर लिखदी गई हैं.

<sup>(</sup>२) यहांपर सीसोदिया वंशकी २५ शाखाओं में उक्त वंशके नामकी जो एक शाखा छिखी गई है, उससे यह मत्लब है, कि कुछ राजपूत इस वंशमें ऐसे हैं, जो केवल सीसोदिया नामसे ही प्राप्तिद हैं; और इसी तरह चहुवान, पुंवार, झाला आदि वंशों में भी जहां जहां वंशके नामकी शाखा आवे, ऐसाही समझलेना चाहिये.

१९ चन्दाणा, २० संपठ्या, २१ पामेचा, २ ि छिखें, तो बहुत कुछ विस्तार २४- चहुवान. े।स क़ौमोंका थोड़ासा हत्तान्त

( पुंवारों की ३५ शाखा, ) गिनी जाती हैं, जैसे भील,

१- पुंवार, २- शोढा, ३- शांखला, ४- चावड़ा,

७- शागर, ८- पड़कोड़ा, ९- भायला, १०- भीमल, ११-

१३- काबा, १४- कालमुहा, १५- डोडा, १६- जमट, १७-१९- रेवर, २०- कालेज, २१- काहरचा, २२- बाढेल, २३- आहे. उदयपुर ३१ - ढीक, ३२ - सूंढा, ३३ - फटक, ३४ - बरड़, और ३५ - हूंमड़. बहुत कठिन ( झालोंकी ९ शाखा. ) ोंपड़ी बांस,

१ - झाला, २ - मकवाणा, ३ - रेणवा, ४ - लूणगा, ५ - खरलायत,६ - झोंपड़ीकी ७- वूहा, ८- पीठड़, और ९- वापड़. ता है. रसी

# ( राठौड़ोंकी १३ शाखा. )

१- दानेसुरा, २- अभयपुरा, ३- कपाछिया, ४- करहा, ५- जलखेड़िया, ६- वुगलाना, ७- अरह, ८- पारकेश, ९-- चंदेल, १०- वीर, ११- बस्यावर, १२- खेरवदा, ऋोर १३- जैवन्त.

## ( सोलंखियोंकी २४ शाखा. )

१-- सोलंबी, २- बालणोत, ३-- बाघेला, ४- टहल, ५- कुटबहाड़ा, ६- श्रालमोच, ७-- शेष, ८- खेड़ा, ९-- तवड़क्या, १०-- महलगोता, ११-- बाघेला, १२-- भाजूंडा, १३-- वड्जूढा, १४-- राणक्या, १५-- द्लावड़ा, १६-- भाड़ंग्या, १७-- वीरपरा, १८-- नाथावत, १९-- खटड़, २०-- हराहर, २१-- कांघल, २२- बलहट, २३-- चूडामणा, और २४-- माहेडा.

# ( वड़गूजरोंकी २ शाखा. )

वड़गूजरोंकी दो शाखात्रोंमें पहिली बड़गूजर, त्रीर दूसरी शकरवाल है.

### (ईंदोंकी २ शाखा,)

वड़गूजरोंके समान ईदा राजपूतोंकी भी दो शाखा हैं, याने अव्वल ईदा, और 旧 दूसरे पडियार.

मानते हैं हिंगा, नकूप और खरवड़ वगैरह.

श्रित्रोंकी श्चियां पर्देमें रहती हैं; प्राचीन समयमें इनके यहां यह रवाज नहीं था, जब मुसल्मानोंकी वादशाहत हिन्दुस्तानमें काइम हुई, तबसे क्षत्रियोंने भी का रवाज जारी करिलया, इस ग्रज़से कि श्रव्वल तो उनकी श्चियोंकी वरावर श्चपनी श्चियोंकी .इज़्ज़त दिखलाना, क्योंकि मुसल्मान लोग वाहिर फिरने वाली श्चियोंकी हिक़ारत करते थे; श्चोर दूसरे मुसल्मानोंके दुराचरणसे श्चोरतोंको वचाना, कि जो उनके घरोंमें रूपवती श्चियोंको देखकर उनकी .इज़्तपर हमलह करनेको तथ्यार होते थे, जिसमें हज़ारों राजपूत लड़कर मारेजाते श्चोर उनकी श्चियां भी श्चपना सत वचानेके लिये आगमें जल मरतीं. इस समय पर्देका रवाज ऐसा हद होगया है, कि नवीन मालूम नहीं होता. राजपूत लोग प्राचीन कालसे भारतवर्षके राजा, ईमानदार, सत्यवक्ता, वीर श्चोर उपकारको माननेवाले होते श्चाये हैं; दगावाज़ी इन लोगोंमें बहुत कम थी, क्योंकि पहिले जमानेमें दगावाज़ीसे मारने वालेकी पूरी निन्दा करते थे, परन्तु मुसल्मानोंके श्चाने वाद इनमें भी थोड़ी थोड़ी दगावाज़ी फैलगई, तोभी इतना तो इन लोगोंमें पिछले समयतक भी बना रहा, कि शस्त्र डालकर हाथ जोड़ने वालेको न मारना, श्चोर मज़ह्वी पेश्वा, तथा पटदर्शन वगैरहको न लूटना इत्यादि.

क्षत्रिय छोग मांस मद्य खाते पीते हैं. मेवाड़के राजा श्रोर उनके सजातीय सीसोदिया पहिले मद्यपान नहीं करते थे, परन्तु महाराणा दूसरे श्रमरिसंहसे इनमें भी मद्यपान करनेका प्रचार हुश्रा, जिसको महाराणा स्वरूपिसंहने निज पुरातन रीतिके श्रुश्रमुसार कुल सीसोदियोंसे लुड़ा दिया था, लेकिन उनका देहान्त होते ही फिर प्रचलित

उत्तम घरानेकी स्त्रियां हरएक रंगके वस्त्र लिखदिया है; क्योंकि यदि हरएक 👺 होगया. तथा लाखकी चूडियां दोनों हाथोंके पहुंचे श्रीरी लिखें, तो बहुत कुछ पहिननेका घाघरा (लहंगा) ३०० फुटतकका घेरदार श्रीस कीमोंका थोडासा हत्तान्त ठंबी होती है. पहिले बाज बाज स्त्रियां तो यथा विधि गिनी जाती हैं, जैसे भील, साथ ही जलजाती थीं, परन्तु सतीकी रस्म बन्द होनेके सन्यासका व्रत पालन करती हैं. मद्य मांस त्यागदेनेके सिवा भी नहीं, बलिक पक्के रंगमें भी आलके रंगकी या काली साडी, छींट अथवा पक्के लाल या काले रंगका थोड़े घरवाला घाघरा पहिनत्द हैं, लेकिन मुख्य उत्तम और स्वादिष्ट भोजनोंका परित्याग करदेती हैं, किसी प्रकारका भूषा है. प्सतोंके पहाड़ी और अपनी बाक़ी .उच मज़्रबी ऋकीदेपर पूरी करती हैं.

क्षत्रियोंमें ज़ियादहतर बड़ा लड़का बापकी कुल जायदादका मालिक है कित वाकी छोटे छड़के जितने हों उनको वापकी जायदादमेंसे गुंजाइशके मुवापिड़ी बांस, लाइक थोड़ा थोड़ा हिस्सह दियाजाता है, लेकिन् उनको बड़े भाईकी नौकीपड़ीकी पडती है. इसी

Ţ

#### महाजन.

इस देशमें वैश्य वर्ण महाजनोंको गिनते हैं, जो पुराने समयसे वैश्य नहीं हैं, किन्तु अहीर वगैरह पुराने वैश्य हैं. इनमेंसे कितनेएक तो कृषि और गोरक्षा वगैरह कर्म करते ही हैं, श्रीर कितनेएक अपना कर्म छोडकर नौकरीमें लगगये हैं. जातियोंने बौद श्रीर जैनमतावलम्बी होनेके कारण श्रहिंसा धर्ममें प्रवत्त होकर कृषि वाणिज्यको ही अपना मुख्य कर्म समभाछिया, जिनके दो विभाग हुए, याने एक वह जिन्होंने कायस्थोंसे ऋहलकारी पेशह छीनकर उसे अपना पेशह बनालिया, श्रीर दूसरे वे जिन्होंने वाणिज्य ही को अपना पेशह समभा; और येही छोग महाजन तथा वनिया कहलाते हैं. इन लोगोंकी ८४ शाखा हैं, जिनमेंसे राजपूतानहमें बारह प्रसिद्ध हैं, अव्वल श्री श्रीमाल, दूसरी श्री माल, और तीसरी ओसवाल, जिनके त्रापसमें शादी सम्बन्ध होता है, श्रीर इन तीनोंकी १४४४ प्रशाखा हैं; चौथी पोरवाळ, जिसकी अनन्त प्रशाखा हैं; पांचवीं महेश्वरी, जिसकी ७२ प्रशाखा हैं; छठी हूंमड़, जिनकी १८ प्रशाखा; सातवीं अगरवाला, जिनकी साढ़े १७ प्रशाखा; त्र्याठवीं नागदा, जिनकी १३ प्रशाखा; नवीं नरसिंहपुरा, जिनकी २७ प्रशाखा; दसवीं 🐉 चित्तौड़ा, जिनकी २७ प्रशाखा हैं; ग्यारहवीं वघेरवाळ; श्रोर बारहवीं बीजावर्गी.

अविग श्रीर खंडेळवाळ मिळकर एक शाखा श्रीर श्री किठिन है. अळग अळग जािन्हें. ये सब शाखावाळे खाना पीना शािमळ करसके ३६ वंश नियत हुए, जिनमें प्रपनी शाखामें ही करते हैं. शादी श्रीर गमीकी रसमें इन छत्तीस वंशोंमेंसे बहा किसी बातमें कुछ फ़र्क होता है, विशेष नहीं. ये छोग छोगोंने जुदा वंश समस्रते, श्रीर धनकी छिद करनेमें अञ्चल दरजहके गिनेजाते होगया. कुमारपाल शरह कोई कोई वेदाम्नायी श्रीर बाक़ी सब जैन मतावलम्बी हैं. भी कई शाखाओंको खाओंमें फिर दो भेद हैं, याने एक बीसा, श्रीर दूसरे दशा चुन चुनकर फिल्डोंमें पास्बान स्त्रीसे पैदा होनेवाले पांचड़े कहे जाते हैं.

नई लिस्ट याने हमने ऐसे सर

कायस्थ.

और वर्तमान मानते हैं गंग ज़ियादहतर अहलकार पेशा होते हैं; बंगालेमें बाबू, पिश्चमोत्तर ला, श्रोर राजपूतानहमें पंचोली वा ठाकुर भी कहलाते हैं. इनके यहां शादी ्मीका व्यवहार सबमें एकसा है. प्राचीन कालसे इनका मौरूसी पेशह अहलकारी ्र आता है, और इसीसे इनका मसीश (सियाहीके मालिक) नाम रक्खा गया था. ाकी कई शाखा हैं. भविष्यपुराणमें इनकी मुख्य ८ शाखा, याने १- श्री मद्र, १- नागर, ३- गौड़, ४- श्री वत्स, ५- माथुर, ६- ऋहिफण, ७- सौरसेन, श्रीर ८- शैवसेन लिखी हैं; इसके सिवा वर्णावर्ण श्रंवष्टादि और भी कई भेद हैं. द्क्षिण राढीय घटक कारिकामें इनकी ८ शाखा इस तरहपर छिखी हैं:- १- दत्त, २- सेन, ३-दास, ४- कर, ५- गुह, ६- पालित, ७- सिंह, ऋौर ८-देव. फिर इनकी ७२ प्रशाखा हैं, ऋौर ये गौड़ देशमें मुख्य मानेगये हैं. बंगजकुछाचार्य कारिका में अग्निपुराणके हवालेसे लिखा है, कि इनका मूल पुरुष होम था, जिसका प्रदीप श्रीर उसका कायस्थ हुन्त्रा, जिसके ३ पुत्र पैदा हुए, १- चित्रगुप्त, २- चित्रसेन, श्रोर ३- विचित्र. इनमेंसे चित्रगुप्त तो स्वर्गमें, विचित्र पातालमें, श्रोर चित्रसेन प्रथ्वीपर रहा, जिसके ७ पुत्र हुए: - १ - वसु, २ - घोष, ३ - गुह, ४ - मित्र, ५-दत्त, ६-करण, ऋौर ७ मृत्युञ्जय. इनमेंसे छठे करणके ३ पुत्र, १- नाग, २- नाथ, श्रोर ३- दास; श्रोर सातवें मृत्युञ्जयके ४ पुत्र, १- देव, २- सेन, ३- पालित, श्रोर ४- सिंह हुए. इस तरह करण श्रोर मृत्युञ्जयको छोड़कर बारह भेद हुए, जो बंग देशमें मुख्य मानेगये हैं, अोर इनकी ८७ प्रशाखा गिनी गई हैं. इसके सिवा देशाचारके भेदसे भी कई शाखा प्रशाखा होगई हैं. 🕏 राजपूतानहके कायस्थ मांस मिश्रित भोजनका छूना कम मानते ً हैं.

हमने विस्तारके भयसे यह हाल सूक्ष्म तौरपर लिखदिया है; क्योंकि यदि हरएक कातिका हाल जुदे जुदे तौरपर बहुत थोड़ा थोड़ा भी लिखें, तो बहुत कुछ विस्तार होना सम्भव है, इसलिये नमूनेक तौरपर खास खास कामोंका थोड़ासा दत्तानत लिखकर बाक़ीको छोड़देते हैं; लेकिन् जो कामें कि जङ्गली गिनी जाती हैं, जैसे भील, मीना वग़ैरह उनका थोड़ासा दत्तान्त नीचे लिखते हैं:-

भील.

भील लोग थोड़े या बहुत राजपूतानहके तमाम हिस्सोंमें आबाद हैं, लेकिन् मुख्य गिरोह इनका आबू पहाड्से छेकर नर्मदा नदीके किनारेतक फैला हुआ है. उदयपुर सिरोही, पालनपुर, ईडर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वग़ैरह रियासतोंके पहाड़ी हिस्सोंमें खासकर यही प्रजा बसती है. इनका प्राचीन इतिहास मिलना बहुत कठिन इन लोगोंके गांव बड़े विस्तारमें आबाद होते हैं, हरएक भीलकी भोंपड़ी बांस, लकड़ी, और पत्तोंकी बनी हुई जुदी जुदी पहाड़ी टेकरियोंपर होती है, और उस भोंपड़ीकी सीमाके भीतर जो खेत, पहाड़ तथा जंगल हो उसका मुरूतार वही भील होता है. एक भोंपड़ीसे कुछ फ़ासिलेपर उसी तरह दूसरे भीलका भोंपड़ा जानना चाहिये. इसी तरह कई सोंपड़े मिलकर एक 'फला ' कहलाता है, श्रीर ऐसे कई फले मिलकर एक गांव होता है, जिसको वे छोग 'पाछ 'बोछते हैं, यह पाछ कई वर्गात्मक मीछ याने मीलमुरव्वामें आवाद होती है. हरएक प्रेमें एक या दो भील मुखिया और कुल पालका एक सरगिरोह भील 'गमेती ' लाता है. उसी गमेतीकी मारिफ़त कुल पालमें मुक़दमों और दूसरे मुख्यामले कार्रवाई कीजाती है; ख्रौर वह गमेती जुदे जुदे फळोंके मुखियोंकी मारिफ़त इस वं को करता है; लेकिन फळाके मुखिया श्रीर पालके गमेतीकी ताकत कम होजानेपर जो जबर्रस्त और बहादुर होता है, वह पहिले वालेको रद करके आप मुखिया और गमेती बनजाता है. ये छोग सूत्रार आदि सब जानवरोंके सिवा गायतकको भी खाजाते हैं, परन्तु फिर भी हिन्दू होनेका अभिमान रखते हैं. का रवाज इनके यहां इस तरहपर है, कि साफ ज़मीनपर गोछकुंडा खेंचकर उसमें तछवार रखदेते हैं, श्रोर उसपर श्रफ़ीम रखकर इक़ार करने वाला शक्स उसमेंसे थोड़ीसी अफ़ीम खाछेता है. इसके सिवा दूसरा तरीकृह यह है, कि ऋषभदेवकी अर्पण कीहुई थोड़ीसी केसर पानीमें घोळकर इक्रार करने वाळा पीळेता है. फिर वह इक्रारके बर्खिळाफ कमी नहीं करता. बड़े शहरोंके समीपवर्ती स्थानोंमें रहने वाले भीलोंके सिवा दूसरे भील लोग झूठ बहुत कम बोलते हैं, और इन लोगोंमें भविष्यत्का विचार विल्कुल नहीं है. ये लोग 👺 शराव पीकर पुरानी वातोंको याद करके आपसमें लड़ मरते हैं, और यदि उसमें किसी 🍪 👺 पालका भील-माराजावे, तो उस पालवाले भील मारनेवालेकी पालसे बदला मांगते हैं. 🖫 यदि मवेशी या रोकड रुपया देकर मारनेवाले पंचायतसे फ़ैसला करलेवें तो ठीक, वर्नह बदला मांगनेवाली पालके लोग ऋपने दुश्मनकी पालपर चढ़जाते हैं, और ऋापसमें लड़ाई होनेके वक्त ऊंची आवाज्से 'फाइरे, फाइरे 'कहकर किलकारी मारते हैं. श्रादमियोंकी ऐसी श्रावाज़ोंसे पहाड़ गूंज उठते हैं. ये लोग ढाल, तलवार और तीर कम्ठा रखते हैं; बाज़ बाज़के पास बन्दूक़ भी रहती है, परन्तु बारूद वगैरह सामान पूरा नहीं मिलता. लड़ाईके वक्त दोनों ओरकी औरतें अपने अपने गिरोहको पानी, रोटी और लड़ाईके लिये पत्थर पहुंचाती हैं. ये लोग अपनी जातिकी श्रीरतोंपर हथियार नहीं चलाते, चाहे वे दोस्तकी हों या दुर्मनकी. लड़ाईके समय ढाल वाला सबसे आगे रहकर दुइमनके तीरोंको अपनी ढालसे रोकता है और उसके पीछे पांच पांच या दस दस आदमी तीर कमठा वाले रहकर तीर चलाते हैं. कम्सरियट (सेनाको सामग्री पहुंचानेवाला महकमह) की इनको जुरूरत नहीं होती, हरएक घरसे दो दो चार चार रोटी टाकर श्रीरतें ठड़ने वालोंको खिला जाती हैं. श्रगर नाजकी कमी हो, तो महुवा रांधकर छेत्राती हैं, श्रोर अगर यह भी न हो तो भैंसा, वकरा वगैरह जानवरको मारकर उसके मांसका एक एक टुकड़ा हरएक भीलको देदेती हैं, जिसको वे आगपर सेंककर खालेते हैं, नमक मिरचकी भी जुरूरत नहीं होती. दोनों तरफ़के गिरोहोंमेंसे चाहे कोई जीते या नहीं, उनके गुरु जो बाबा कहलाते हैं वे अथवा तीसरे पालके भील बीचमें आकर लड़ाईको शान्त करादेते हैं. फिर पंचायतके तौरपर कुछ दे दिलाकर फ़ैसला करदेते हैं. रास्तह लूटने अथवा चोरी करनेको ये लोग ऐव नहीं समभते, और कहते हैं, कि ईश्वरने हमको इसी वास्ते पैदा किया है. ये लोग मुसाफ़िरके खून निकाले बिना उसका अस्बाब नहीं छेते. अगर मुसाफ़िर कहे, कि हमको तक्छीफ़ दिये बिना अस्वाव छेलो, तो वे कहेंगे, कि क्या हमको ख़ैरात देता है ? इस तरह वे मुसाफ़िरको पत्थर, तीर या तळवारसे थोड़ा बहुत ज़ख़्म पहुंचाकर अस्वाब छेते हैं; छेकिन् यह भी उनका स्वभाव है, कि यदि कोई मुसाफ़िर कितनाही अस्वाब छेकर किसी भीछके घर जा पहुंचे, तो फिर उसको कुछ ख़त्रह नहीं रहता. इस हाछतमें उस घरके जितने मर्द श्रीरत हों वे सब उस मुसाफ़िरकी हिफ़ाज़तके लिये जान देनेको तय्यार होजाते हैं, सिवा इसके मुसाफ़िरको अपने घरपर भूखा भी नहीं रहने देते; छेकिन् उसकी हदसे बाहिर चलेजाने बाद वहीं भीछ लुटेरोंके शामिल होकर उस मुसाफ़िरको लूटलेता है. अगर मुसाफ़िर उसी भीलको या किसी दूसरेको कुछ उज्जत देकर अपने साथ बोलावा ( पहुंचाने वाला ) लेलेवे, अथवा भीलनी औरत भी पहुंचानेको साथ होजांवे, तो मुसाफ़िरको लूटमारका कुछ भय नहीं 🎉

कोई शख्स देशमें बगावत करके पालमें आंबैठता है, तो उसकी मददके लिये 🏶 **क्षि रहता**-भी सैकड़ों ऋादमी तय्यार होजाते हैं. राज्यकी फ़ौज या थानेदार अथवा राजपूत लोग जब किसी समय इन छोगोंपर धावा करते हैं, तो राजपूत इनको कंांडी (१) कहकर पुकारते हैं. जो कोई भील किसी सवारके घोड़ेको मारलेता है वह पाखरचाके नामसे अपनी कौममें बड़ा वहादुर कहलाता है. अगर किसी भीलको सर्कारी मुलाजिम या राजपूत पाड़ा ( भैंसा ) कहे तो, वह बहुत खुश होता है, मानो उसको सिंहकी पद्वी दी. इस कोममें एकता बहुत है. अगर कोई एक भील किलकारी करे, तो उसी वक्त कुल पालके भील चाहे वे उसके दोस्त हों वा दुइमन दोड़कर मोक़ेपर आ मोजूद होते हैं, और दूरसे एककी किलकारी सुनकर दूसरा भी किलकारी करता है. इसतरह मद्दके लिये किलकारीकी आवाज कई कोसों तक पहुंच जाती है. जब इनके लड़के लड़कियोंकी मंगनी याने सगाई होती है, तो बकरा या भैंसा मारकर मिह्मानोंको खिलाते या शराब पिलाते हैं. अगर मंगनी कीहुई लड़कीकी शादी दूसरी जगह होजावे, तो पहिला पति उस दूसरे पतिसे स्त्रीके . एवज्में उसका अथवा उसके किसी सम्बन्धीका जीव छेता है, अथवा पंचायत हारा मवेशी या नक्द रुपया ठहरकर आपसमें फ़ैसला होजाता है. मंगनी कीहुई लड़कीका बाप दापेका मामूली रुपया लेता है, छेकिन् ऐसी छीना झपटीमें पहिला पति अपने मनमाना रुपया बुसूल करता है. त्रगर व्याही हुई त्र्योरतको कोई दूसरा छेजावे, तो भी ऊपर छिखे मुवाफ़िक ही फ़ैसछा होता है; और विधवा ख्रोरत किसीके साथ नाता करलेवे तो पहिले पतिके रिइतेदार नाता करने वालेसे मामूली दापा लेते हैं, इसके सिवा श्रोरतका बाप भी कुछ हिस्सह लेता है. अगर कुंवारी छड़कीको कोई उड़ा छेजावे, तो छड़कीका बाप दापेका मामूछी रुपया छेकर फ़ैसला करलेता है. इन लोगोंको खानेके लिये मकी, जुवार, और जब तो कम, लेकिन् कूरी, कोदरा, माल, श्रौर शमलाई, श्रधिक मिलता है, जो कि एक किस्मका जंगली नाज है; इसके त्र्यायह महुवेको उवालकर खानेमें ये लोग बहुत खुश होते हैं. त्र्याम श्रीर महुवा इनकी बड़ी जायदाद है. सर्कारी फ़ीजकी चढ़ाईके समय आम और महुवे काटे-जानेपर ये लोग जल्द ही सुलह करलेते हैं. गुमीके वक्त एक तरहके जंगली गृहस्थ सन्यासी इनके यहां क्रिया कर्म करवाते हैं, जिनको ये छोग बाबा कहते हैं. द्रादशाहके दिन जवकी दो दो बाटी मनुष्य प्रति अपनी जाति वालोंको देते हैं, अथवा एक अंजिल भर मकीकी घूघरी देकर शाराब पिलाते हैं, ऋौर बाज़े भैंसा भारकर मांस भी खिलाते हैं. इस समय हजारों भील भीलिनयोंके गिरोह एकत्र होकर नाचते और

<sup>(</sup>१) संस्कृतमें बाणका नाम कांड है, और बाण धारण करने वालेको कांडी कहते हैं, लेकिन् अब

नाचने गानेका इन लोगोंमें बड़ा शौक होता है. अगर किसी भीलनीका पति अच्छा नहीं नाचता हो, तो ऐसा भी होता है कि वह उसे छोड़कर अच्छे नाचने वालेके साथ नाता करलेतीं है. प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्क १५ को हरएक खानदानके लोग एकडे होते हैं, श्रीर हरएकके बद्नमें श्रपने अपने पूर्वजोंका भाव श्राता है. ये सब आदमी शराब पीकर खूब उछछते कूदते हैं, और हरएक कहता है, कि मैं अमुक पूर्वज हूं, और मुभे अमुक पाँठवाठेने मारडाला था, जिसका बदला नहीं लिया गया. अगर उस हाछतमें उक्त पाछके भील मौजूद हों, तो फ़साद भी होजाता है.

कल्याणपुरके जिलेमें ओवरी गांवके भील मसार कहलाते हैं, जो अपनी निरवत यह किस्सह बयान करते हैं, कि हम धारके पुंचार राजाकी ओळाद हैं, जिसके दो बेटे १ – मसार और २-डामर थे, जिनमेंसे मसार ओवरीमें खीर डामर धनकावाडामें खारहा. हम लोग कुटुम्ब अधिक बढजानेके कारण खेती करते वक्त बैलकी पूंछ मंहमें छेनेसे विटल गये, बाद उसके भीळोंमें शादियां करनेसे भीळ होगये, श्रीर वापा नाम अलग अलग गोत होगये, जिनके नाम ये हैं:- हीरोत, तेजोत, श्रीर नीबोत. धनकावाडाके डामरोंके गोत ये हैं:--खेतात, रतनात, अमरात, मतात, जोगात, रंगात, और नीक्यात.

पारडावाले कहते हैं, कि हम पहिले गूजर थे और यहां आरहनेके बाद भीलोंमें शादियां होनेसे भील होगये; हमारी जाति वूज है.

महुवाड़ा, खेजड़, और सराड़ा वाले पारगी जातके भील हैं. ये कहते हैं, कि हम चित्तोंड़के उत्तम कोमके वाशिन्दोंमेंसे थे. वहांसे हम लोग झाड़ोलमें आरहे और भाड़ोल से पीलाधर और वहांसे खेजड़में त्राये, जहांपर रोझको मारकर उसका मांस खालेने तथा भीलोंमें शादियां होजानेसे भील वनगये. हम लोग सराडाके रखेश्वर यहादेवको मानते हैं.

देपराके भीलोंका वयान है, कि पहिले हम सीसोदिया राजपूत थे, पहाड़में आरहने के समयसे भील लोगोंमें विवाह करने लगगये; लेकिन् खराव खानेमें हम उनके शामिल नहीं होते, और हम ग्रासिया भील कहे जाते हैं. पडूणा, खरवड़, मांडवा, जावर, चीणा-वदा, सरू, लींबोदा, सींगटवाड़ा, अमरपुरा, श्रीर देरवास वगैरह पालोंके भील अपनेको रावत् पूंजाके वंशमेंसे वतलाते हैं, श्रीर कहते हैं, कि पहिले हम सीसोदिया राजपूत थे, पहाड़में आरहनेके बाद सांभर (शामर) के श्रममें गायको मारकर खाजानेसे भील होगये. हम खराड़ी जातके भील हैं, श्रोर ऋपभदेव, भैरव, हनुमान तथा अंबा भवानीको मानते हैं.

बीलक वाले अपनेको चहुवान राजपूतोंकी हाड़ा शाखमेंसे बतलाते हैं, और कहते 👸 हैं, कि हमारे मूळ पुरुष हाड़ौतीसे त्राये थे, और दुष्कालके सबब बिटलकर भील होगये. 🍇



अब हम लोग अहारी नामसे प्रसिद्ध हैं. इसी तरह कागदरके भील अपनेको राठोंड़ की वतलाकर पीछेसे भील होना बयान करते हैं. नठारा, और बारापालके भील कटार नामसे मश्हूर हैं, पहिले ज़मानहमें ये अपनेको चहुवान राजपूतोंमेंसे होना बतलाते हैं. हमारे ख़यालसे ऐसा मालूम होता है, कि जब बौदोंके भयसे बहुतसे क्षत्रिय अर्वली पहाड़में आकर छुपे, उसी समय राजपूतोंका पैवन्द इन भीलोंके साथ हुआ होगा, लेकिन समयका पूरा पता लगना कठिन है. अर्वलीके पिश्चमोत्तरमें रहने वाले भील गराया (यासिया) कहलाते हैं, और जिस ज़िलेमें वे रहते हैं वह नायरके नामसे प्रसिद्ध है. नायरसे दक्षिण तरफ भाडेरका ज़िला है, और उससे पूर्व सोम नदीके किनारेतकका हिस्सह छप्पन कहलाता है. उद्यपुरसे केवड़ाकी नाल और जयसमुद्रके बीच वाले मन्पोलनामक पर्वतसे पूर्वका ज़िला मेवलके नामसे मश्हूर है. केवड़ाकी नालसे पश्चिम ज़िलेके रहने वाले भील, और पूर्वमें प्रतापगढ़की सीमातक रहने वाले मीना कहलाते हैं.

इन भी छों में रहनेवा छे भोमिया छोग अपनेको राजपूत कहते हैं, छे किन राजपूतों के साथ उनका खाना पीना या ज्ञादी व्यवहार नहीं है. इन लोगोंका सविस्तर हाल बांसवाड़ा व प्रतापगढ्के ऋसिस्टैएट पोलिटिकल एजेएट कप्तान सी० ई०येट साहिब, और कप्तान जे० सी॰ वृक साहिब तथा कर्नेल् सी॰ के॰एम॰ वाल्टर साहिबने अपनी अपनी किताबोंमें लिखा है. ये छोग महाराणा साहिवकी दीहुई जागीरें खाते हैं, और उदयपुरमें टांका भरनेके सिवा फ़ौजकाकाम पड़नेपर अपनी अपनी जमइयतके ऋठावह ऋपने मातह्त भीछोंको भी हाज़िर करते हैं. मेवाड़के मगरा ज़िलेमें तीन कोंमके भोमिया हैं- अव्वल चहुवान, दूसरे सीसो-दिया, और तीसरे सोलंखी. चहुवानोंमें दो शाखा हैं, एक बागड़िया श्रोर दूसरे पूर्विया. जवास, पाड़ा, छाणी और थाणाके भोमिया वागड़िया चहुवानोंसे निकले हैं. जागीरमें ७०, पाड़ाकी जागीरमें ३९, छाणीकी जागीरमें ७, ऋौर थाणाकी जागीरमें ७ गांव हैं. छाणी त्र्योर थाणा जवासके भाई हैं और इनकी जागीरें भी जवासके पड़ेसे ही निकली हैं. ये लोग अपना कुर्सीनामह माणकराव चहुवानसे मिलाते हैं. जवासका वर्तमान भोमिया रावत् अमरसिंह; पाडाका रावत् छछमणसिंह; भोमिया गुमानसिंह; श्रोर थाणाका पर्वतसिंह है. दूसरा, पूर्विया चहुवानोंका ठिकाना जूड़ा है. इस ठिकाने वाले अपने पूर्वजोंका आना मैनपुरीसे वतलाते हैं. जूड़ाके पहेमें १३५ गांव हैं, श्रीर वर्तमान जागीरदार रावत् जोरावरसिंह हैं. सीसोदियोंका ठिकाना मादड़ी है. ये छोग श्रपना कुर्सीनामह रावत् सारंगदेवसे मिछाते, और च्यपनेको कानौड़के भाई बतलाते हैं. इनकी जागीरमें २३ गांव हैं, च्योर वर्तमान रावत्का नाम रघुनाथसिंह है. तीसरे दो मुख्य सोळंखी मोमिया पानड़वा

👺 औगणा वाले हैं. पानड़वाकी जागीरके गांवोंकी तादाद ४८ है. कुर्सीनामह अनहळवाड़ा पद्दनके राजा सिद्धराज सोळंखीसे जा मिळाते हैं, और कहते हैं कि लोहियाना छोड़कर हमारे पूर्वज ७ भाई, याने १ – अक्षयिंह, २ – उदयसिंह, ३- अनोपसिंह, ४- जैतसिंह, ५- किशनसिंह, ६- जगत्सिंह, और ७- रूपसिंह पहाड्में चलेआये थे, जिनमेंसे जैतिसिंहकी औलाद तो ग्रासिया भील हैं और अक्षयसिंह वगैरह दूसरे भाइयोंकी श्रोलादमें हम हैं. पानड़वा वाला कहता है, कि पहिले मेरे पूर्वज रावत् कहलाते थे, परन्तु बादशाहके साथ लड़ाइयां होनेके वक्त अच्छी नौकरी देनेके कारण महाराणा प्रतापसिंहने राणाका खिताब बख्शा. यहांके वर्तमान जागीरदारका नाम अर्जुनसिंह है. श्रीगणाकी जागीरमें ४५ गांव हैं. इस ठिकानेका वर्तमान जागीरदार अमरसिंह है, जो रावत् कहलाता है. पानड़वा वाले श्रोर यह एकही खानदानमेंसे हैं. इसके सिवा पानड्वाके भाइयोंमें ऊमर्या, आदीवास, श्रीर श्रीडा नामके तीन और भी जागीरदार ठिकाने हैं; जिनमेंसे ऊमरचाके तहतमें २३ गांव, आदीवासके १० गांव और ओड़ाके ११ गांव हैं, जो इनको पानडवाके पहेसे मिले हैं. उपर लिखे हुए ठिकानोंकी भायपमेंसे छोटे छोटे जागीरदार और भी हैं, लेकिन हमने उनके नाम मज़्मूनको तवालत होनेके सबब नहीं लिखे. मेवाड़के राज्यमें विक्रमी १९४७ [हि॰ १३०८ = ई० १८९१ ] की मर्दुमशुमारीके तख्मीनेसे १३४४२९ भील हैं, जिनकी तक्सील इसतरहपर है:-

| भीलोंकी तादादका तरुमीनह. |              |       |    |                |       |
|--------------------------|--------------|-------|----|----------------|-------|
| 9                        | उद्यपुर      | २८८३  | ६  | वानसी          | ४२०४  |
| २                        | गिरवा        | १२३९३ | 9  | भाड़ोल         | ६३८१  |
| <b>સ</b>                 | मगरा, सराड़ा | २४३३२ | 6  | धरचावद         | २३८१५ |
| 8                        | सलूंबर       | ८२५३  | 3  | खैरवाड़ा, भोमट | ३४१६९ |
| ५                        | कानोड़       | ४१६६  | 90 | कोटड़ा, भोमट   | १३८३३ |





#### मीनोंका हाल.

मीना छोग मेवाड़के ज़िले जहाज़पुर और मांडलगढ़के पर्गनोंमें कस्रत से आबाद हैं. हमने इनका मुफ़्स्सल हाल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल (कलकता) के जर्नल सन् १८८६ ई० में लिखा है, और यहां मुख्तसर तौरपर लिखते हैं:-

'मीना' शब्द 'मेवना' से बना है, जिसका अर्थ मेवका, अथवा मेवके वंशका है. मेव ( मेद ) एक पुरानी क़ौम है, जो पहिले मेवाड़के मेवल प्रांतमें रहती थी, श्रौर 'ना' गुजराती भाषाका प्रत्यय है, जो हिन्दी भाषाके प्रत्ययकी जगहपर आता है. मीनोंकी उत्पत्ति उत्तम वर्णके पुरुष और नीच वर्णकी स्त्रीसे है. इन लोगोंकी १४० शाखा हैं, उनमेंसे नीचे लिखी हुई १७ शाखा मुख्य हैं:-

१- ताजी, २- पवडी, ३- मोरजाला, ४- चीता, ५- हुणहाज, ६- बरड ७- बेगल, ८- काबरा, ९- डांगल, १०- घरटूद, ११- भूड़वी, १२- कीड़वा, १३- घोघींग, १४-भील, १५ बोपा, १६- सोठीस, श्रोर १७- परिहार (पडिहार). इन १७ में से दो शाखावाले याने मोठीस और परिहार मेवाड़के .इलाक़हमें बहुत फेलेहुए हैं. इनके सिवा केवड़ाकी नाळ और जयसमुद्रके पूर्व प्रतापगढ़की सीमातक रहनेवाळे भी मीने कहलाते हैं, लेकिन ये लोग भीलोंमें शादी करलेते हैं, इसलिये इनको कितनेएक लोग भील भी कहते हैं; परन्तु भीलोंकी और इन ( मीनों ) की चाल ढाल श्रोर कुछ कुछ शरीरकी बनावटमें भी फर्क है. मीनोंका एक फि्क्री उदयपुरसे वायव्य कोण ज़िले गोड़वाड़में आबाद है, जो ज़िला कुछ वर्ष हुए मेवाड़से मारवाड़में चलागया है. इन सबमें जहाज़पुर और मांडलगढ़के मीने वहादुर और नामी लुटेरे हैं. ये लोग तलवार, कटार, तीर, कम्ठा, श्रीर वन्दुकें भी रखते हैं. लडाईके वक्त जिसतरह भील किल्कारी करते हैं उसी तरह खैराड़के मीने डुडकारी याने डू डू डू करते हैं, और इनको ढेढ़ कहकर पुकारनेमें ये अपनी हिकारत समभते हैं. ये लोग महादेवको जियादह मानते हैं. परिहार मीने सूत्र्यर नहीं खाते, बाकी सब प्रकारका मांस खाते हैं, परन्तु मोठीस वगैरह दूसरी क़ौमके मीने सूत्र्यरको भी खाजाते हैं. मोठीस मीने अपने पूर्वज माळा नामी जुकारको बहुत मानते . हैं, ख्रीर अक्सर सौगन्ध भी उसीकी खाते हैं. सन् १८९१ .ई० की मर्डुमशुमारीमें मेवाड़के मीनोंकी तादाद २००३२ गिनी गई है.

मेरोंका हाल.

मेर छोग अपनी उत्पत्तिका हाल कहानींके तौरपर बयान करते हैं, जिसपर हम

पूरा पूरा भरोसा नहीं कर सक्ते. इस को़मका हाल ऋच्छी तरह दर्शापत नहीं किया- 🎡 गया, इसलिये नीचे लिखा हुआ हाल स्केच ऑफ़ मेरवाड़ा नामकी किताबसे मुरूतसर तोरपर लिखाजाता है:—

मेर लोग अपनी उत्पत्ति अजमेरके राजा पृथ्वीराज चहुवानसे इस तरहपर बतलाते हैं, कि एक दफ़ा प्रथ्वीराजने बूदीपर हमलह किया था उस वक्त वहांसे तीजकी पूजा करती हुई सहदे नामक एक छड़कीको जो आसावरी जातिकी मीनी थी, पकड़कर ठेगया, और उसे हाड़ा राजपूतकी लड़की जानकर अपने बेटे जोध लाखणको सौंपदी. जोध लाखणसे उसके अनहल श्रोर अनूप नामके दो लड़के पैदा हुए. कई वर्ष पीछे जब जोध लाखणको सहदेकी कुलीनतामें सन्देह हुन्या, और उसने इस विषयमें उससे पूछा, तो सहदेने अपनेको आसावरी जातिकी मीनी होना वयान किया. इसपर जोध लाखणने नाराज होकर सहदेको उसके दोनों लड़कों समेत निकालदिया. वह अपने दोनों बेटों सहित मेरवाड़ा जिलेके चंग ग्राममें चंदेला गूजरोंके पास आरही. पांच पीढ़ीतक अनहल और अनुपके वंशवाले उसी याममें रहते रहे, और अवीरमें वहांके गूजरोंको मारकर वह याम ( चंग ) उन्होंने छीन छिया. अनहरुकी पांचवीं पीढ़ीमें कान्हा श्रोर काला नामके दो लड़के पैदा हुए, जिनमें कान्हासे चेता और काला से बड़ नामी दो शाखा निक्छीं. इसके पीछे जोध लाखणके वंशवालोंने कान्हा श्रीर कालाको उनके साथियों सहित मारडालनेके लिये चंगपर फौज भेजी, उस समय कान्हा श्रीर काला वहांसे भागकर टॉडगढ़ ज़िलेके चेटण शाममें जावसे, श्रीर वहां जानेके वाद इन दोनों (कान्हा और काला) के वंशवाले आपसमें विवाह सम्बन्ध करने लगगये. कुछ दिनों पीछे काला तो मेवाड़के कैलवाड़ा ग्राममें जारहा, और कान्हा पीछा चंगमें चलाआया, पीछे इसके वंशा वालोंने मीना, भील, और धाकड मीना त्यादि जातियोंकी लड़िक्योंसे विवाह करना शुरू करिद्या. इस तरहपर २४ शाखा कान्हाके वंशवालों ( चेतों ) की और २४ काला (वड़ों) की, मिलाकर मेरोंकी ४८ आखा हुई.

चेता वंशमेंसे हीरा नामी एक मेर बादशाह आ़लमगीरके जमानहमें दिल्ली जाकर बादशाही नौकरी करने लगा, वहांपर अच्छी नौकरी करनेके सवव उसको 'कहा' (मज़्बूत) का ख़िताब मिला, और इसके बाद वह वादशाहको खुश करनेके लिये मुसल्मान होगया, फिर उसने चंगमें वापस आकर अपनी श्रीलादको भी मुसल्मान बनादिया. इसी तरह इलाके अजमेरके करील गांवमें रहनेवाला एक दूसरा ख़ानदान भी मुसल्मान होगया, जिसने ज़िले अजमेरमें कई गांव अलाउदीन गोरीसे जागीरमें पाये. इस

इस जातिके विषयमें ऐसा भी कहते हैं, िक जोध ठाखण और सहदेकी औठादके कि सिवा मेरोंकी कई एक शाखें उत्तम वर्णके ठोगोंसे बनी हैं, जो किसी सबबसे पहाड़ोंमें आवसने और मेरोंके साथ रहनेसे इन ठोगोंमें मिठगये, जिसका हाठ इस-तरहपर कहागया है, िक अठाउद्दीन ग़ौरीने जब चित्तौंड़पर हमठह किया, अोर मेवाड़को छूटा, उस समय गुहिछोत वंशक दो राजपूत भागकर मेरवाड़ा जि़छेमें सारोठके पास वूरवा आममें जावसे, उनमेंसे एकने वहांपर मीना जातिकी स्त्रीसे शादी करठी, और उसके वारह बेटे हुए जिनसे वारह शाखें उत्पन्न हुई; और दूसरा भाई अजमेरके ज़िलेमें जारहा, जो भी उसके हाथसे गोहत्या होजानेक सबब भागकर पहाड़ोंमें जा रहा, और उससे मेरोंकी ६ शाखा निकर्ठी.

मोठीसोंकी उत्पत्तिके विषयमें ऐसा कहते हैं, कि भायलां ग्राममें रुगदास नामी वैरागी के पास एक वनजारी श्रोरत रहती थी, जिसके दो बेटे पैदा हुए, उस वनजारीने उनको रुगदासकी श्रोलाद होना ज़ाहिर किया. इसपर रुगदासने उस श्रोरतको लड़कों समेत श्रपने यहांसे निकाल दिया, तव वह वनजारी एक ब्राह्मणके घर जारही. जब लड़के बड़े होगये, तो ब्राह्मणने उन्हें गऊ चरानेपर मुक्कर्र किया, परन्तु उन लड़कोंने एक गाय मारडाली इस सबबसे उस ब्राह्मणने भी उनको श्रपने घरसे निकाल दिया. इन लड़कोंकी पांचवीं पीढ़ीमें माकूत नामी एक श्रन्स पेदा हुश्रा, जिसने जिले भायलांके तमाम ब्राह्मणोंको मारकर उस ज़िले पर श्रपना कवजह करलिया. माकूतको उसके वंशके ( सोठीस ) लोग अवतक पूजते हैं; पहिले ये लोग वर्षमें एक बार उसके मन्दिरमें गोका वलिदान किया करते थे. माकूतके हाथसे बचा हुआ एक ब्राह्मण बरड़ ग्रामके धाकड़ मीनोंमें जाबसा था, और वहांपर उसने मीना जातिकी स्त्रीके साथ विवाह करलिया, जिससे धाकड़ मेरोंकी कई शाखें उत्पन्न हुई.

मेर लोग अपनेको हिन्दू बतलाते हैं, परन्तु हिन्दू धर्मके नियमोंपर पूरे पावन्द नहीं हैं. वे देवी, देवजी, आलाजी, शीतला माता, रामदेवजी और भैरवको पूजते हैं; और होली, दिवाली तथा दशहराका त्योद्दार मानते हैं. उनकी खास खुराक मक्की, जब, और भेड़ी, गाय, बकरा तथा भैंसेका मांस है. मेर लोग सूअर, हरिन, मलली और मुर्गेका मांस नहीं खाते. इस क़ौममें विवाह सम्बन्ध वर्गेरह हिन्दुओं के मुवाफ़िक़ ही होते हैं. यदि कोई इनके यहां मरजावे तो ये उसका करचावर करते हैं, जिसमें अपनी सब जातिको बुलाते हैं. ये लोग भूत डाकिन वर्गेरहको भी मानते हैं. पहिले कामानहमें मेर लोग अपने लड़के लड़कियों और ख़ासकर औरतोंको गाय भेंसकी अ तरह बेचिदिया करते थे, बिल्क यह भी रवाज था, कि बापके मरनेके पीछे बेटा क्ष अपनी माताको बेचदेता. इसके सिवा ये अपनी छड़िक्योंको मार भी डाछा करते थे; परन्तु इस समय छड़िक्योंका मारना वगेरह बहुतसी बुरी रस्में बन्द करदीगई हैं. इन छोगोंमें बड़ा भाई छोटे भाईकी विधवा स्त्रीको घरमें नहीं डाछ सक्ता, परन्तु छोटा भाई बड़े भाईकी श्लोरतसे नाता करछेता है. विवाहमें छग्नेक वक्त ये छोग गुरुको ७, ढोछीको ४०, अर्थ देते हैं. खाविन्दके मरजानेपर उसका बारहवां होनेके पीछे श्लोर के सामने छाछ और सिफ़ेद रंगकी दो ओढ़िनयां डाछदीजाती हैं, अगर वह छाछ चूंदड़ी पसन्द करे, तो समझछियाजाता है, कि नाता करनेकी इच्छा रखती है, और उसका देवर उसको अपने घरमें डाछछेता है. अगर वह श्लोरत अपने देवरके घरमें रहना न चाहे, तो दूसरेसे नाता करसक्ती है, परन्तु इस हाछतमें नाता करनेवाछा उसके हकदार वारिसको २००१ से ५००१ तक रुपये देता है. अगर स्त्रीकी इच्छा नाता करनेकी नहीं होती, तो वह सिफ़ेद अोढ़नी पसन्द करछेती है.

मेर जातिमें यह क़ाइदह है, कि ये छोग अक्सर कोई दुःख अथवा आपित आन पड़नेपर सर्दार छोगोंके यहां जाकर उनके गुछाम हो जाते हैं, जो तीन प्रकारके होते हैं, एक चोटी कट, दूसरे बसी अथवा बसीवान, और तीसरे अंगुछी-कट. जो श़ख़्म चोटीकट गुछाम वनना चाहता है वह अपनी चोटी काटकर सर्दारको देदेता है, और वह सर्दार उसको अपनी रक्षामें रखछेता है. चोटी कट गुछामकी ग़ैर मौजूदगीमें उसकी तमाम जायदाद और माछ अस्वावका माछिक सर्दार होता है, बिल्क चोटीकट अपनी कमाईका चौथा हिस्सह अपने माछिकको देता रहता है. बसीवान और चोटीकटमें केवछ इतना मेद है, कि बसीवानकी वावत छिखापढ़ी होती है और चोटीकटमें सिर्फ चोटी ही काटदी जाती है. इसके सिवा यह भी वात है, कि सब जातियोंकी तरह बसीवान तो मुसल्मान श्रक्स भी होसका है, परन्तु (चोटी न रखनेके कारण) वह चोटीकट नहीं होसका. अंगुछीकट गुछाम वह कहछाता है, जो गुछाम बननेके समय अपने हाथकी अंगुछी काटकर माछिकके हाथमें थोड़ासा छोहू टपका देता है, और इसके वाद माछिक और गुछामके बीचमें बाप बेटेकासा भाव माना जाता है; परन्तु अंगुछीकटके माछ जीविकापर माछिकका दावा नहीं होसका.

मेरोंमें यह काइदह है, कि गुलाम अपने मालिककी जायदाद समभा जाता है; और यह भी दस्तूर है, कि एक मालिकके लौंडी गुलाम आपसमें भाई बहिनके समान माने जाते हैं, उनके आपसमें विवाह नहीं होता.

मेर लोग मरनेमें बड़े बहादुर होते हैं, वे अपनी श्रीर दूसरेकी जानको कुछ ख़यालमें 🎡



के नहीं ठाते. श्रीरतकी .इज़त बिगाड़ने वालेको ये जानसे मारडालते हैं, शिक्षोंमें तलवार के नहीं ठाते. श्रीरतकी .इज़त बिगाड़ने वालेको ये जानसे मारडालते हैं, श्रीमें तलवार के और ढाल रखते हैं, श्रीर वेर पीढ़ियोंतक नहीं भूलते. ये लोग बड़े मिहनती, मज़बूत, चालाक और शरीरमें लम्बे चौड़े तथा पुष्ट होते हैं, श्रीर किसी बातसे नहीं डरते, यहांतक कि शेरपर तलवारसे वार करते हैं, परन्तु बहादुरीका घमंड नहीं जताते.

हमने ऊपर लिखी हुई जंगली क़ौमोंका हाल मुरूतसर तौरपर लिखा है, जिनसे चारों तरफ़ मेवाड़का इलाक़ह घिरा हुआ है. इन क़ौमोंके अलावह जंगलमें रहने वाले वनजारा, कालवेलिया, सांसी, साटिया, कांजर, बागरिया, और लुहार वग़ैरह और भी लोग हैं, जो सदैव एक स्थानपर जमकर नहीं रहते बल्कि इलाक़ोंमें फिरते रहते हैं.

वनजारों में कई भेद हैं, जिनमें तीन मुख्य मानेजाते हैं – हैवासी, गवारिया श्रोर भाट. हैवासी मुसल्मान, और गवारिया नीच जातिमेंसे हैं. ये छोग बैछोंपर नमक और नाज वग़ैरह छादकर दूर दूर मुल्कोंमें पहुंचाते, और जंगछमें तम्बू तानकर रहते हैं.

कालवेलिया लोग, जो कापालिक मतके नाथ जोगी कहलाते हैं, केवल नामके जोगी हैं, वर्नह अस्लमें इनको नीच जातिमेंसे समम्मना चाहिये. ये लोग सांपोंको पकड़कर बांसके पिटारोंमें लिये फिरते हैं, जिनको लोगोंके सामने पूंगी बजाकर खिलाते, और ख़ास इसी ज़रीएसे रोटी टुकड़ा या पैसा वगैरह मांगकर अपना गुज़र करते हैं. इन लोगोंमें भैंसा वगैरह हरएक जानवरका मांस खाते और शराब पीते हैं. बाज़े लोग इनमें अच्छे बन्दूक लगाने वाले शिकारी भी होते हैं. इनके रहनेकी कोई ख़ास जगह नहीं है, बस्तीसे दूर जंगलमें जहां कहीं जी चाहता है रहते हैं.

सांसी श्रोर साटिया, ये दोनों कोंमें चालचलन श्रोर रीति व्यवहारमें एकसी हैं, जो कांजरोंकी तरह जंगलमें रहती श्रोर बस्तियोंमेंसे रोटी टुकड़ा मांगकर या मंगियों के यहांकी जूठन ( उच्छिष्ट भोजन ) से अपना पेट भरती हैं. साटियोंमें श्रगर्चि कई लोग मालदार होते हैं, तो भी वे श्रपने दूसरे जातिवालोंकी तरह बस्तीके टुकड़े खाकर और सिर्फ़ एक लंगोटी पहरकर गुज़र करते हैं. इनमें यह एक विचित्र दस्तूर है, कि गाय, भैंस श्रोर बैल वग़ेरह जानवरोंके एवज़ श्रापसमें एक दूसरेकी श्रोरतको लेते देते हैं, श्रोर इसके सिवा कुछ रुपया लेकर बूढी श्रोरतके .एवज़ जवान श्रोरत बदल देनेका भी रवाज है. ये लोग चोरी श्रोर डकेती भी करते हैं.

कांजर अस्छमें गूजर और मीनोंके माट हैं, जी उन छोगों की वंशावछी ज़वानी तौरपर याद रखते हैं, और इनकी स्त्रियां नट विद्यां तमाशे करती हैं. इन छोगोंमें बहती हुई नदीका पानी नहीं पीते, इनका ख़याछ है, िक नदीका पानी पीनेसे वंशावछी याद नहीं रहती. इनकी छड़िकयां जो खिछावड़ी कहछाती हैं तीस तीस वर्षकी होनेपर व्याही जाती हैं, और जबतक बापके घर रहती हैं अपनी सारी कमाई याने नाच गाकर बस्तीमेंसे जोकुछ रोटी टुकड़ा, नाज और पैसे वगैरह मांग छाती हैं, मा बापोंको ही देती हैं. इनका पहराव सूथन याने पायजामा और दुपहा (ओड़नी) है. जब ये छड़िकयां नाचती हैं तो मर्द इनके साथ ढोछकी बजाते हैं. काछबेछियों और सांसियोंकी तरह ये भी सरिकयां तानकर जंगछमें रहते हैं, और मोका पाकर चोरी भी कर बैठते हैं.

बागरिया — इन लोगोंका चाल चलन अक्सर सांसी और साटिया लोगोंके मुवाफिक ही है, लेकिन सुना जाता है, कि इनकी औरतें व्यभिचार नहीं करतीं. जब किसी अवसरपर ये लोग एकड़े होते हैं, तो लोहेकी कढ़ाईमें तेल औटाकर उसमें एक छल्ला डालदेते हैं, जिसको हरएक औरत उस औटते हुए तेलमेंसे निकालती है. इन लोगोंका ख़याल है, कि जिस औरतने व्यभिचार किया होगा, उसका हाथ जलेगा, और जिसका हाथ जल जाता है उसको विरादरीके लोग दण्ड देते हैं. ये लोग मी जंगलोंमें रहते और टुकड़े मांग खाते हैं.

गाड़ोिलया लुहार, जो घर बनाकर एक जगह नहीं रहते, किन्तु गाड़ियोंमें अपना डेरा डांडा लादकर ऊपर लिखी हुई जातियोंकी तरह जगह जगह फिरते रहते हैं, लोहेकी घड़ाईसे गुज़र करते हैं. ये कहते हैं, कि हम पहिले ज़मानहमें चिन्तीड़-गढ़पर बस्ते थे, लेकिन जब मुसल्मानोंके हमलोंसे चिन्तीड़ ऊजड़ होगया, तो हम भी वहांसे निकल भागे; अब जबिक मेवाड़के महाराणा चिन्तीड़को फिरसे राजधानी बनाकर राज्य करेंगे उस समय हम भी वहां घर बनाकर रहेंगे.

अब हम यहांपर हिन्दुस्तानकी जातियोंके विषयमें थोड़ासा हाल यूनानके एल्ची मेगस्थिनीज़का लिखा हुआ दर्ज करते हैं, जो उसने हिन्दुस्तानमें आनेके समय लिखा था.

वह छिखता है, कि इस समय हिन्दुस्तानमें ७ जाति विभाग हैं, जिनमें पहिछा 🎇

कम हैं. इनके द्वारा सब छोग यज्ञ या धर्म सम्बन्धी कार्य करते हैं. राजा छोग नये वर्षके प्रारम्भपर सभा करके इनको बुछाते हैं, जहां ये अपने किये हुए उत्तम कामोंको प्रगट करते हैं.

दूसरा वर्ग कृषिकारों (खेती करनेवालों) का है, जो ज़मीनको जोतते बोते हैं, श्रीर शहरमें नहीं रहते. इनका रक्षण लड़ने वाली कोमें करती हैं.

तीसरा वर्ग ग्वाल श्रोर शिकारियोंका है. ये लोग चौपाये रखते, शिकार करते, और बोये हुए बीज खाने वाले जानवरोंको मारते हैं, जिसके एवज़में उनको राज्यकी तरफ़से नाज मिलता है.

चौथे वर्गमें वे छोग हैं, जो व्यापार करते, बर्तन बनाते, और शारीरिक मिह्नत करते हैं. इनमेंसे कितनेएक छोग अपनी आमदनीका कुछ हिस्सा राज्यको देते हैं, और मुक्रेर कीहुई नौकरी भी करते हैं. शस्त्र और जहाज बनाने वाछोंको राज्यकी तरफ़से तन्ख्वाह मिछती है. सेनापित सिपाहियोंको शस्त्र देता है, और नौका – सेनापित मुसाफ़िरों तथा व्यापारकी चीज़ोंको एक जगहसे दूसरी जगह पहुंचानेक छिये जहाज किराये देता है.

पांचवां वर्ग छड़ने वाछोंका है. जब छड़ाई नहीं होती है, तो उस हाछतमें ये छोग अपना वक्त नदो और सुस्तीमें गुजारते हैं, श्रोर इनको कुछ ख़र्च राजाकी तरफ़से मिछता है, इस कारण जिसवक् छड़ाई हो उसवक्त जानेको तथ्यार होते हैं.

छठा वर्ग निगरानी रखने वालोंका है. ये लोग सब जगहकी निगरानी रखकर राजाको गुप्त रीतिसे ख़बर देते हैं. इनमेंसे कितनेएक शहरकी श्रीर कितनेएक सेनाकी निगरानी रखते हैं. सबसे लाइक श्रीर भरोसे वाले श्रादमी निगरानीके उहदोंपर रक्खे जाते हैं.

सातवां वर्ग वह है, जिसमें राजाके सलाहकार या सभासद होते हैं, जो इन्साफ़ वग़ैरह बड़े बड़े कामोंपर नियत कियेजाते हैं.

इन फ़िक्गेंमिंसे न कोई अपनी जातिके बाहिर शादी करसक्ता, न अपना पेशह ( टिति ) छोड़कर दूसरोंका पेशह इक्तियार करसक्ता, और न एकसे ज़ियादह पेशह करसक्ता है, परन्तु फ़ेल्सूफ़ ( तलवेता ) छोगोंके छिये यह नियम नहीं है, क्योंकि उनको अपने सहुणोंके सबब इतनी आज़ादी है.

अव हम क़ौमोंका हाल पूरा करनेके बाद सर्व साधारण तौरपर हिन्दुस्तानका कि शीत रवाज लिखते हैं, जिससे पाठकोंको मालूम होगा, कि पुराने ज़मानह श्रीर ज़मानह

हैं हालके रीति रवाजमें कितना फ़र्क़ पड़गया है. सिकन्दरके साथी जहाज़ी सेनापति व नियार्कस और पंजाबके गवर्नर शेल्यूकसके एल्ची मेगस्थिनीज़के लेखका जो खुलासह आरियन लिखता है, उसका सारांश हम नीचे लिखते हैं:—

हिन्दुस्तानके लोग अनपढ़ आदमियोंको ज़ियादह पसन्द नहीं करते, उनके यहां चोरी बहुत कम होती है. चंद्रगुप्तकी छावनीमें ४००००० आदमी रहते थे, परन्तु वहां एक दफ़ा सिर्फ़ २०० द्रम्म (१) की चोरी हुई थी; लेन देनमें हिसाब किताब, गवाही, ज़मानत या मुहर करनेकी कुछ जुरूरत नहीं रहती, और न उनको अदालत में जाना पड़ता है. लेन देनका काम विश्वासपर चलता है, उनके घर और जीविकाकी हिफ़ाज़तके लिये पहरा चौकी नहीं रखना पड़ता; वे शरीरको मुद़र वगेरह फिराकर अम देते हैं, ज़ेवर पहिनना और शरीरकी शोमा दिखलाना ज़ियादह पसन्द करते हैं; उनके अंगरखे सुनहरी कामके और रत्नजड़ित होते हैं; ख़िद्यतगार लोग छत्री लेकर इनके पीछे पीछे चलाकरते हैं, और ये हर तरहसे अपने चिहरेको ख़ूबसूरत रखनेकी कोशिश करते हैं; सत्य और सद्गुणकी इज़्त बरावर करते हैं, और बहुतसी अोरतोंसे शादियां करते हैं; यज्ञके वक्त कोई सिरपर मुकुट नहीं रखता, और यज्ञ पश्चको सांस रोककर मारते हैं (२), झूठी साक्षी देने वालोंको बड़ी सज़ा होती है; यदि कोई किसीका अंग मंग कर- डाले, तो इस अपराधके एवज़ उसका वही अवयव खारिज कियाजानेके सिवा सज़ाके बदलेमें एक हाथ भी काटडालाजाता है; कारीगरका हाथ काटने और आंख फोड़नेपर अपराधिको मौतकी सज़ा होती है. इनके यहां बहुधा गुलामनहीं रक्खे जाते (३), राजाके शरीरकी

<sup>(.9 )</sup> यह साढ़ेतीन माज्ञा वज़नका एक चांदीका सिक्का है.

<sup>(</sup>२) इसके मुंहमें जब और तिल भरकर दर्भते मुंह बांधनेके बाद अण्डकोशपर मुक्की मारकर मारडालते हैं.

<sup>(</sup>३) हमारे धर्म शास्त्रके यंथों में दास छिखे हैं, परन्तु वे गुलामों की तरह पराधीन नहीं थे, किन्तु नौकरकी सी स्वतन्त्रता रखते थे, और वे शास्त्रमें पन्द्रह तरहके छिखे हैं— १— ग्रहजातः (दासीपुत्र), र-क्रीतः (ख़रीदा हुआ), ३—लब्धः (मिलाहुआ), १०—दायप्राप्तः (हिस्सेमें आयाहुआ), ५—अन्नाकाल मृतः (दुष्कालमें पाला हुआ), ६—आहितः (गिरवी रक्खाहुआ), ७—मोक्षितः (क़ज़ेंसे ख़ुड़ाया हुआ), ८— युद्ध प्राप्तः (लड़ाईमें पकड़ाहुआ), ९—पणेजितः (जूएमें जीताहुआ), १०—स्वंदासः (दिलसे दास बनने वाला), ११— सन्त्यास मृष्टः (सन्त्याससे मृष्ट हुआ), १२— कतकः (किसी निमित्त अवधिके साथ दास किया हुआ), १२—मक्तदासः (प्रीतिसे दास हुआ), ११—बढवाहतः (दासीके लोभसे दास हुआ), और १५ आत्म विक्रवी (खुद बिका हुआ).

👺 रक्षा श्रीरतोंके आधीन है. राजा दिनमें नहीं सोते, और रातमें कई जगह बद्छते हैं; सिवा छड़ाईके इन्साफ़, यज्ञ, श्रोर शिकारके छिये भी राजा महलोंसे बाहिर निकलते हैं. शिकारके वक्त बहुतसी श्रीरतें राजाके पास रहती हैं, श्रोर उनके पीछे भालावाले आदमी रहते हैं. रास्तोंपर रस्सियां बांधी जाती हैं; ढोल नकारे वाले लोग आगे चलते हैं. उंचे बनेहुए स्थानसे जब राजा शिकारपर तीर चलाता है, तो दो तीन शस्त्रबंध श्रीरतें उसके पास खड़ी रहती हैं, और चौड़ेमें हो, तो हाथीपर सवार होकर शिकार खेळता है. शिकारके समय स्त्रियां हाथी, घोड़े और रथोंपर सवार होकर साथ रहती, और सब प्रकारके शस्त्र रखती हैं. इन लोगोंमें सिवा यज्ञके सुरा नहीं पीते (१), और रूईके वस्त्र पहिनते हैं. नीचेकी पोशाक (धोती) घुटने और पिंडलीके बीचतक होती है, श्रोर एक दुपटा सिरपर बांधकर उसका कुछ हिस्सा कंधेपर डाललेते हैं. धनाट्य लोग कानोंमें हाथीदांतके कुएडल पहिनते हैं, और डाढ़ीको सिफ़ेद, आस्मानी, ठाठ, बैंगनी अथवा हरी, अपनी इच्छाके अनुसार रंगहेते हैं, श्रीर सिफ़ेद चमड़ेके मोटे तलेवाले जूते पहिनते हैं; लड़ाईके वक्त आदमीके क़दकी बराबर वड़ा धनुष श्रोर क़रीव तीन गज़ लंबा तीर पैदल श्रादमी काममें लाते हैं, श्रोर तीर छोड़ते वक्त धनुषको ज्मीनपर टेककर बाएं पैरसे दवाते हैं. हिन्दुस्तानियोंके तीरको ढाल, कवच वगै्रह कोई चीज़ नहीं रोक सक्ती. चौड़े फलकी तलवार जो तीन हाथसे ज़ियादह न हो, हरएक आदमीके पास रहती है, और बाज़े भाला भी रखते हैं. नज्दीकी लड़ाईमें तलवारको दोनों हाथोंसे पकड़कर मारते हैं. सवारोंके पास दो दो भाले रहते हैं. हिन्दुस्तानी आदमी क़दमें ऊंचे और पतले और कम वजनके होते हैं. हाथीकी सवारी इनमें अव्वल दरजहकी गिनीजाती है, और दूसरे दरजेपर तीसरेपर ऊंट और इसके वाद घोड़ेकी सवारी है. जब टड़की व्याहनेके योग्य होती है, तो उसका पिता उसे आम छोगोंके सामने छे आता है, और दौड़ने तथा कुइती वग्रहके इम्तिहानोंमें जो शल्स तेज निकलता है, उसीके साथ अपनी लड़कीको ब्याह-देता है (२). यहांके छोग मांस नहीं खाते, नाजसे गुज़र करते हैं.

चीन देशके यात्री जो हिन्दुस्तानमें आये उन्होंने भी अपनी अपनी किताबोंमें हिन्दुस्तानके रीति रवाजका कुछ वर्णन किया है. .ईसवी सन्की चौथी सदीके विषयमें

<sup>(</sup>१) सौत्रामणि यज्ञमें सुरा पीते थे.

<sup>(</sup>२) यह स्वयंवरकी रीति है, जो कि रामचंद्रने सीताको और अर्जुनने द्रोपदीको ब्याहनेके समय की थी; प्राचीन समयमें यह रवाज ज़ियादहतर क्षत्रियोंमें था, जो आठ प्रकारके कि विवाहोंमेंसे एक है.

फ़ाहियान ठिखता है, कि मध्य देशके छोग सुखी हैं, श्रोर उनपर कोई कर नहीं हैं. जो छोग राज्यकी ज़मीन बोते हैं वे अपनी आमदनीका कुछ हिस्सह राजाको देते हैं. राजा छोग श्रपराधियोंको मौतकी सज़ा नहीं देते, उनके कुसूरोंके मुवाफ़िक़ दंड देते हैं. वार बार उपद्रव करनेपर श्रपराधीका दाहिना हाथ काटडाछते हैं. राजाके शरीरकी रक्षा करने वाछोंको मुक़र्रर तन्स्वाहें मिछती हैं. चांडाछोंके सिवा कोई आदमी जीतेहुए जानवरोंको नहीं मारते, न शराब पीते और न पियाज़ छहसुन खाते हैं. चांडाछ छोग बस्तीसे श्रष्ठग रहते हैं, और जब शहर या बाज़ारमें जाते हैं, तो बांसकी छकड़ी खटकाते हुए चछते हैं, कि जिससे उनको कोई भींटे नहीं. सिर्फ चांडाछ छोगही शिकार करके मांस वेचते हैं.

दूसरा चीनी मुसाफिर ह्युएन्त्संग जो .ईसवी सन् की ७वीं सदीमें हिन्दुस्तानमें त्राया था, लिखता है, कि यहांके लोगोंके वस्त्र काट छांटकर नहीं बनाये जाते, मर्द श्रपने पहिननेके कपडोंको कमरसे छपेटकर कन्धोंपर डाछछेते हैं, श्रीरतोंकी पोशाक जमीनतक लटकती रहती हैं, श्रीर वे अपने कन्धोंको ढक लेती हैं. ये लोग केशोंका थोडासा हिस्सा वांधकर बाकीको लटकते रखते हैं. कितनेएक आदमी मूछ कटवा डालते हैं, सिरपर टोपा ऋौर गलेमें फूलों तथा रत्नोंकी माला पहिनते हैं. इनके पहिननेके वस्त्र रूई, रेशम सण, और ऊनके बनेद्वए होते हैं. उत्तर हिन्दुस्तानमें जहां ठंढ ज़ियादह पड़ती है, वहांके छोग तंग कपड़े पहिनते हैं. कई आदमी मोरपंख घारण करते हैं, कई खोपरियोंकी माला पहिनते हैं, श्रीर कितनेएक नंगे रहते हैं. कई ऐसे हैं, जो दरस्तोंके पत्ते और छालसे श्रपना शरीर ढकलेते हैं. बाज़े लोग अपने केश उखेड़ डालते हैं, श्रीर मूछें कटवाडालते हैं. श्रमण लोगों ( बौद्धोंके भिक्षु ) के पहिननेके वस्त्र उनके मतोंके श्रनुसार न्यारे न्यारे तीन तरहके होते हैं; राजा और बड़े बड़े मंत्री छोग भी ऋछग ऋछग तरहके ज़ेवर ऋौर पोशाकें पहिनते हैं. धनाढ्य व्यापारी लोग सुवर्णके कड़े वगैरह ज़ेवर पहिनते हैं. वे लोग बहुधा नंगे पैर चलते, माथेपर चंदन लगाते, दांतोंको लाल और काले रंगते, केशोंको बांधते और कानोंको बींधते हैं.

इस समय मनुष्य बिल भी बाज़ बाज़ जगह होता था. ह्युएन्त्संगके जीवन-चिरित्रमें लिखा है, कि जब वह अयोध्यासे रवानह होकर अस्सी मुसाफ़िरोंके साथ जहाज़में बैठकर गंगाके रास्तेसे हयमुखकी तरफ़ जारहा था, तो क़रीब १०० ली (१) दूर जानेपर अशोकवनकी एक छायामें डाकुओंकी १० किश्तियां छुपी हुई मिलीं,

<sup>(</sup> १ ) एक मील क्रीब क्रीब छः ली के बरावर होता है.

जिन्होंने आकर उनके जहाज़को घरिलया, और माल अस्वाब लूटने लगे. ये डाकू दुर्गाके भक्त होनेसे मनुष्य बिल किया करते थे. उन्होंने ह्युएन्त्संगको शरीरका पुष्ट देखकर इस कामके लिये पकड़ लिया, और दरस्तोंके एक कुंजमें तय्यारकी हुई वेदीपर लेगये, जहां डाकुओंके सर्दारने उसके मारनेके लिये दो आदिमयोंको छुरी निकालनेका हुक्म दिया; जब वे मारनेको तय्यार हुए, ह्युएन्त्संग उनकी इजाज़तसे बोधिसत्व-मेंत्रेयका स्मरण करने लगा. इतनेमें एकदम ऐसा तूफ़ान आया, कि दरस्त गिरने लगे, चारों तरफ़से धूल उड़ने लगी, और नदींके पानीमें किदितयां टकराने लगीं. इससे डाकू लोगोंने डरकर उसे छोड़िदया, और मुआ़फ़ी मांगी.

मनुष्य बिलका ऐसा ही हाल गोडवध कार्व्यमें विन्ध्यवासिनीके वर्णनमें लिखा है, और बाज बाज़ (१) मुल्कोंमें अंग्रेज़ी अमल्दारीके प्रारम्भतक भी यह रवाज जारी था.

वर्तमान समयका रवाज राजपूतानहमें नीचे लिखे मुवाफ़िक़ हैं:— राजपूतानहके मदोंका खास पहराव पघड़ी, कुड़ता, अंगरखी, धोती और कमरबन्धा हैं; वाज़ बाज़ लोग पायजामा भी पहिनते हैंं. द्वांरी लिवास, जो महाराणा साहिबके द्वांरमें जानेके समय पहिनना पड़ता हैं, उसमें अमरशाही और अरसीशाही पघड़ी (२), कुड़ता, भग्गा (जामा), और पायजामा पहिनकर कमर वांधनी पड़ती हैं. औरतें बड़े घेरका लहंगा पहिनकर अनुमान ६ हाथ लम्बी साड़ी (ओढ़नी) ओढ़ती हैं; और दोनों हाथोंके भुजों तथा पहुंचोंपर हाथी दांतकी अथवा लाखकी चूड़ियां और उनके बीच बीचमें जड़ाऊ सोने व चांदीका जेवर भी पहिनती हैं. माथेका बोर, नाककी नथ, गलेका तिमणियां और हाथकी चूड़ियां सुहागिन (सधवा) स्त्री के चिन्ह गिनेजाते हैं. इनके सिवा और भी कई तरहके भूषण पहिनती हैं. विधवा स्त्री आंखमें काजल आंजना, सर्व प्रकारके भूषण, और कबे रंगका वस्त्र पहिनना त्यागनेके अलावह मद्य व मांसका भी परित्याग करदेती हैं. ब्राह्मण और महाजन मद्य मांस नहीं खाते, परन्तु क्षत्रियोंमें इसका रवाज हैं. उत्तराखण्ड और पूर्वके क्षत्री मद्य नहीं पीते, इसी तरह वे लोग पियाज़ और लहसुन भी नहीं खाते. क्षत्री लोग अपनी स्त्रियोंको पर्देमें रखते हैं, यहांतक कि ग्रीवसे भी नहीं खाते. क्षत्री लोग अपनी स्त्रियोंको पर्देमें रखते हैं, यहांतक कि ग्रीवसे

<sup>(</sup>१) वंगाला और आसाम वगुरह.

<sup>(</sup>२) इससे पुरानी एक छोगादार पघड़ी थी, उसका रवाज तो मिटगवा, आजकल अमरशाही और अरसीशाहीके सिवा महाराणा साहिबकी इजाज़तसे वाज़ बाज़ सर्दार स्वरूपशाही पघड़ी वांघते हैं. अमरशाही महाराणा दूसरे अमरिसंहने, अरसीशाही महाराणा अरिसिंहने और स्वरूपशाही महाराणा स्वरूपिसंहने चलाई थी.

👺 ग्रीब क्षत्री भी, चाहे वह अपने कंधेपर रखकर पानीका घड़ा भरलावे, परन्तु श्रीरतको 🏶 पर्देंसे बाहिर नहीं निकालता. अगर्चि यह रस्म हिन्दुस्तानके प्राचीन रवाजमें दाख़िल नहीं है, लेकिन् मुसल्मानोंके जुल्मसे बचनेके लिये उन्हींका अनुकरण करियागया है. धर्म शास्त्रमें जो षोडश संस्कार िख हैं उनमेंसे राजपूतानहमें बहुत थोड़े प्रचित हैं, और जो हैं भी तो उनका बर्ताव यथाविधि नहीं है. जब बालक पैदा होता है, तो उस वक्त नाम करण करदेते हैं, यज्ञोपवीतका कोई समय नियत नहीं है, बाज छोग पहिछे और बाजे विवाहके समय करदेते हैं, और क्षत्रिय तथा वैश्योंमें नहीं भी करते. शादीका रवाज इस तरहपर है, कि नियत समयपर दूल्हा बरातके साथ आकर दुल्हिनके बापके दर्वाजे़पर तोरण वंदना करता है. घरके भीतर जानेके समय बेटीकी माता जमाईको आरती वगैरह करके भीतर लेजाती है. फिर गणेश चित्रके आगे दूल्हा और दुल्हिनको विठाकर दुल्हिनके दक्षिण हाथको, जिसमें मिंहदी और १) रुपया रखते हैं, दूल्हाके दक्षिण हाथसे मिलादेते हैं, याने हथलेवा जोड़ते हैं, श्रीर दुल्हिनकी ओढ़नी और दूल्हाके दुपहेको गांठ देकर एक रुपया उसमें बांध देते हैं, जो गठजोड़ा कहलाता है. इसके पीछे दोनोंको मंडपके नीचे लाकर ब्राह्मण लोग वेद मंत्रोंसे होम करते हैं, और कन्याके माता पिता जोड़ेसे बैठकर यह कृत्य करवाते हैं. फिर वर कन्याको होमकी अग्निके गिर्द् ४ परिक्रमा (फेरा) करवाते हैं. इसके वाद कन्याका पिता हाथमें जल लेकर, जबकि वर कन्याका हथलेवा छुड़ाया जावे, वरके हाथमें कन्यादानका संकल्प छोड़ता है. पीछे कन्याको जनवासे (१) छेजाते हैं, जहां वरकामामा कन्याकी गोदमें सूखा मेवा, पताशे, श्रीर कुछ नक्द रुपया देता है, ऋौर यह रस्म होजानेपर कन्याको उसके रिश्तेदार जनवासेसे वापस अपने घर छे त्राते हैं. पहिछे दिन जो भोजन बरातको दियाजाता है उसको कुंवारीभात, दूसरे दिनके भोजनको घोरण, और तीसरे दिन दियाजावे उसको जीमणवार कहते हैं. चौथे दिन वरात विदा करदी जाती है. हमने यह हाल प्रचलित रीतिके मुवाफिक लिखा है वर्नह भोजन देने श्रीर वरातको रखनेमें श्रिधक न्यून भी होता है. यह रीति खासकर क्षत्रियोंकी है, श्रीर चारणोंकी भी इसीके मुवाफिक है, बाकी क्रोमोंमें वाज बाज रस्मोंमें थोड़ा बहुत फेर फार भी होता है. कन्याका पिता दहेजमें हाथी, घोडा, कपड़ा, ज़ेवर और जुहारी (२) देता है.

<sup>(</sup> १ ) जहांपर वरातका उतारा दियागया हो, उस जगहको जनवासा कहते हैं.

<sup>(</sup>२) दूल्हाके संबन्धियों अथवा कुछ बिरादरीको जो बेटीका बाप सरोपाव, या रुपया और नारियल, अथवा खाली नारियल देता है उसको जुहारी कहते हैं.

जब कोई मरजाता है, तो मृत्युका यह रवाज है, कि मरने वालेको गीता या 📽 भागवतका पाठ सुनाते हैं, श्रीर हाथी, घोड़ा, कपड़ा, जेवर तथा गाय वग़ैरहका उससे दान करवाते हैं. फिर गायके गोबर श्रोर शुद्ध मृत्तिकासे छीपी हुई ज़मीनपर द्रभं ( डाब ) और जव, तिल, बिछाकर मरने वालेको खाटसे उतारकर उसपर सुलादेते हैं, श्रीर उसके मुखमें गंगाजल, गंगामाटी और थोडासा सुवर्ण देदेते हैं. जब इवास निकलजाता है, तो स्नान और हजामत करवानेके बाद उसपर गंगाजल व गंगामाटी वगैरह डालकर उसे वस्त्र पहिनाते हैं. ( शबवाहिनी ) पर दर्भ, दर्भ पर रूई, और रूईपर कपडा विछाकर लाशको उसपर रखते हैं, श्रीर ऊपर कपड़ा ढककर यदि मिले तो उसपर दुशाला वगैरह भी डालदेते हैं. फिर रीतिके अनुसार पिंड वगैरह करके मुर्देको समशानमें लेजाते हैं, और वहां चितापर सुलाकर सिरकी तरफ़से आग लगा देते हैं. जानेके बाद सब छोग उसपर छकड़ी डाछते हैं, िकर रीति पूर्वक बारहवें ( द्वादशाह ) तक पिएड श्राद्ध होनेके बाद भोजन दियाजाता है. मरने वालेके रिइतेदार श्रीर उसके श्राश्रित लोग डाही मुंछ मुंडवाकर भद्र होते हैं. यह रवाज हमने श्राम तौरपर लिला है, वर्नह राजा महाराजाओं के यहां षोडश संस्कार शास्त्रके अनुसार होते हैं, श्रोर यामीण छोगोंमें विल्कुछ कम. हिन्दुस्तानकी स्त्रियोंके पातिव्रत्यकी प्रशंसा प्राचीन कालसे बहुत कुछ चली आती है, बल्कि मेगस्थिनीज़ वग़ैरह विदेशी लोगोंने भी तारीफ़ लिखी है. इस देशकी ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रीर वैश्य वगैरह कई कौमोंमें पुनर्विवाहका रवाज नहीं है, अल्वत्तह कुछ दिनोंसे भारतवर्षके कई ज़िलोंमें पुनर्विवाह करनेकी चेष्टा होरही है, परन्तु वर्तमान समयमें आम छोगोंमें इस खाजका प्रचछित होना असंभव माळूम होता है.

राजपूतानहके क्षत्रियोंमें पहिले अफ़ीम खानेका रहाज अधिक था, यहांतक कि मिह्मानकी ख़ातिर तवाज़ों भी अफ़ीम खिलाकर ही करते थे, लेकिन अब यह रवाज धीरे धीरे कम होताजाता है. तम्बाकू पीनेकी रीति भी यहांके लोगोंमें बहुत है, थोड़े ही आदमी ऐसे निकलेंगे, जो न पीते हों. भांग पीनेका रवाज नगर निवासी ब्राह्मणोंमें जियादह है.

सिका.

सिका इस मुल्कमें प्राचीन कालसे गुहिलोत राजाओं के नामका प्रचलित रहा है.

छठी सदी .ईसवी में गुहिलके नामका सिक्का चलता था, जिसके दो हजार सिक्के आगरे में मिले थे. इन सिक्कोंका हाल जेनरल किनंघमने आर्कियाँलों जिकल सर्वेंके चौथे नम्बरमें इसतरहपर लिखा है, कि दो हजारसे ज़ियादह सिक्के आगरेमें ज़मीनके भीतर गड़े हुए निकले थे, जिन सवपर "श्री गुहिल" या "गुहिल श्री" (१) का लेख था यह (गुहिल) मेवाड़के गुहिल खानदानका पहिला पुरुष .ईसवी ७५० [वि० ८०७ = हि० १३२] में मौजूद था, परन्तु अक्षरोंकी लिपि इस समयसे अधिक पुरानी है, इसलिये वे शिलादित्यक पुत्र गुहा अथवा गुहिलके होंगे, जिसके राज्यका समय ठीक ठीक मालूम नहीं है, परन्तु अनुमानसे मालूम होता है, कि वह सन् .ईसवीकी छठी सदीमें हुआ होगा. सौराष्ट्रके राजाओंका अधिकार क़रीब क़रीब आगरेतक था, जिससे यह भी अनुमान होसका है, कि ये दो हज़ार सिक्के कोई मुसाफ़्र सौराष्ट्रसे आगरेमें लाया होगा, परन्तु ज़ियादहतर यह मुम्किन है, कि ये सिक्के गुहिलके समय आगरेमें चलते थे, क्योंकि समय समयपर इसी राजाके कई सिक्के आगरेमें और भी मिले हैं, जो मैंने नहीं देखे.

दूसरा सिक्का महाराणा हमीरसिंहका त्रिन्सेप साहिबको मिला, जिसकी बाबत् वह अपनी किताबकी पहिली जिल्दमें लिखता है, कि "हमीर" नाम कई सिक्कोंमें मिलता है, श्रीर यह हमीर मेवाड़का होगा. इन सिक्कोंपर एक तरफ़ "श्री हमीर" (२) श्रीर दूसरी तरफ़ किसीमें "ग्यासुद्दीन", किसीमें "महमद साम", तथा "सुरिताण (३) श्रीमसुद्दीन", "श्रालाडद्दीन", "नासिरुद्दीन", और "फ़त्हुद्दीन" नाम लिखे हुए हैं (४).

तीसरा तांवेका एक चौखूंटा सिक्का महाराणा कुम्भाका है, जिसके एक तरफ़ "कुंभकर्ण" श्रोर दूसरी तरफ़ "एकछिंग" साफ़ तौरपर पढ़ाजाता है. इस सिक्केके

<sup>(</sup>१) गुहिल्पितिके नामका एक दूसरा सिक्का मिलनेसे ज़ेनरल किनंघम उसको तोरमान वंशका बतलाता है, लेकिन हमारी रायमें गुहिल्पितिका सिक्का भी मेवाड्के पहिले राजा गुहिल्का ही होना चाहिये, अथवा गुहिल्के वंशमेंसे किसी ऐसे राजाका, जिसका विशेषण गुहिल्पित हो. शिलादित्यका पुत्र गुहिल् छठी सदी ईसवी (पांचवीं सदीके अख़ीरमें) में हुआ है, क्योंकि गुहिल्से छठा राजा अपराजित विक्रमी ७१८ में मेवाड्के पहाड़ी ज़िलेमें राज्य करता था.

<sup>(</sup>२) इन तिक्कोंपर एक तरफ़ "श्री हमीर" और दूसरी तरफ़ बादशाहों के नाम छिखे हैं, जिसका यह कारण है, कि महाराणा हमीरिसंह के पूर्वजोंने ऊपर छिखे हुए बादशाहों से बड़ी बड़ी छड़ाइया छड़ी थीं, इसिछिये दूसरी तरफ़ उनके नाम छिखेगये होंगे.

<sup>(</sup>३) तिक्कों के शब्द यहांपर वैसेही लिखदिये हैं जैसे कि अस्ल सिक्कों में पढ़ेगये हैं.

<sup>(</sup>४) यही प्रिन्सेप साहिब अपनी किताबकी पहिछी जिल्दके एष्ठ ३३५ में हमीर शब्दको

बारेमें त्रिन्सेप साहिबने अपनी किताबकी पहिली जिल्दके २९८ एछमें जो बयान किया है उसमें उन्होंने गृलतीसे एकलिंगको एकलिस, और कुंभकर्णको कभकंस्मी पढ़िलया है, परन्तु सिक्केकी छापको देखनेसे कुंभकर्ण श्रोर एकलिंग साफ साफ पढ़ा-जाता है-(देखो त्रिन्सेप साहिबकी किताब जिल्द पहिली, प्लेट २४ में सिक्का नम्बर २६).

चौथा सिक्का महाराणा पहिले संग्रामसिंहका है, जिसकी बाबत त्रिन्सेप साहिब अपनी तवारीखकी पहिली जिल्दमें लिखते हैं, कि नम्बर २४ व २५ के सिक्के पिछले जमानहके श्रोर तांबेके हैं, जो स्टेचीके संग्रहमेंसे इसी किस्मके कितनेएक सिक्कोंमेंसे पसन्द किये गये हैं. २४ नम्बरके सिक्केपर एक तरफ, "श्री रण (सं) ग्रम सं (घ)" और दूसरी तरफ, त्रिशूल श्रीर कुछ चिन्ह हैं; श्रीर नम्बर २५ में एक तरफ, "श्रीरा (णा सं) ग्राम सं (घ) 69५८०" और दूसरी तरफ, केवल त्रिशूल श्रीर स्वस्तिक (साथिये) का चिन्ह हैं. किसी किसी सिक्केपर "संग्रम" और किसीपर "संग्रम" भी पाया जाता है, जो सिक्के अक्षरोंकी खराबी हैं. जपर लिखे हुए सिक्कोंके लिये अनुमान कियाजाता है, कि वे उस नामी संग्रामसिंहके सिक्के हैं, जिसका नाम मुग्ल मुवर्रिख़ोंने सिंह लिखा है, श्रीर जिसने बाबरसे वयानामें लड़ाई की थी. कर्नेल् टॉडने इन महाराणाका गही बैठना विक्रमी १५६५ [हि॰ ९३४ ता॰ १९ मुहर्रम = .ई॰ १५२७ ता॰ १६ श्रॉक्टोबर ] को खानवा ग्राममें लड़ाई होना (१) वगैरह लिखा हैं.

विक्रमी १६२४ [ हि॰ ९७५ = .ई॰ १५६७ ] में जब अक्बर बादशाहने चित्तोंडको फ़त्ह करिटया, तो उस समयसे महाराणा उदयसिंह, प्रतापिंसह श्रोर अमरिसंह ये तीनों महाराणा पहाड़ोंमें रहकर बादशाह अक्बर श्रोर जहांगीरसे छड़ाइयां छड़ते रहे, और इस आपित काछमें टकशाछ भी बन्द रही; छेकिन विक्रमी १६७१ [ हि॰ १०२३ = .ई॰ १६१४ ] में जब महाराणा पहिछे श्रमरिसंहसे जहांगीरकी सुछह होगई, तब यह करार पाया, कि सिक्का और खुतबा तो बादशाही सिक्कोंके मुताबिक ही रहना चाहिये, याने रुपयेमें मज़्मून तो शाही सिक्केंके सुवािफ़क़ हो, और वज़न तथा नाम मेवाड़के पुराने सिक्कोंके सुवािफ़क़ रहे. चुनाचि इसी इक़ारके सुवािफ़क़ चित्तोंड़ी सिक्का जारी हुआ; श्रोर इसके बाद विक्रमी १७७० [ हि॰ ११२५ = .ई॰ १७१३ ] में उदयपुरी सिक्का बनवानेकी शर्त फ़रुंख़िसयर वादशाहसे क्रार पाई.

<sup>(</sup>१) यह छड़ाई विक्रमी १५८१ चैत्र शुक्त १५ [हि० ९३३ ता० १३ जमादियुस्तानी =

तांबेके सिक्के मेवाड़में कई तरहके चलते हैं, जो भीलवाड़ी, उदयपुरी, कि त्रिशूलिया, भींडरिया, सलूंबरिया, नाथद्वारिया वगेरह नामोंसे प्रसिद्ध हैं. इनमें अस्ली अक्षर तो बिगड़गये हैं, लेकिन फ़ार्सी अक्षरोंकी सूरतके चिन्ह बनादियेजाते हैं, जो अच्छी तरह नहीं पढ़े जाते.

एक सिक्का चांदीका महाराणा स्वरूपिसंहने विक्रमी १९०६ [हि॰ १२६५ = .ई॰ १८४९] में स्वरूपशाहीके नामसे जारी किया था, जिसके एक तरफ नागरीमें "चित्रकूट उदयपुर " और दूसरी तरफ " दोस्तिलंधन " लिखा है; और दूसरा सिक्का (चांदोड़ी) महाराणा भीमसिंहकी बहिन चन्द्रकुंवरवाईने जारी किया था, जिसमें फ़ार्सी अक्षर थे, परन्तु महाराणा स्वरूपिसंहने उन अक्षरोंको निकालकर केवल बेल बूटेके चिन्ह बनवादिये.

## तोल व नाप.

मेवाड़में कई प्रकारके तोल हैं. देहातमें कहीं ४२ रुपये भरका सेर, कहीं ४४ भरका, कहीं ४६ भरका, कहीं ४८ भर, और कहीं ५६ रुपये भरका है. इसी तरह माशे और तोलेका भी हिसाब है, याने कहीं ६, कहीं ७, और कहीं ८ रतीका माशा माना जाता है, लेकिन ख़ास राजधानी उदयपुरमें ८ रतीका माशा, और १२ माशेका/तोला प्रचलित है, और इसीसे सोना चांदीका ज़ेवर वग़ैरह तोला जाता है. यहांका रुपया १० दस माशे भरका है, जिससे १०४ रुपये भर वज़नका एक सेर और चालीस सेरका एक मन है. वारह मन वज़नको एक माणी और वारह सो मनको एक मणासा कहते हैं. मेवाड़के पहाड़ी ज़िलोंमें अनाज वग़ैरहका वज़न लकड़ीके बने हुए पात्रों अर्थात् पैमानोंसे कियाजाता है, जो पाई, माणा, और सेई वग़ैरहके नामसे प्रसिद्ध हैं. दवाइयोंके वज़नका मेवाड़में जुदाही ढंग है. ८ चांवलका एक जव, २ जवकी एक रती, ५ रतीका एक माशा, ४ माशेका एक टंक, ४ टंकका एक कर्ष, ४ कर्षका एक पल, ४ पलका एक कुड़, ४ कुड़का एक प्रस्थ, और ४ प्रस्थका एक आढक कहलाता है.

मेवाड़में नाप भी कई तरहके हैं, लेकिन् ज़ियादहतर हाथकी नाप काममें आती है, जो क़रीब क़रीब दो फ़ीटके बराबर है; और ख़ास शहर उदयपुरमें दो क़िस्मके गज़ प्रचलित हैं, एक सिलावटी जो दो फ़ीट लम्बा है, और दूसरा बज़ाज़ी जो तीन गज़ मिलाकर चार हाथके बराबर होता है.

## राज्यके कारखाने और न्यायालय.

अव हम यहांपर महाराणा साहिबके कारखानोंका कुछ हाल लिखते हैं, जिनका मुरुतसर बयान पहिले लिखा जाचुका है:—

कपड़ेका भंडार – कुल राज्यमें जितना कपड़ा खर्च होता है वह सब इस कारख़ानेमें ख़रीद होकर जमा होता है, फिर जिस सीग़ेमें ख़र्च हो, यहांसे जाता है. मामूली ख़र्च के सिवा विशेष ख़र्च हो तो, वह महकमहख़ासके हुक्मसे होता है.

कपड़द्वारा- इस कारखानहमें खास महाराणा साहिबके धारण करनेके वस्त्र रहते हैं.

रोकड़का भंडार- यह राज्यका मामूली ख़ज़ानह है, कुल राज्यमें रोकड़का ख़र्च यहांसे ही होता है.

हुक्म ख़र्च- यह कारख़ानह ख़ास महाराणा साहिबके जैबख़र्चका है, प्रति दिन जो ख़र्च महाराणा साहिबके ज़बानी हुक्मसे होता है, उसके हिसाबपर दूसरे दिन खुद महाराणा साहिब अपनी मुहर करदेते हैं.

पांडेकी श्रोवरी— इस कारख़ानहमें पहिले तो बहुतसी पर्चूनी चीज़ें रहती थीं, लेकिन् उसके हिसाब किताब और जमाख़र्चमें गड़बड़ देखकर महाराणा शम्भुसिंह साहिबने कुल कारख़ानहकी मौजूदह चीज़ोंको मुलाहज़ह फ़र्मानेके बाद जो चीज़ जिस कारख़ानहके लाइक पाई उसको वहां पहुंचादी, और रही चीज़ें जो नीलाम व बख़्शिशके लाइक थीं वे बल्श्नदीगई. श्रव जो कोई चीज़ नज़ वगेंरह हो, तो इस कारख़ानहमें लिखीजाकर जिस कारख़ानहके योग्य होती है, वहीं भेजदीजाती है, फ़क्त महाराणा साहिबके पहिननेका ज़ेवर श्रोर तस्वीरें इस कारख़ानहमें रहती हैं.

सेजकी श्रोवरी – इस कारखानहमें महाराणा साहिबके खास श्राराम करनेके प्लंग वगैरहकी तय्यारी रहती है.

अंगोलियाकी श्रोवरी - इस कारखानहमें महाराणा साहिबकी स्नान सम्बन्धी तय्यारी रहती है.

रसोड़ा – इस कारख़ानहमें ख़ास महाराणा साहिव और उनके सन्मुख पंक्तिमें भोजन करनेवाळे सभ्यजनोंके िळये भोजन तय्यार होता है. पुराने समयमें वहींपर भोजन कियाजाता था, जिसका रवाज इसतरहपर था, कि महाराणा साहिब अपने चौके ( ? ) में वैठकेपर विराजकर, और सभ्यजन अपने चौकेमें पांतियेपर बैठकर मोजन करते थे.

<sup>(</sup>१) प्रत्येक मनुष्यके बैठकर जीमनेके छिये हद काइम की हुई ज़मीनको चौका कहते हैं, जो

यह रवाज महाराणा तीसरे अरिसिंहतक तो बना रहा, ठेकिन उसके बाद किसी कारणसे कि उक्त कारखानहमें भोजन करना बन्द होगया, और क्रम क्रमसे भोजन करने वाठोंमें भी न्यूनाधिक होता रहा. वर्तमान समयमें किसी उत्तम स्थानमें महाराणा साहिब अपनी इच्छानुसार जिन सर्दार पासबानोंको अपने सन्मुख पांतियेपर बैठकर भोजन करनेकी आज्ञा देते हैं वे नित्य प्रांत वहांपर भोजन करते हैं, और सफरमें सर्दार, पासबान तथा कारखानहके नौकर सब जीमते हैं.

पानेरा – इस कारखानहमें महाराणा साहिबके पीनेका जल, खुइक और तर मेवा, नाथद्वारा व एकछिंगेश्वर वग़ैरह देवस्थानोंका महाप्रसाद, श्रीर नशेली चीज़ें तथा द्वाईखानह (१) वग़ैरह रहता है.

सिलहख़ानह — इस कारख़ानहमें तलवार, बर्छी श्रीर तीर कमान वग़ैरह कई प्रकारके शस्त्र रहते हैं, जिनमें वह खड़ भी है, जो बहरी जोगिनी (देवी) ने राव मालदेव सोनगराको दिया था, श्रीर वहांसे महाराणा हमीरसिंहके हाथ श्राया. यह खड़ नवरात्रियोंके दिनोंमें एक मुख्य स्थान (खड़ स्थापना) में स्थापन कियाजाता है, जिसका जिक़ नवरात्रिके हालमें लिखाजा चुका है. दूसरी तलवार इस कारख़ानहमें वह है, जो बेचरामाताने शार्दूलगढ़के राव जशकरण डोडियाको श्रीर उसने महाराणा लक्ष्मणसिंहको दीथी. इस तलवारको बांधकर महाराणा हमीरसिंहने किला चिन्तोंड़गढ़ मुसल्मानोंसे वापस लिया, श्रीर महाराणा प्रतापसिंह श्रव्वलने श्रक्वर वादशाहके साथ कई लड़ाइयां लड़ीं. उपरोक्त शस्त्रोंके सिवा कई प्रकारकी ढालें, श्रीर तरह तरहके टोप, बकर, कवच, करताण वगेरह भी हैं.

बन्दूकोंका कारखानह — इस कारखानहमें कई प्रकारकी तोड़ादार वन्दूकें, श्रीर जुजावछें रहती हैं, जिनके सिवा नये फ़ैशनकी कई किस्मकी टोपीदार व कारतूसी बन्दूकें श्रीर पिस्तोछें वर्तमान महाराणा साहिवने एकडी की हैं. पहिले यह कारखानह बाबा चन्द्सिंहकी संभालमें था, और अब प्रतापसिंहकी निगरानीमें है.

छुरी कटारीकी ओवरी—इस कारखानहमें कई किस्मकी छुरी और कटारियां रहती हैं. धर्मसभा— इस कारखानहके मुत्त्र्यूछक मामूळी दान पुन्य वगैरहका काम श्रीर महाराणा साहिबकी खास सेवाके श्री बाणनाथ महादेव, और पूजनकी सामग्री वगैरह रहती हैं.

<sup>(</sup>१) पेरतर वैच अथवा हकीम वगैरह छोगोंसे जो औपिघ बनवाते, वह इसी कारखानहमें बनाई जाती, और वहीं रक्खी जाती थी, छेकिन अब डॉक्टरोंका इछाज जारी होनेके कारण इस कारखानहकी निगरानी डॉक्टर अक्बरअ़छीके तअ़ल्लुक़में है.

देवस्थानकी कचहरी-इस कारखानहके मुत्ऋछक कई छोटे मोटे देवस्थानों (१) के जमाखर्चका प्रवन्ध है, जिनके पुजारियोंके छिये जो कुछ बन्धान नियत करिदया-गया है, जो उनको इस कचहरीके द्वारा मिछता रहता है, ऋौर बाकी जो कुछ बचत जिस मन्दिरकी आमदनीमेंसे रहती है, वह उसी मन्दिरकी समक्षी जाती है, केवछ निगरानी मात्र राज्यकी ओरसे माछिकानह तौरपर रहती है. यह कचहरी महाराणा स्वरूपसिंहके समयसे जारी हुई है.

शिल्पसभा – इस कारखानहके मृत्ऋछक कुठ तामीरात (कमठाणे) का काम है. पिहेले यह काम पर्चूनी कारखानहके मृत्ऋछक जुदे जुदे ऋादिमयोंकी निगरानीमें था, लेकिन महाराणा शम्भुसिंह साहिबके समयसे टेलर साहिबको सौंपागया, ऋौर उसके बाद दो हिस्सोंमें तक्सीम होगया, तबसे इस कामका बड़ा हिस्सह साह ऋम्बाव मुरड़चाकी निगरानीमें श्रोर थोड़ासा इंजिनिऋर टॉमस विलिख्यमकी सम्भालमें रहा; लेकिन वर्तमान महाराणा साहिबकी गदीनशीनीके वक्से कुछ समयकी मीआ़दके लिये एग्जिक्युटिव इंजिनिअर केम्बल टॉमसन साहिबके ऋधिकारमें होगया है.

खास खज़ानह – यह ख़ज़ानह वेंकुगठवासी महाराणा साहिबने अपना ख़ास ख़ज़ानह मुक़र्रेर किया था.

शम्भुनिवास — महाराणा शम्भुसिंह साहिबने शम्भुनिवास नामी श्रंशेज़ी तर्ज़का एक महल बनवाकर उसकी तय्यारी और रौशनी वर्गेरहका सामान तथा बहुतसी किस्मकी पर्चूनी नुमाइशी चीज़ें इसी महलके दारोगृह महासाणी रत्नलालके सुपुर्द करदी थीं, जिससे यह एक बहुत बड़ा कारखानह बनगया.

ज़नानी ड्योड़ी—यह कोई कारख़ानह नहीं है, बल्कि एक जुड़ी सर्कार है, सैकड़ों ख्रोरत व मर्द ड्योड़ीसे पर्वरिश पाते हैं. ड्योड़ी सीग्रेका कुठ काम महता ठाठचन्द व प्यारचन्दकी निगरानीसे होता है, ख्रोर इनके तहतमें महाराणियोंके कामदार, मौसठ ख्रोर दास, दासियां वग़ैरह सैकड़ों मनुष्य हैं.

<sup>(</sup>१) श्री एकलिंगेरवर, श्री ऋषभदेव, श्रीचतुर्भुजनाथ, श्रीजगत्रिशिमाण, श्रीनवनीतिष्रिय, श्री गोकुलचन्द्रमा, श्री जवान खरूपविहारी, श्रीवांकड़ाविहारी, श्रीगुलाबस्यरूपविहारी, श्रीऐजनस्यरूपविहारी, श्रीअभयस्वरूपविहारी, श्रीजगदीश्वर, श्रीभीमपद्मेश्वर, श्रीसदीरविहारी; माजीका मन्दिर, अम्विकाभवानी, ऊंटालामें शीतला देवी, चिन्नौड़गढ़में श्रीअञ्चपूर्णा (वरवड़ी देवी) वगैरहके सिचा राजधानी उदयपुर और इलाके मेबाड़में और भी बहुतसे देवस्थान हैं.

फ़ीलख़ानह – पहिले यह कारख़ानह बाबा चन्द्रसिंहकी सुपुर्दगीमें था, जिसको महाराणा स्वरूपसिंहने उससे जुदा करके ढींकड़िया राधाकृष्णको सौंपा, जो अवतक उसके बेटे श्रीकृष्णकी निगरानीमें बहुत दुरुस्तीके साथ चला आता है. इस कारख़ानहमें पैंतीससे लेकर पचासतक हाथी और हथनियां रहती हैं.

इस्तबल (घुड़शाला) – इस कारख़ानहमें खास महाराणा साहिबकी सवारीके और सभ्यजनोंके चढ़नेके घोड़े और खासा तथा बारगीर बिग्धयोंके घोड़े घोड़ियां रहती हैं. पुराने जमानहमें पायगाहका दारोगृह मंडारी गोत्रका एक कायस्थ था, जो महासाणी कहलाता था, लेकिन् पीछेसे नगीनावाड़ीका दारोगृह भी इस कारख़ानेकी संभालपर नियत कियागया, उसके बाद महासाणीका तश्च छुक़ बिल्कुल उठकर दारोगृह नगीना (१) बाड़ी हीके सुपुर्द यह काम होगया. उसके बाद भएडारी गोत्रके कायस्थका वंश तो बिल्कुल नष्ट होगया, जो घराना कि पुराने पासवानोंमेंसे था, और श्वव इस कारख़ानहका दारोगृह कायस्थ जालिमचन्द है.

फ़र्राश्वानह – इस कारख़ानहंमें राज्यके कुल डेरे, सरायचे, क़नातें, पर्दे और फ़र्श वगेरह सफ़री सामान तथा महलोंका सामान रहता है.

छापाख़ानह — यह कारख़ानह वैकुएठ वासी महाराणा सज्जनसिंह साहिवने काइम किया था, जिसमें '' सज्जन कीर्ति सुधाकर '' नामका एक अख़्वार और अदालतों के इितहार व सम्मन वग़ैरह पर्चूनी काग़ज़ात छपते हैं, और यह तवारीख़ भी इसी कारख़ानहमें छपी है.

पुस्तकालय-इस राज्यमें दो पुस्तकालय हैं, एक नवीन पुस्तकालय जिसका नाम ''श्री सज्जनवाणी विलास '' है, जो महाराणा सज्जनिसंह साहिबने निर्माण किया हैं; और दूसरा प्राचीन, जो ''सरस्वती भण्डार '' के नामसे प्रसिद्ध है. इन दोनोंके अलावह मद्रसहकी और विक्टोरिया हॉलकी लाइब्रेरी अलग हैं.

सांडियोंका कारखानह - रियासतमें सांडियोंके दो कारखाने हैं. एक ढींकड़िया नाथूळाळके तत्र्राहुकमें, जिसमें वारवर्दारीके नौकर ऊंट और क़रीब हज़ार बारह सौ सर्कारी सांडिनयां (ऊंटनी) हैं; और दूसरा कारखानह मेरे (किवराजा इयामळदास) के तहतमें है, जिसमें ४० सांडिये और दस घोड़ियां हैं. ये चौकीके उन पचास सर्दारोंकी

<sup>(</sup>१) स्वरूपविलासके नीचे, जहां अव खुला हुआ दरीखानह है, पेश्तर एक बगीची थी, जिसका नाम "नगीना वाड़ी" था, उसकी निगरानी जालिमचन्दके पूर्वजोंको दीगई थी, जिससे यह दारोगृह नगीना बाड़ीके नामसे मश्हूर होगया. इस दारोगृहकी सुपुर्दगीने महाराणा साहिबका रोजनाम्चह लिखेजानेका काम भी है.

खि सवारीके छिये हैं, जो मेरे तहतमें हैं. इन सर्दारों ने नौकरी ख़ास महाराणा साहिबके के इक्मसे छीजाती है.

विक्टोरिया हॉल-यह कारख़ानह वर्तमान महाराणा साहिबने अपपनी कद्रदानी और महाराणी कीन विक्टोरियाकी यादगार ज्युनिलीके निमित्त सज्जन निवास वाग्में एक बहुत अच्छा महल बनवाकर क़ाइम किया है, जिसमें दो कारखाने हैं-एक म्यूज़िअप (अर्त-द्रव्य संग्रहालय) और दूसरा लाइब्रेरी (पुस्तकालय) ये टोनों कारख़ाने दिनोदिन तरक्की पातेजाते हैं.

पुलिस- यह महकमह वैकुएठवासी महाराणा सन्जनसिंह साहिबने काइम किया है, जिसका सविस्तर हाल उक्त महाराणा साहिबके वृत्तान्तमें लिखाजावेगा.

साइर- इस महकमहका वृत्तान्त भी वैकुएठवासी महाराणा साहिबके वृत्तान्तमें दर्ज कियाजायेगा.

वाक़ियातकी कचह्री-कुलराज्यकी नक्द बक़ाया इस कचह्रीकी मारिफ़त बुसूल होती है. रावली दूकान- यह व्य पाी सीग़ेका एक महकमह है, जो महाराणा स्वरूपसिंह साहिबने जारी किया था.

टकशाल- इस कारखानहमें सिक्का पड़ता है, जिसका मुफ़्स्सल हाल हम जपर लिखचुके हें. पहिले इस राज्यमें दो टकशालें थीं, एक चित्तौड़में और दूसरी उदयपुरमें; लेकिन इन दिनों उदयपुरकी टकशाल ही जारी है, जिसमें स्वरूपशाही अअफ़ी और स्वरूपशाही, उदयपुरी और चांदोड़ी स्पया वनता है.

जंगी फ़ौज-यह क़वाद्दी फ़ौज है, जिसकी शुरू बुन्याद तो महाराणा शम्भुसिंह साहिवके समयसे पड़ी थी, लेकिन वैकुएठवासी महाराणा (सज्जनसिंह) साहिवने इसको बढ़ाकर और भी दुरुस्ती करदी है. इसमें क़वाइदी पल्टनें, रिसालह, तोपख़ानह, बॉडीगार्ड और वैएड वाजा वगेरह शामिल हैं. यह फ़ौज सामा अमानसिंहके तह्तमें है.

मुल्बी फ़ोज- यह फ़ोज महता माधवसिंहके पुत्र बलवन्तसिंहकी निगरानीमें है, जिससे मुल्की पुलिसका काम और पर्चूनी नौकरी लीजाती है, इस फ़ोजमेंसे भीम- पल्टन और कुछ सवार तो हाकिम मगराके तहतमें, और अदेलीके दो सो जवान तथा भील कम्पनी और दो रिसाले महासाणी रक्लालके तहतमें हैं.

महकमहख़ासके मृत्श्रूलक कारख़ानोंका क्यान तो हम ऊपर लिखचुके हैं, श्रव दूसरा सीगृह श्रदालती रहा, जिसमें सबसे बड़े दरजहकी श्रदालत राज्य श्री महद्राज-सभा है, जिसका मुफ़्सल हाल महाराणा सन्ननसिंह साहिबके वर्णनमें लिखा-श्री जावेगा, यहांपर मुख्तसर तौरसे लिखते हैं:- महद्राज सभा – इसको मेवाड़की रॉयल कौन्सिल समभना चाहिये. इसके दो इंज्लास होते हैं, एक इज्लास कामिल और दूसरा इज्लास मामूली. इन दोनों इज्लासों की रूबकारें बनकर महाराणा साहिवके सामने पेश होती हैं, और उनकी मन्जूरी होनेके बाद फैसले जारी कियेजाते हैं. इस सभाके मातहत एक अदालत सद्र फ़ीज्दारी और दूसरी सद्र दीवानी है, जिनका मुराफ़ा इसी सभामें सुनाजाता है.

महकमह स्टाम्प व रेजिस्टरी— इसमें स्टाम्प छपकर जारी होता है, और मक ही नात व ज़मीन जायदादकी खरीद फ़रोख़्त वगैरहके विषयमें रेजिस्टरीकी कार्रवाई होती है.

हाकिमान ज़िलाके पास दीवानी और फ़ौज्दारी सीगेका श्रमला रहता है, नाइब हाकिमोंका श्रपील हाकिम ज़िला सुनते हैं, और हाकिमान ज़िलेका अपील सद्र फ़ौज्दारी व सद्र दीवानीमें होता है.

वर्तमान महाराणा साहिवके समयमें एक नया महकमह गिराई भी कृाइम हुआ है, जिसका अफ्सर .इलाक्रहभरमें हमेशह दौरा करता रहता है.







## मेवाड़का प्राचीन इतिहास.

000#600

जिस तरह सारे हिन्दुस्तानमरका प्राचीन इतिहास अंधेरेमें छुपा हु-प्रा पड़ा है, उसी तरह मेवाड़के पुराने इतिहासको भी समभछेना चाहिये, छेकिन इसमें सन्देह नहीं कि इस ख़ानदानका वड़ण्पन प्राचीन काछसे वर्तमान समयतक प्रकाशमें बना रहा है, क्योंकि यह घराना हिन्दुस्तानके सब राजा-प्रोंमें शिरोमणि और वड़ा मानागया है, जिसमें कभी किसी प्रकारका सन्देह नहीं हुआ; हिन्दुस्तानके छोगोंमें क्या छोटा और क्या बड़ा, जिसको पूछिये यही जवाब देगा, कि उदयपुरके महाराणा हिन्दुवा सूरज हैं, परन्तु कदाचित् मेरा यह कहना खुशामद माछूम हो, क्योंकि में उनका खास नौकर हूं, इसिछये में यहांपर सबसे पहिछे उन सफ़रनामों न्त्रीर तवारीख़ोंके छेखोंको दर्ज करता हू, जो गैर मुक्क न्त्रीर गेर मज़्हवके छोगोंने मेवाड़ देशके राजाओंकी बाबत् वे क रिद्यायत छिखेहैं, उनमेंसे चीनका मुसाफ़िर ह्युण्त्सांग जो ईसवी ६२९ [हि०८ = वि०६८६]में हिन्दु-स्तानकी यात्राको आया था, अपनी कितावकी दूसरी जिल्दके एष्ठ २६६ - ६७ में वल्छभीके हाटात इस तरहपर छिखता है, जो उदयपुरके राजाओंके पूर्वजोंकी राजधानी गिनी गई है.

" यह मुल्क घेरेमें ६००० (१) ठी है; राजधानीका घेरा क़रीब ३० ठीके है; ज़मीन, आव हवा और ठोगोंका चाठचठन माठवेकी तरहपर है; क़रीबन् १०० वाि्तान्दे करोड़पित हैं; दूर दूरके मुल्कोंकी कीमती चीज़ें यहांपर बहुतायतसे मिठती हैं; यहां कई सी देवताओंके मन्दिर हैं."

<sup>( ) )</sup> क्रीव क्रीव ६ छी का एक अथेज़ी माइल होता है.

"विद्यमान राजा क्षत्री क़ौमका है; वह माछवाके शिछादित्य राजाका मान्जा, कान्यकुं के राजा शिछादित्यके बेटेका दामाद है, और उसका नाम ध्रुवपट है; वह बड़ा चंचछ और तेज मिज़ाज है, उसमें श्रुक्क और हुकूमत करनेकी छियाक़त कम है. थोड़े दिनोंसे उसने त्रिरत्नका मज़्हव (१) सच्चे दिल्से कुबूछ किया है. हर साछ वह एक बड़ी सभा करता है, और सात दिनतक क़ीमती जवाहिरात और उम्दह खाना तक्सीम करता है, और प्रजारियोंको तीन पोशाक और औपिंध, या उनके बराबर क़ीमत, और सातों प्रकारके जवाहिरातके वनेहुए ज़ेवर देना है. वह नेकीको उम्दह समझता है, वे छोग जो श्रुक्कमन्दीके वास्ते मशहूर हैं उनकी इज़त करता है, होर बड़े बड़े धर्मगरु छोग जो दूर दूरके मुल्कोंसे आते हैं उनकी भी बहुत इज़त करता है. "

इस लेखसे उक्त राजाओंका वड़प्पन मालूम होता है, और जाना जाता है, कि वे हिन्दुस्तानके बडे राजाओंमेंसे थे.

इसी तरह अरवके दो मुसल्मान मुसाफ़िरोंने, जो हिन्दुस्तानमें आये, इस ख़ान-दानका ज़िक छिखा है. पिहळा सुसाफ़िर सुछैमान सन् ८५१ .ई० में और दूसरा अवूज़ैदुल्हसन .ई० ८६७ में हिन्दुस्तानकी सैरको आया था. इन दोनोंकी अरबी कितावोंका तर्जमह रेनॉडॉट साहिबने अंग्रेज़ी ज़वानमें किया है, जिसके १४–१५ एएकी इवारतका तर्जमा नीचे छिखाजाता है:--

"हिन्दुस्तान और चीनके लोग मानते हैं, कि दुन्यामें चार बड़े बादशाह हैं, उन में अरवका बादशाह अञ्बल, चीनका दूसरा, यूनानका तीसरा और चौथा बलहारा (२) गिनाजाता है, जो मुर्मियुल्उजुन (३) याने उन लोगोंका राजा है, जिनके कान विधे हुए हैं. "

<sup>(</sup>१) त्रिरत्नके मण्हवसे अभिप्राय वौद्ध मत है.

<sup>(</sup>२) वलहारासे मत्लव वछभी वाला है. इन मुसाफिरोंके हिन्दुस्तानमें आनेके वक् चिनौड़ पर महारावल खुमाण राज्य करते थे, जिनको लोग वलहारा याने वल्लभीवाला नामसे पुकारते होंगे, क्योंकि वल्लभीका राज्य गारत होनेके बाद मेवाड़का राज्य काइम हुआ. यह एक आम रवाज है, कि एक जगहसे दूसरी जगह जाकर धसनेवाले लोग उनके पहिले निवास स्थानके नामसे पुकारे-जाते हैं, जिसतरह हिन्दुस्तानके पठान वादशाह अफ़गान, और तुर्किस्तानके मुगल तुर्क कहलाते थे.

<sup>(</sup>३) इस शब्दको अंग्रेज़ी कितावमें छापने वालेने या कितावका तर्जमा करने वालेने ज़ाल अक्षरको दाल समझकर गृलतीसे अदन लिख दिया है, क्योंकि दाल और ज़ालमें केवल एक नुक्तेका फ़र्क़ है.

"यह बलहारा हिन्दुस्तानभरमें बहुत ही मश्हूर राजा है, श्रीर दूसरे राजा लोग श्रगिर्च अपने अपने राज्यमें स्वाधीन हैं, तोभी उसको बड़ा मानते हैं. जब वह उनके पास एल्ची भेजता है, तो वे उसको बड़ा और प्रतिष्ठित मानकर बड़ी इज़तसे उसका आदर सन्मान करते हैं. श्ररब लोगोंकी तरहपर वह बड़ी बड़ी बख़िश्तों देता है, श्रीर उसके बहुतसे घोड़े श्रीर हाथी और बहुतसा ख़ज़ानह है. उसके वे सिक्के चलते हैं, जोकि तातारी द्रम कहलाते हैं, उनका वज़न श्ररबी द्रमसे आधा द्रम ज़ियादह होता है. वे इस राज्यके ठप्पेस बनते हैं, जिसमें राजाके राज्याभिषेकका संवत् (सन् जुलूस) लिखा है. वे अपना सन् श्ररब लोगोंकी तरह मुहम्मदके समयसे नहीं गिनते, किन्तु श्रपने राजाश्रोंके समयसे. इन राजाओंमेंसे बहुतेरे बहुत दिनतक जीये हैं, और किसी किसीने पचास वर्षसे ज़ियादह समय तक राज्य किया है. "

" वलहारा इस खानदानके सब राजाओंका नाम है, किसी खास शरूसका नहीं. इस राजाका मातहत .इलाक़ह कामकाम (१) के सूबेसे शुरू होता है, और चीनकी सहदतक जमीनपर फैलाहुआ है. उसका राज्य बहुतसे राजाओंके .इलाक़ेसे घिराहुआ है, जो उसके साथ दुश्मनी रखते हैं, लेकिन वह उनपर कभी चढ़ाई नहीं करता."

सर टॉमस रोने अपने सफ़रनामहके १९ वें प्रष्ठमें सन १६१५ ई॰ में चित्तौडका वयान इस तरहपर किया है:-

" यह शहर राणांके मुलकमें हैं, जिसको इस बादशाहने थोड़े दिन पहिले अपना मातहत (२) बनाया है, बलिक कुछ रुपया पैसा देकर अपनी मातहती कुबूल करवाई. अक्बर शाहने इस शहरको फ़त्ह किया था, जो इस बादशाहका पिता था. राणा उस पोरसके ख़ानदानमेंसे हैं, जिस बहादुर हिन्दुस्तानी राजाको सिकन्दरने फ़त्ह किया था."

इसी तरह सर टॉमस रोका पादरी एडवर्ड अपने सफ्रनामहके एछ ७७-७८ में चित्तोंड़का हाल निम्न लिखित तौरपर लिखता है:-

" चित्तोंड़ एक पुराने वड़े राज्यका ख़ास झहर एक ऊंचे पहाड़पर उपस्थित है. इसकी शहरपनाहका घेरा कमसे कम १० ऋंग्रेज़ी मीलके क़रीब होगा. आजतक याहांपर २०० से ज़ियादह मन्दिर श्रोर बहुतसे .उम्दह श्रोर पत्थरके एक लाख

<sup>(</sup> १ ) इसका सहीह छफ्ज़ कोकण माळूम होता है.

<sup>(</sup>२) दूसरे राजाओंकी तरह मातह्त नहीं बनाया था.

के मकानोंके खएडहर नज़र आते हैं. अक्बर बादशाहने इसको राणासे फ़त्रह किया था, 🥸 जो राणा एक क़दीम हिन्दुस्तानी रईस है. "

जॉन एलबर्ट डी मेंडल्स्लो जर्मनकी फ़ांसीसी ज़बानकी किताबके अंग्रेज़ी तर्जमें से भी यही पायाजाता है, जो हैरिसके सफ़रनामहकी पहिली जिल्दके ७५८ वें एछमें लिखा है, कि—"अहमदाबादके शहरसे थोड़ी दूर बाहिरकी तरफ़ मारवा (१) के बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं, जो २१० माइलसे ज़ियादह आगरेकी तरफ़ फैलेहुए हैं, और ३०० माइलसे अधिक आयों (२) की तरफ़, जहां विकट चटानोंके बीच चित्तोंडगढ़ में राजा राणाका वासस्थान था, जिसको मुग़ल और पाटन (३) के बादशाहकी मिली हुई फ़ौजें मुश्किलसे जीत सकीं. मूर्ति पूजक हिन्दुस्तानी लोग अभीतक उस राजाकी बड़ी ताज़ीम करते हैं, जो उनके कहनेके मुताबिक युदक्षेत्रमें एक लाख बीस हज़ार सवार लानेके योग्य था."

वर्नियरके सफ़र नामहकी पहिली जिल्दके एष्ठ २३२ – २३३ में इस तरहपर लिखा है:-

" ख़िराज न देने वाछे एक सों से ज़ियादह राजा हैं जो बहुत ताक्तवर हैं, श्रोर बिह्कुछ राज्यमें फेले हुए हैं, जिनमें कोई आगरा और दिझीसे नज्दीक और कोई दूर हैं. इन राजाओं ने १५ या १६ दोलतमन्द (धनाट्य) श्रोर बहुत मज्वूत हैं, ख़ासकर राणा जोिक पहिले राजाश्रोंका शहन्शाह समझा जाता था, श्रोर पोरसके ख़ानदान में गिनाजाता था, जयसिंह श्रोर जशवन्तिसंह. ये तीनों श्रगर मिलकर दुश्मनी करना चाहें, तो मुगलके लिये भयानक वेरी होंगे, क्योंकि हरवक वे लड़ाईमें बीस हज़ार सवार लेजानेका मक्दूर रखते हैं; उनका सामना करने वाले दूसरे लोग उनकी बराबरी के नहीं हैं. ये सवार राजपूत कहलाते हैं, इनका जंगी पेशह बापदादोंसे चलाश्राता है; श्रोर हरएक श्रादमीको इस शर्तपर जागीर दी जाती है, कि वह घोड़ेपर सवार होकर जहां राजाका हक्म हो, जानेके लिये तथ्यार रहे. ये लोग बहुत थकावट बर्दाइत करते हैं, श्रोर श्रच्छे सिपाही होनेके लिये सिर्फ़ क्वाइद ही दर्कार है. "

मेजर जेनरल किंघमने अपनी रिपोर्टकी चौथी जिल्दके एछ ९५-९६ में लिखा है, कि "पिछले अथवा वीचके हिन्दू ज़मानेकी वावत् मेरा अनुमान है, कि गुहिल या

<sup>(</sup> १ ) मारवाड़ या मेवाड़ होगा.

<sup>(</sup>२) शायद उज्जैन होगा.

<sup>(</sup>३) पाटनसे मुराद गुजराती वादशाह होंगे, क्योंकि पहिले गुजरातकी राजधानी पट्टन

🖓 गुहिलोत नामी मेवाड्का खानदान किसी जमानहमें आगरेपर राज्य करता था. १८६९ ई॰ में दो हजारसे जियादह छोटे छोटे चांदीके सिके आगरेमें खोदनेसे निकले थे, जिन सबोंपर प्राचीन संस्कृत अक्षरोंमें लेख था, जो साफ साफ ''श्री गृहिल '' या ''गुहिल श्री '' पढ्नेमें आया. ये सिक्के शायद श्री गोहादित्य या गुहिलके होंगे, जो मेवाड्के गुहिलोत खानदानकी बुन्याद डालने वाला था. गुहिलका ज़मानह सन् ७५० .ई० में था (१), और वह लिपि उस ज़मानेसे अगली मालूम होती है, तो कदाचित् ये सिक्के अगले गोहा वा यहादित्यके हों, जो उसी खानदानके राजा शिलादित्यका बेटा और गुहिलोत या सीसोदिया खानदानका पहिला राजा था, जो ख़ानदान कि बलहारा, वल्लभी, या सौराष्ट्रके ख़ानदानसे निकला था और जो उस देशके गारत होजानेपर निकलगये, परन्तु उस राजाका ठीक ज़मानह मालूम नहीं, शायद अनुमानसे छठी सदी .ईसवीके छगभग रहा होगा. सौराष्ट्रके राजाओंका राज्य किसी जुमानहमें इतना वड़ा था, कि उसका आगरेतक पहुंच जाना अल्बत्तह मुम्किन है, लेकिन यह संभव नहीं, कि ये दो हज़ार सिके गुहिल श्री के कोई म्साफिर आगरेमें लाया हो, जोकि उस राजाके समयमें मेवाड या सौराष्ट्रसे आया था, यह केवल अनुमान मात्र है; और यह ज़ियादह संभव मालूम होता है, कि ये सिके गुहिलके राज्य समयमें आगरेमें चलते थे, क्योंकि यह भी मुम्किन है, कि ऐसे ही सिक्के इसी राजा या खानदानके और भी किसी समयमें त्रागरेमें पाये गये हों. जिनको मैंने नहीं देखा."

लुई रोसेलेट साहिवने अपने मध्य हिन्दुस्तानके सफ़रनामहके एछ २०० में लिखा है कि— " चित्तौड़की मइहूर मोर्चावन्द वस्ती, जो एक अकेले पहाड़की चोटीपर बसी हुई है, मेवाड़की पुरानी राजधानी थी, और कई सिद्योंतक मुसल्मानोंके हमलोंके वर्ख़िलाफ़ वचावकी अख़ीर मज्वूत जगह थी."

एचिसन् साहिवकी ऋहदनामोंकी किताव, जिल्द तीसरीके पृष्ठ ३ में लिखा है कि-"उद्यपुरका ख़ानदान हिन्दुस्तानके राजपूत रईसोंमें सबसे बड़े दरजे और रुत्वेका है. यहांके राजाको हिन्दू लोग अयोध्याके प्राचीन राजा रामका प्रतिनिधि समझते हैं, जिनके वंशमेंसे राजा कनकसेनने इस ख़ानदानकी वुन्याद सन् १४४ ई० के

<sup>(</sup>१) गुहिल नामका एक ही राजा हुआ था, जो सन् .ई० की पांचवीं सदीके अख़ीर या छठी सदीके शुरूमें हुआ होगा, क्योंकि हमको एक प्रशस्ति विक्रमी ७१८ [हि० ४१ = .ई० ६६१] की मिली है, जो गुहिलसे छठे राजा अपराजितके राज्य समयकी है.

🕏 क्रीव डाली थी. डुंगरपुर, सिरोही (१) ऋौर प्रतापगढ़के ठिकाने भी यहींसे निकले 🔮 हैं. मरहटा लोगोंकी ताकतकी बुन्याद डालनेवाला सेवाजी, श्रीर घोंसला खानदान उदयपुरके घरानेसे निकले थे. हिन्दुस्तानमें किसी रियासतने यहांसे बढ़कर ज़ियादह दिलेरीके साथ मुसल्मानोंका सामना नहीं किया. इस घरानेका यह अभिमान है, कि उन्होंने कभी किसी मुसल्मान बादशाहको छड़की नहीं दी, श्रीर कई वर्षतक उन राजपूर्तोंके साथ शादी व्यवहार छोड़िद्या, जिन्होंने बादशाहोंको छड़की दी थी. "

डॉक्टर हंटर साहिब भी अपने गजेटिअरमें एचिसन् साहिबके अनुसार ही लिखते हैं.

हैरिस साहिबके सफ़रनामहकी पहिछी जिल्दके एए ६३२ के नोटमें छिखा है कि- "राजा राणा, जिसको तीमूरलंग (२)ने शिकस्त दी, वह सब इतिहास वेताओं के अनुसार महाराजा पोरसके खानदानमें था."

'' यद्यपि आगरेका नया शहर वसानेमें अक्बरका ध्यान छगरहा था, तोभी राज्यकी वह तृपा, जोकि उसकी तरूतनशीनीके शुरू सालोंमें नज़र त्राई थी, न बुझी. हिन्दुस्तानके एक राजाका हाल सुनकर, जोकि अ्छमन्दी और दिलेशिके वास्ते मरहूर था, और पोरसके खानदानमें पैदा होनेके सबव नामवर था, और जिसका इलाकृह वादशाहकी राजधानीसे सिर्फ वारह मंज़िलके फ़ासिलेपर था, उसको बादशाहने फ़ौरन फ़त्ह करनेका इरादह किया, ख़ासकर इस सबबसे, कि वह इलाक़ह उसके मौरूसी राज्य श्रोर नये फ़त्ह किये हुए मुलकके बीचमें था. राजाका नाम राणा था, जो ख़िताव कि उसके ख़ानदानके सव राजाओंको हिन्दुस्तानके पुराने दुस्तूरके मुवाफिक दियाजाता था. वह राजा पोरसके खानदानके लाइक था, और प्रगर उसकी मदद प्रच्छी तरह करने वाला कोई दसरा राजा होता, तो वह अपने मुल्ककी आज़ादी फिर हासिल करलेता, तोभी उसने वड़े द्रजेकी कोशिश की, जोकि इस मुलककी तवारीख़में हमेशह याद रहेगी." और एष्ट ६४० में भी राणाका वयान एक ताकृतवर हिन्दुस्तानी रईस करके छिखा है.

मिल साहिवकी तवारीख़ हिन्दुस्तानकी सातवीं जिल्दके एए ५७ में इस तरह लिखा है:- "उद्यपुरके राणा अपनी पैदाइश रामके पुत्र लवसे बतलाते हैं, इसलिये वे

<sup>(</sup>१) सिरोहीके रईस चहुवान खानदानसे हैं, मेवाड़के राज्यवंशमेंसे नहीं हैं, एचिसन् साहिबने गलतीसे लिखदिया है.

<sup>(</sup>२) तीमूरकी किसी छड़ाईका ज़िक्र फ़ार्सी तवारीखोंमें नहीं मिलता, शायद बावरके .एवज़ तीमूरलंग लिखदिया होगा, जिसकी लड़ाई महाराणा सांगासे हुई थी.

सूर्यवंशी समसे जाते हैं, श्रीर राजपूतोंमें गुहिलोत खानदानकी सीसोदिया शाख़में हैं. कि सब राजपूत राजाश्रोंमें वे बड़े माने जाते हैं, श्रीर दूसरे राजा लोग गद्दीपर वैठनेके समय उनके हाथसे तिलक कुवूल करते हैं, जिसका मत्लब यह है, कि उनकी गद्दी नशीनी राणाको मंजूर हुई. "

इलियट साहिवकी तवारीख़की पहिली जिल्दके पृष्ठ ३५४-३६० में बलहारा तथा सौराष्ट्र श्रीर बल्लमीके नामसे इस ख़ानदानका हाल कई इतिहास कर्ता लोगोंका हवाला देकर लिखा है.

थॉर्न्टन साहिवके गज़ेटिअरके एछ ७२३ में लिखा है, कि— "उद्यपुरका राज्यवंश राजपूतोंमें अत्यन्त ही प्रसिद्ध है. दिझीके शाही ख़ानदानके साथ वहांके राजाओंने कभी रिश्तेदारी नहीं की."

रेनाल्ड साहिव वयान करते हैं, कि- " उदयपुरके राणा हमेशह राजपूतों के ठिकानों के सर्दार समभेगये हैं. जो छोग कि और किसी तरहसे उनको बड़ा नहीं मानते, वे भी पुराने दस्तूरके मुवाफ़िक उनकी इज़्त करते हैं, जिससे साबित होता है, कि राणाके वुजुगों के हाथमें पहिछे पूरा इक्त्यार था, और गाछिबन उनकी मातहतीमें सारा राजपूतानह एक ही राज्य था."

विलिश्रम रॉवर्टसन् साहिवकी तवारीख़ हिन्दुस्तानके एष्ठ ३०२ में लिखा है कि-" चित्तौड़के राजा, जो हिन्दू राजाओंमें सबसे प्राचीन समक्तेजाते हैं, श्रीर राजपूत क़ौमोंमें सबसे बड़े हैं, श्रपनी पैदाइश पोरसके ख़ानदानसे बतलाते हैं."

अर्म साहिव भी रॉवर्टसन्के मुवाफ़िक ही छिखते हैं।

मार्शमैनकी तवारीख़ जिल्द पहिली, एए २३ में लिखा है कि— "उद्यपुरका ख़ानदान रामके वड़े वेटे लवसे पैदा हुआ है, श्रीर इसलिये हिन्दुस्तानके हिन्दू राजाओं में वड़ा गिनाजाता है, यह ख़ानदान पहिले सूरतके मुल्कमें गया और उसने खंभातकी खाड़ीमें वह्नभीपुरको श्रपनी राजधानी बनाया."

माल्कम साहिवकी तवारीख़ सेन्ट्रल इिएडयाकी पहिली जिल्द के पृष्ठ २७-२८ में मालवाके वादशाह महमूद ख़ल्जीके बयानमें लिखा है, कि— " उसकी चित्तीड़के कुम्भा राणाने केंद्र करिलया, और फिर मिहर्वानीकी नज़रसे छोड़िद्या, और उसका इलाक़ह वापस देदिया. उस वक्के बयानमें सब तवारीख़ें लिखती हैं, कि वाज़ वाज़ राजपूत राजाश्रोंने जिनमें ख़ासकर चित्तीड़के राणाश्रोंने श्रपने आसपासके मुसल्मानोंसे सक्त लड़ाई करके उनपर बड़ी बड़ी फ़त्ह हासिल की " फिर इसी तवारीख़के छत्तीसवें एष्ठके नोटमें लिखा है कि— "उदयपुरके राणा, जो राजपूतोंमें सबसे द

बड़े ख़ानदानके हैं, हमेशहसे यह अभिमान रखते हैं, कि उन्होंने मुग्छ बादशाहोंके 🦃 साथ कभी शादीका सम्बन्ध नहीं किया. "

मुसल्मान मुवरिंखोंने छिखा है कि— "माठवाके बादशाहोंकी मुसीवतें दगावाज़ी और खानदानी नाइतिफाक़ीके सबबसे हुई, जिनकी खास बुन्याद चित्तोड़के राणा सांगाकी दिछेरी और छियाकृत थी, जोिक अपने जमानेमें राजपूतोंका सरिगरोह मानाजाता था." श्रीर बादशाह बाबरने तुज़क बाबरीमें छिखा है कि— "इस नामवर हिन्दू राजा ने शाह महमूदके ऊपर कई बार फ़त्ह पाई, और उससे बहुतसे सूबे छीन छिये, जैसे रामगढ़, सारंगपुर, भेळ्सा, और चंदेरी."

येंटडफ़की मरहटोंकी तवारीख़ जिल्द पहिलीके पृष्ठ १९-२० में लिखा है कि"शालिवाहनने आसेरके राजाका इलाक़ह लेलिया. यह राजा सूरजवंशके राजपूतराजा सीसोदियाके ख़ानदानमें था, उसका पुरुषा कोसल देशसे, जिसको आजकल अवध कहते हैं, निकलकर नर्मदाके दक्षिण तरफ़ आया, और अपना राज्य जमाया, जो शालिवाहनकी फ़त्हके वक़ सोलहसी अस्सी वर्षतक क़ाइम रहा था. शालिवाहनने उसके ख़ानदानके सब लोगोंको सिवा एक औरतके कृत्ल करडाला, जो अपने कम उम्र बेटेके साथ सतपुराके पहाड़ोंमें जा रही; वह लड़का चित्तौड़के राणाओंके ख़ानदानकी बुन्याद डालनेवाला हुआ. "

" चित्तोंड़के राणाञ्चोंसे उदयपुरके राणा निकले, जिनका खानदान हिन्दुस्तानमें सबसे पुराना मानाजाता है, श्रोर ऐसा भी वयान है, कि मरहटा कोमकी वुन्याद डालनेवाला शरूस उदयपुरके खानदानसे पैदा हुआ था."

एल्फ़िन्स्टनकी तवारीख़ हिन्दुस्तानके पृष्ठ ४३१ में इस तरहपर लिखा है:—
"राजपूत राजा हमीरसिंह, जिसने अलाउद्दीन ख़ल्जीके वक्तमें चितोंड़को वापस लेलिया
था, उसने सारी मेवाड़पर दोवारह अपना क्षवज़ह किया, जिसके शामिल उसके बेटेने
अजमेरको मिलालिया. जबिक मालवा दिक्षीसे अलग होगया उसवक्त मालवाके
वादशाहों और मेवाड़के राजाओंसे कई बार लड़ाइयां हुई, और वावरके ज़मानहसे
थोड़े ही पहिले मालवेका वादशाह शिकस्त पाकर राजपूत राजा सांगाका केदी बना था.
हमीरसे छठी पीढ़ीमें सांगा राणा हुआ, जिसने मेवाड़का इिक्त्यार पानेके अलावह
भेल्सा और चंदेरीतक मालवाके पूर्वी इलाकोंपर क्वज़ह करिल्या. उसको मारवाड़

इसी कितावके पृष्ठ ४८० में फिर लिखा है कि— '' उदयपुरके राणाका खानदान श्रोर क़ौम, जो पहिले गुहिलोत और पीछे सीसोदिया कहलाये, रामसे 🌉 निकले हैं, और इसलिये उनकी अस्लियत अवधिस है. पीछिसे वे गुजरातमें कृडिम हुए, जहांसे ईडरको गये, और अख़ीरमें कर्नेल टॉडकी रायके मुताबिक आठवीं सदी .ईसवीके शुरूमें चित्तौड़पर कृडिम हुए. सन् १३०३ ई० तक, जिस वक्त कि चित्तौड़ को अलाउदीनने लेलिया और थोड़े ही दिन पीछे राणा(हमीर) ने फिर उसको अपने तहतमें करलिया, उनका (राणाओंका) नाम तवारी ख़में मश्हूर नहीं हुआ. हमीरके बाद, जिसने कि यह काम किया, कई लाइक़ राजा हुए, और उनके ज़री एसे मेवाड़ देश राजपूतों में उस वड़प्पनको पहुंचा, कि जिससे सांगा (संश्रामसिंह) बाबरके बर्ख़िलाफ़ लड़ाईमें उन सवोंको (राजपूतोंको) लेजानेके लाइक़ हुआ. "

टॉड नामह राजस्थानकी पहिली जिल्दके एष्ठ २११ में इसतरहपर लिखा है:-

"मेवाड़के बादशाह (महाराजा) राणा कहलाते हैं, श्रोर सूर्यवंशी अथवा सूर्यकी श्रोलादकी वड़ी शाखा हैं. इनका एक दूसरा ख़ानदानी ख़िताब "रघुवंशी" है. यह ख़िताब रामके वाप दादाश्रोंमेंसे किसीके नामपर निकला है. सूर्यवंशी ख़ानदानकी हरएक शाखारामसे निकली है. सूर्यवंशी ख़ानदानकी शाखाओंका कुर्सीनामह लिखनेवाले इसको लंका फ़त्ह करनेवालेसे निकालते हैं. अक्सर इन मुद्दइयोंके दावोंकी बाबत तकार है, लेकिन् हिन्दुओंकी सब क्रोमें इस बातमें एकमत हैं, कि मेवाड़के महाराणा अस्लमें रामकी राज्यगदीके वारिस हैं, और वे उनको हिन्दुवा सूरज कहते हैं. राजसी ३६ क़ोमोंमेंसे सब उनको अव्वल समक्तते हैं, श्रोर उनके कुलीन होनेमें कभी सन्देह उत्पन्न नहीं हुआ है."

ज्यार्ज टॉमसने अपनी किताबके एष्ठ १९६ में लिखा है कि— "उद्यपुरका राजा वैसी ही हालतमें है, जैसा कि दिझीका बाद्शाह." इसके सिवा उक्त साहिबने अपनी इसी किताबमें महाराणाके खानदानका बड्ण्पन और भी कई जगह ज़ाहिर किया है.

इस घरानेके वड़प्पनकी वावत् यूरोपिश्चन मुवरिखोंकी किताबोंसे ऊपर वयान किये हुए सुवूत दर्ज करनेके वाद श्चव कुछ छेख फार्सी तवारीखोंसे भी चुनकर छिखेजाते हैं, जिनके बनाने वाछे हमेशह उदयपुरके मुखाछिफ, बल्कि कुछ हिन्दुओंके विरोधी रहे हैं, श्रीर जिन्होंने मज्हवी व खानदानी तश्चरसुव (वैमनस्य ) से शैर मज्हबी छोगों के छिये हमेशह हिकारतके छफ्ज छिखे हैं:-

वावर वादशाह अपनी किताव "तुज़क वावरी" (क्लमी) के एष्ट २४३ में छिखता है कि—"राणा सांगाकी ताकृत इस मुल्क हिन्दुस्तानमें इस दरजेकी थी, कि अक्सर राजा और रईस उसकी वुजुर्गीको मानते थे, और उसके क़वज़ेका मुल्क दस करोड़की आमदनीका था, जिसमें कि हिन्दुस्तानके क़ाइदेके मुवाफ़िक एक छाख सवारकी अंगुजाइश होसक्ती है."



इसी तरह छपी हुई किताव अक्बरनामहकी दूसरी जिल्दके एछ ३८० में किला है कि— ''वादशाही जुलूसके वाद अक्सर ऐसे राजाओंने भी, जो कभी दूसरे वादशाहोंके फ़र्मीबर्दार (आधीन)न वने थे, इताअत (आधीनता) कुबूल करली; लेकिन राणा उदयसिंहने, जो इस मुल्कमें अपनी वुजुर्गीका ख़याल रखने वाला था, और वहादुरी से अपने वुजुर्गीके मुवाफ़िक विकट पहाड़ों और मज्बूत क़िलोंके सवव मग्रूर था, बादशाही फ़र्मीबर्दारी कुबूल न की, इस लिये वादशाहको किला चित्तोंड लेना पड़ा. ''

अक्बरनामहकी तीसरी जिल्दके १५१ एष्टमें छिखा है कि—"जब कुंवर मानसिंह मेवाड़पर वादशाही फ़ौज छेकर मांडलगढ़में पहुंचा, तो राणाने उस वक्त गुरूरके साथ वादशाही लग्निरका खयाल न करके मानसिंहको अपना मातहत ज़मींदार समभकर यह इरादह किया, कि उससे वहीं जाकर छड़े, छेकिन उसके ख़ैरख़्वाहोंने उसको इस इरादेसे रोका."

इसी तरह तवकाति अक्वरीके २८२ एए में लिखा है कि – "हिन्दुस्तानके अक्सर राजाओं वगैरहने वादशाही मातह्ती कुवूल करली थी, लेकिन राणा उदयसिंह मेवाड़का राजा मज्वृत किलों श्रोर ज़ियादह फ़ोजसे मशूर होकर सर्कशी करता था."

इसी किताबके ३३३ वें एए में फिर छिखा है, कि-" राणा कीका (१) जो हिन्दुस्तानके राजाओंका सरद्दरत्र (वुजुर्ग) है, चित्तौड़ फत्त्ह होनेके वाद पहाड़ोंमें गोगूंदा नामी एक शहर वसाकर, जिसमें कि उसने उम्दह इमारतें श्रीर वागृतय्यार कराये थे, अपनी जिन्दगी सर्कशीके साथ वसर करता था."

मुन्तखबुत्तवारीख़के पृष्ठ २१३-१४ में मोठवी अब्दुल्क़ादिर बदायूनी लिखता है कि — "हलदी घाटीकी लड़ाईमें राणाका रामप्रसाद हाथी वादशाही फ़ोज वालोंके हाथ लगा, उसको में आंवेरके रास्तेसे आगरेको लेजाने लगा, लेकिन रास्तेके लोग राणाकी लड़ाई और मानसिंहकी फ़त्हका हाल सुनकर उसपर यकीन नहीं करते थे."

छपी हुई किताव तुज़क जहांगीरीके एछ १२२ में वादशाह जहांगीर छिखता है कि – "में आगरेसे अजमेरकी तरफ़ दो ग्रज़से रवानह हुआ, एक ख़ाजिह मुईनुद्दीन चिश्तीकी ज़ियारत, जिसने कि हमारे ख़ानदानको बहुत फ़ेज़ पहुंचाया है, और तख़्तनशीनी के बाद में वहां नहीं गया था; दूसरे राणा अमरिसंहका रफ़ा दफ़ा करना, जोकि हिन्दु-स्तानके मोतवर राजाओंमेंसे है, और उसकी व उसके वाप दादोंकी बुज़ुर्गी छोर सर्दा-रीको इस मुल्कके राजा और रईस मानते हैं. बहुत मुद्दत गुजरी, कि हुकूमत और

<sup>(</sup>१) अक्वर नामह और तबकाति अक्वरी वगैरह किताबोंमें महाराणा प्रतापितंहको कीका है छिखा है, जो उनका कुंवरपदे और वचपनका नाम था.

रियासत इस घरानेमें है. एक अरसेतक पूर्वी इलाकोंमें इनकी हुकूमत थी, और उस कि वक्त ये लोग राजाके ख़िताबसे मश्हूर थे. इसके बाद दकन (दक्षिण) में जारहे, अोर वहांका अक्सर इलाकह अपने क़बज़ेमें किया, राजाके एवज़ रावलका लक़्व अपने नामपर दाख़िल किया, इसके बाद मेवाड़के पहाड़ोंमें आये, और धीरे धीरे िक्ले चित्तोंड़को क़बज़ेमें करिया. उसवक्तसे अवतक, कि यह मेरे जुलूसका आठवां वर्प है, चौदह सौ इकतर वर्प हुए, २६ ऐसे आदमी हुए हैं, जो रावल खिताब रखते थे, और जिनकी हुकूमतका ज़मानह एक हज़ार और दस साल होता हैं; और सबसे पहिले रावल (१) से लेकर राणा अमरसिंहतक २६ पीढ़ियां होती हैं, जिन्होंने चार सौ इकसल वर्प राज्य किया है. इस अरसेमें उन्होंने हिन्दुस्तानके किसी बादशाहकी आधीनता नहीं की हैं. वावर वादशाहसे राणा सांगाकी लड़ाई मश्हूर है, और अक्वर वादशाहका मज्बूत किले चित्तोंड़को लेना भी सब जानते हैं. राणासे इताआत कराना बाक़ी रहगया था, और यह मुहिम (महत्कार्य) मेरे पिताने मेरे सुपर्द की थी, इसलिये मैंने अपनी सल्तनतके वक़में इसे पूरा करना चाहा. "

तवारीख़ फ़िरिश्तहके ५४ एएमें मुहम्मद क़ासिम छिखता है कि — "राजा वीर विक्रमादित्यके ज़मानेक अगले राजाओंमेंसे वादशाह जहांगीरके इस ज़मानहतक ऐसा कोई न रहा, जिसका नाम छियाजावे, अल्वत्तह एक राजा राणा राजपूत है, जिसके घरानेमें मुसल्मानी ज़मानहके पहिलेसे राज्य चला आता है."

ुन्तख़वुड़ुवावकी पहिली जिल्दके एष्ठ १७२ – ७३ में ख़र्माखां लिखता है कि – "जबसे अक्वर वादगाहने किले चित्तोड़को फ़त्ह करके वीरान करिद्या है, राणा और उसके आदिमयोंने पहाड़ोंके भीतर उदयपुर नामकी एक आवादी बसाई है. यह किताब लिखनेवाला (ख़फ़ीख़ां) जिन दिनोंमें कि ईरानके एक गाहज़ादह ख़लीफ़ा सुल्तानके साथ मुसाफ़िर और मिह्मानके तौर उस मुल्कमें गया, तो राणाकी ख्वाहिंगसे उसकी दावत कुवूल करनेके लिये उसे कर्न रोज़तक ठहरने इतिफ़ाक़ हुआ. राणाकी साइर, राहदारी, और फ़ौजदारी वगैरह सीगोंकी आमदनीके सिवा मालकी

<sup>(</sup>१) "तुज़क जहांगीरी" में पहिला रावल लिखा है, परन्तु अस्टमें यह पहिला राणा मालूम होता है, जिसको वादशाहने अथवा किताव लापने वालेने मृलसे रावल लिखदिया होगा, क्योंकि महा-राणा अव्वल अमरितंहसे पहिले लब्बीसवीं पीढ़ीमें राणा राहप हआ है, जिसने पहिले पहिल राणाका पद धारण किया. इसी तरह २६ रावल और २६ राणाओंके राज्य समयके वर्षोंकी संख्या (१४७१ वर्ष) में भी बहुत कुल फ़र्क़ है, जो बादशाह जहांगीरने मेवाड़के तवारीख़ी हालातसे कम

अामदनी एक करोड़ से ज़ियादह है.'' श्रीर आगे छिखता है कि —''हिन्दुस्तान भरमें उस की से बढ़कर कोई रईस नहीं है, और वह बादशाहको अपनी छड़की नहीं व्याहता है.''

तारीख़ सैरुल्मत्अस्ख़िरीनके एष्ठ ३८–३९ में सय्यद गुलामहुसैन राजपूतानह की वावत् लिखता है कि — "इसका दक्षिणी पहाड़ी इलाक़ह अक्सर राणाके क़बज़ेमें है, जिसके इलाक़ेमें चित्तीड़गढ़, मांडलगढ़, कुम्भलगढ़, मश्हूर किले हैं. इन लोगोंकी वड़ी लड़ाइयां वादशाह अलाउद्दीनसे लेकर अक्वर और उसकी औलादके ज़मानहमें अक्सर मश्हूर हैं."

इसी तरह प्राचीन और नवीन ऋरवी, फ़ार्सी, उर्दू व हिन्दी पुस्तकोंमेंसे बहुत थोड़ी ऐसी निकलेंगी, कि जिनमें हिन्दुस्तानका इतिहास हो और उदयपुरके महा-राणाञ्जोंका बड़प्पनके साथ वर्णन न हो. यदि उन सब कितावोंका आशय यहां लिखा जावे, तो एक छोटीसी पुस्तक बनसक्ती है. इस घरानेकी बड़ाईके कई कारण हैं. अव्वल तो यह, कि हिन्दुस्तानमें सूर्य और चंद्रवंशके राजा बड़े समभेगये हैं, श्रीर उनमें भी ककुत्स्थके कुलमें महाराजा रामचंद्रका वंश मुख्य मानागया है, जिसकी शाखाओंमेंसे श्रव्वल उद्यपुरका खानदान है. दूसरे, यह खानदान वड़े श्र्रसेसे श्राज दिनतक प्रतिष्ठित राजाश्रोंमें बनारहा है. तीसरे इस खानदानके राजाओंने हिन्दुस्तानके मुसल्मान बादशाहोंसे बड़ी बड़ी छड़ाइयां छड़कर अपने बड़प्पनको बचाया है; अल्बत्तह जहांगीर बादुशाहके वक्तसे द्वाव पड़नेपर महाराणा अमरसिंह अञ्वलने अपने बड़े पुत्र कर्णसिंहको बादशाही खिद्मतमें भेजदिया और उसी समयसे अपने वली ऋहद (पाटवी पुत्र) का दरजह उमरावोंसे नीचा अगर्चि मुग्छ बादशाहोंने युवराजके आने अपनी मुराद हासिछ होना मानलिया, श्रीर महाराणाने इसको एक नौकरका भेजना खयाल करके अपने दिलको तसही दी. इसतरह दोनों तरफ साम, दान, दंड, भेद चारों उपाय चलते रहे; लेकिन् हिन्दुस्तानके हरएक वाद्शाहने उदयपुरके खानदानको हिन्दुस्तानियोंमें सबसे बड़ा माना. इसके सिवा मुसल्मानोंके मुवाफ़्क़ किसी मज़्हबके छोगोंसे इस खानदानने द्वेप भाव नहीं रक्खा, जिसका पहिला सुबूत तो यह है, कि जैन मत बालोंने मेवाड़को पनाहकी जगह मानकर अपने मतके सैकड़ों वड़े बड़े मन्दिर बनवाये, श्रीर यहां के राजाओंने उनके बननेमें पूरी मदद दी. सिवा इसके अगर्चि यहांके राजा प्राचीन कालसे शैव हैं, परन्तु उन्होंने नाथद्वारा व कांकड़ौलीके मतावलंगियोंको बादशाह ञ्रालमगीरके भयसे वचाया, ञौर शाक्त मतवालोंको भी कभी न सताया, जिनके इस राज्यमें बड़े बड़े प्रतिष्ठित मन्दिर हैं. इस राज्यमें सब मज़्हबके पेइवाञ्चोंका आदर 🍇



अब हम मेवाड़के राजाओंकी प्राचीन वंशावली लिखना शुरू करते हैं, जिसमें पहिले तो वह वंशावली लिखेंगे, जो संस्कृत अन्थोंसे मिलती है, और जिसको सब हिन्दुस्तानके लोग मंजूर करते हैं. अगर्चि महाभारतके हिरवंश तथा कालीदासके रघवंश और श्री मद्रागवतके नवम स्कंधकी पीढ़ियोंमें कुछ कुछ अंतर है, परन्तु हमको भागवतके अनुसार पीढ़ियां लिखनी चाहियें, जो अन्थ कि हिन्दुस्तानके अधिक हिस्सोंमें प्रचलित हैं, और वे निम्न लिखित हैं:-

| श्रादि नारायण     | कृशाइव              | <b>अं</b> शुमान     | रामचन्द्र  |
|-------------------|---------------------|---------------------|------------|
| ब्रह्मा           | सेनजित              | दिलीप               | कुश        |
| मरीचि             | युवनाइव – २         | भगीरथ               | श्रितिथि   |
| कर्यप             | मांघाता             | श्रुत               | निषध       |
| विवस्वान् (सूर्य) | पुरुकुत्स           | नाभ                 | नभ         |
| मनु (वैवस्वत)     | त्रसद्स्यु          | सिंधु द्वीप         | पुएडरीक    |
| इक्ष्वाकु         | अनरएय               | अयुतायु             | क्षेमधन्वा |
| विकुक्षि          | हर्यइव – २          | ऋतुपर्ण             | देवानीक    |
| पुरंजय (ककुत्स्थ) | ञ्ररुण              | सर्वकाम             | अनीह       |
| अनेना (वेन)       | त्रिवन्धन           | सुदास               | पारियात्र  |
| पृथु              | सत्यव्रत (त्रिशंकु) | मित्रसह (कल्माप-    | <b>ਕ</b> ਲ |
| विर्वरंधि         | हरिश्चंद्र          | पाद )               | स्थल       |
| चन्द्र            | रोहित               | <sup>ञ्राप</sup> मक | वजनाम      |
| युवनाइव – १       | हरित                | मूलक (नारीकवच)      | खगण        |
| शावस्त            | चंप                 | द्शारथ – १          | विघृति     |
| वृहद्श्व          | सुदेव               | ऐडविड               | हिरएयनाभ   |
| कुवलयाइव (धुंधु-  | विजय                | विश्वसह             | पुष्य      |
| मार)              | भरुक                | खट्टाङ्ग            | ध्रुवसन्धि |
| <b>ह</b> ढा३व     | <b>ट</b> क          | दीर्घवाहु (दिलीप)   |            |
| हर्यश्व – १       | वाहुक               | रघु                 | ऋग्निवर्ण  |
| निकुम्भ           | सगर                 | अज                  | शोघ्र      |
| वहणाइव            | असमंजस              | द्शरथ – २           | मरु        |
| £693              |                     |                     |            |

|                 |            | ·····           |                     |
|-----------------|------------|-----------------|---------------------|
| ू<br>प्रमुश्रुत | वत्सरुद्ध  | सुनक्षत्र       | ्राक्य <sup>र</sup> |
| संधि            | प्रतिव्योम | पुष्कर          | शुद्धोद             |
| ञ्रमर्पण        | भानु       | <b>अंतरीक्ष</b> | <b>छांग</b> छ       |
| महस्वान         | दीवाक      | सुतपा           | प्रसेनजित् – २      |
| विश्वसाहू       | सहदेव      | श्रमित्रजित्    | क्षुद्रक            |
| प्रसेनजित् – १  | वृहदश्व    | वहद्राज         | रणक                 |
| तक्षक           | भानुमान    | वर्हि           | सुरथ                |
| वहद्रल          | त्रतीकाश्व | कृतंजय          | सुमित्र             |
| <b>ब</b> हद्रण  | सुप्रतीक   | रणंजय           |                     |
| उरुक्रिय        | मरुदेव     | संजय            |                     |

यहांतक तो भागवतके नवम स्कंधसे वंशावली लिखी गई है, जिसमें किसीको कुछ शंका नहीं है; परन्तु इस बातमें अल्वत्तह शंका है, कि भागवतमें तो सुमित्रसे आगो वंश चलना ही नहीं लिखा है, धौर हिन्दुस्तानके जितने सूर्यवंशी राजपूत हैं, वे सब अपना मूल पुरुप सुमित्रको मानते हैं. इसकी वावत मेरा (कविराजा श्यामलदासका) ख़्याल यह है, कि अयोध्यामें सूर्य वंशियोंका राज्य सुमित्रतक रहा होगा, अथवा राजा सुमित्रके पुत्रोंने वेदमत छ इकर वौद्धधर्म इिल्त्यार करिल्या होगा, इसिल्ये ब्राह्मणोंने उनके नाम सूर्यवंशकी वंशावलीसे निकालदिये होंगे, यह नहीं कि वंश ही नष्ट होगया हो, क्योंकि सूर्य वंशके बड़े राजा रामचन्द्रकी त्रीलादमें उदयपुरके ख़ानदानका होना बहुत सहीह मालूम होता है, हां यह बात जुरूर है, कि सुमित्रसे पीछे वङ्मिक राजा भद्दारकतक अथवा गृहिलतक वंशावलीमें सन्देह है, सो नालूम होता है, कि अस्ली नाम तो उन राजाओंके लुप्त होगये, और बड़वा भाटोंने अपनी पोथियोंको मोतवर सावित करनेके लिये मन माने नाम घड़कर लिखदिये हैं, और करीव क़रीव उन्हींके मुताविक उद्यपुर राज्यकी वंशावलीके जोतदानोंमें भी लिखे हैं जो ये हैं:—

| वीर्यनाभ    | अजासेन     | हरादित्य   | देवादित्य |
|-------------|------------|------------|-----------|
| महाराथि     | अमंगसेन    | सुयशादित्य | आशादित्य  |
| अतिरथि      | महामदनसेन  | सोमादित्य  | भोजादित्य |
| अचलसेन      | सिद्धरथ    | शिलादित्य  | यहादित्य  |
| कनकसेन      | विजयभूप    | केशवादित्य |           |
| महासेन      | पद्मादित्य | नागादित्य  |           |
| दिग्विजयसेन | शिवादित्य  | भोगादित्य  |           |

अपर छिखेहुए नामोंमें शायद कुछ सहीह भी हों, छेकिन किएत नामोंके साथ कि मिछजानेसे उनका जुदा करना कठिन होगया. हमने ये नाम उद्यप्र राज्यकी वंशावछी के जोतदानोंसे छिखे हैं, क्योंकि स्यातिकी पोथियोंमें देखिये, तो एकके नाम दूसरीके नामोंसे आपसमें नहीं मिछते, किसीमें बीस नाम ज़ियादह हैं और किसीमें कम; और ऐसी हाछतमें अन्थकार किसी एकपर पूरा पूरा भरोसा नहीं करसका. अब हम वापा रावछसे महाराणा हमीरसिंहके बीचकी वंशावछी भी उन्हीं जोतदानोंसे छिखते हैं:-

| वापा रावल  | कीर्तिब्रह्म | वेरड      | पूर्णपाल          |
|------------|--------------|-----------|-------------------|
| खुमाण      | नरब्रह्म     | वैरसिंह   | पृथ्वीमञ्ज        |
| गोविंद     | नरवे         | तेजसिंह   | भूणंगसिंह         |
| महेंद्र    | उत्तम        | समरसिंह   | भीमसिंह           |
| ञ्चल्लु    | भैरव         | करण       | जयसिंह            |
| सिंह       | कर्णादित्य   | राहप राणा | गहमंडलीक लक्ष्मण- |
| शक्तिकुमार | भावसिंह      | नरपति     | सिंह              |
| शालिवाहन   | गात्रसिंह    | दिनकर     | ञ्ररिसिंह         |
| नरवाहन     | हंसराज       | जसकर      | श्रजयसिंह         |
| ञ्जंबापसाव | जोगराज       | नागपाल    |                   |

इन ऊपर लिखे हुए नामोंमें भी बहुतसे नाम सहीह हैं, परन्तु उनके नम्बर वग़ैरहमें कहीं कहीं फ़र्क़ पड़गया है, याने कहींपर पहिला नाम पीछे और कहीं पिछला पहिले करिया गया है, और कई अरल नाम दर्ज ही नहीं कियेगये, और बहुतसे बनावटी नाम भी लिखदियेगये हैं.

अव यहांपर महाराणा हमीरसिंहसे वर्तमान समय तककी वंशावछी दर्ज कीजाती है, जिसमें किसी तरहका शक व शुब्ह नहीं है:-

| \                       |                |                 |            |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------|
| हमीरसिंह - १            | विक्रमादित्य   | श्रमरासिंह −२   | जवानसिंह   |
| । क्षेत्रासिंह (खेता)   | उदयसिंह        | संग्रामसिंह – २ | सद्रिसिंह  |
| <b>ठक्षसिंह (ठाखा</b> ) | त्रतापसिंह – १ | जगत्सिंह - २    | स्वरूपसिंह |
| मोकलसिंह (मोकल)         | व्यमरसिंह - १  | त्रतापसिंह – २  | शम्भुसिंह  |
| कुंभकर्ण (कुंभा )       | कर्णसिंह       | राजसिंह – २     | सज्जनसिंह  |
| रायमङ                   | जगत्सिंह - १   | <b>अरिसिंह</b>  | फत्हसिंह   |
| संयामसिंह (सांगा)?      | राजसिंह – १    | हमीरसिंह - २    |            |
| र् रत्नसिंह             | जयसिंह         | भीमसिंह         |            |
|                         |                |                 |            |

हमने इस वंशावलीके उपरोक्त चार हिस्से किये हैं, जिनमेंसे पहिला और चौथा है हिस्सह तो सन्देह करनेके लाइक नहीं, लेकिन दूसरा विल्कुल अंधकारमें छिपा हुआ है, और तीसरा ऐसा है, कि जिसको नहम पूरा पूरा सहीह मान सक्ते और न गलत ही कह सक्ते हैं. जैसी गलती कि पहिले बयान होचुकी है उसीके मुवाफ़िक बड़वा भाटोंने वापा रावलका संवत् १९१ मानकर क्रमसे आज पर्यंत बहुतसे राजाओं के राज्याभिषेक तथा राज्याविधिके संवत् और कई राजाओं के नाम भी बनावटी लिखदिये हैं, जो नीचे लिखे जाते हैं:-

| <b>न्</b> र. | नाम महाराणा.    | राज्याभिषेक<br>का संवत्<br>विक्रमी. | राज्याधिकारका समय. |        | केफ़ियत. |   |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------|----------|---|
| नम्बर्.      | 10000000        | साज्य<br>का<br>विह                  | वर्ष.              | महीना. | दिन.     |   |
| 9            | रा-छ वापा       | 989                                 | 909                | 9      | 3        |   |
| २            | रावल खुमाण      | २९२                                 | ६०                 | 9      | ५        |   |
| 3            | रावल गोविन्द    | ३५२                                 | २९                 | રૂ     | 9        |   |
| 8            | रावल महेन्द्र   | ३८१                                 | ७०                 | 0      | 9        |   |
| ૡ            | रावल ञ्चल्लु    | ४५१                                 | 90                 | २      | 99       |   |
| ६            | रावल सिंहा      | ५२१                                 | 89                 | 3      | 9        |   |
| 9            | रावल शक्तिकुमार | ५६२                                 | २५                 | 9      | 3        |   |
| c            | रावल गालिवाहन   | ५८७                                 | 39                 | 9      | 4        |   |
| 9            | रावल नरवाहन     | . ६१८                               | २८                 | 3      | २        |   |
| 90           | रावल श्रंबापसाव | ६४६                                 | 84                 | 0      | 8        |   |
| 99           | रावल कीर्तिवर्म | ६९१                                 | 83                 | 9      | 9        | 4 |

वीरविनोद. [ बड़वा भाटोंकी छिखी वंशावछी 🗝 ३५

|         |                 | 1                                    | <u>_</u> |         |       |           |
|---------|-----------------|--------------------------------------|----------|---------|-------|-----------|
| नम्बर्. | नाम मनाराणा.    | राज्याभिपेक<br>का संवत्<br>विक्रमीं. | रोज्य    | धिकारका | समय.  | कैफ़ियतंः |
| मं      |                 | सास्या<br>का<br>विक्र                | वर्ष.    | महीना.  | द्नि. |           |
| 95      | रावल नरवर्म     | ७३२                                  | इ १      | સ       | 9     |           |
| 93      | रावल नरवे       | ७५३                                  | २६       | æ       | C     |           |
| 38      | रावल उत्तम      | ७७९                                  | 319      | २       | ÿ     |           |
| 94      | रावल भैरव       | ७९६                                  | 99       | 3       | ,w    |           |
| 98      | रावल कर्णादित्य | ८०७                                  | ३२       | 3       | 6     |           |
| 90      | रावल भावासिंह   | ८३९                                  | 83       | ç       | 9     |           |
| 96      | रावल गात्रसिंह  | CC0                                  | ४६       | 9       | 3     |           |
| 99      | रावल हंसराज     | ९२६                                  | ३ं५      | 3       | 36    | t c       |
| २०      | रावल योगराज     | ९६१                                  | ३५       | 3       | २     |           |
| २१      | रावल वैरड़      | ९९६                                  | 80       | ç       | 3     |           |
| २२      | रावल वैरिसिंह   | १०३६                                 | ३०       | 3       | 38    | •         |
| २३      | रावल तेजिंसह    | १०६६                                 | 80       | ç       | 93    |           |
| २४      | रावल समरसिंह    | ११०६                                 | ५२       | 99      | ç     | i         |
| २५      | रावल रत्नसिंह   | 9946                                 | 9        | ૠ       | द     |           |
| के २६   | रावल करणसिंह    | 9948                                 | ४२       | 9       | २५    |           |

| बर.<br>इंट्र      | नाम महाराणा.        | भेषेक<br>वित्<br>मी.                | राज्याधिकारका समय. |        | केफ़ियत. |   |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|----------|---|
| नम्बर.            | नाम महाराशाः        | राज्याभिषेक<br>का संवत्<br>विक्रमी. | वर्ष.              | महीना. | दिन.     |   |
| २७                | राणा राहप           | 9209                                | ६१                 | જ      | ५        |   |
| २८                | राणा नरपति          | १२६२                                | ३३                 | ५      | 94       |   |
| २९                | राणा दिनकरण         | १२९५                                | દ્                 | ६      | 34       |   |
| 30                | राणा जसकरण          | 9309                                | ५                  | २      | 9        |   |
| 39                | राणा नागपाळ         | १३०६                                | ५                  | ६      | 3        |   |
| ३२                | राणा पूर्णपाछ       | 9399                                | 8                  | २      | २८       |   |
| 33                | राणा प्रथ्वीपाल     | १३१५                                | 8                  | 3      | 3        |   |
| 38                | राणा भूणसिंह        | 9399                                | 3                  | ५      | 9        | } |
| ३५                | राणा भीमसिंह        | १३२२                                | 8                  | 4      | 3        |   |
| ३६                | राणा जयसिंह         | १३२६                                | ५                  | 3      | ५        |   |
| ३७                | राणा गढ़लक्ष्मणसिंह | 9339                                | 94                 | 3      | 8        |   |
| 36                | राणा ऋरिसिंह        | १३४६                                | 0                  | 9      | 0        |   |
| 39                | राणा अजयसिंह        | १३४६                                | 99                 | 8      | જ        |   |
| 80                | राणा हमीरसिंह       | 9350                                | ६४                 | 9      | 8        |   |
| \$ 89<br><b>₹</b> | राणा क्षेत्रसिंह    | १४२१                                | 96                 | 8      | 90       |   |

| नम्बर्.   | नाम महाराणा.             | गमिपेक<br>संबत्<br>कमी.             | राज्या | धिकारका | समय. | कैफ़ियत. |
|-----------|--------------------------|-------------------------------------|--------|---------|------|----------|
| T<br>T    | Merchan.                 | राज्याभिषेक<br>का संवत्<br>विक्रमी. | वर्ष.  | महीना.  | दिन. |          |
| ४२        | राणा लक्षासिंह (लाखा)    | १४३९                                | 99     | 8       | 9    |          |
| ४३        | राणा मोकल                | १४५४                                | २१     | 9       | 3    |          |
| 88        | राणा कुम्भा              | १४७५                                | ५०     | 3       | 8    |          |
| ४५        | राणा ऊदा                 | १५२५                                | ५      | ५       | ५    |          |
| <b>∤६</b> | राणा रायमञ्ज             | १५३०                                | ३५     | 9       | २    |          |
| 30        | राणा संग्रामसिंह (सांगा) | १५६५                                | २१     | 4       | 3    |          |
| )<br>}    | राणा रत्नसिंह            | १५८६                                | 8      | 8       | ५    |          |
| ४९        | राणा विक्रमादित्य        | १५९०                                | २      | 9       | ३    |          |
| ५०        | राणा उदयसिंह             | १५९२                                | ३६     | २       | 9    |          |
| 39        | राणा प्रतापसिंह          | १६२८                                | २४     | 90      | 7&   |          |
| ५२        | राणा श्रमरसिंह           | १६५२                                | २४     | •       | •    |          |
| 33        | राणा करणसिंह             | १६७                                 | C      | 0       | 90   |          |
| 38        | राणा जगत्त्रसिंह         | १६८४                                | २५     | 9       | 9Ę   |          |
| ऽ५        | राणा राजसिंह             | १७०९                                | २८     | 2       | ६    |          |
| ५६<br>भ   | राणा जयसिंह              | १७३७                                | 90     | ६       | २८   |          |

| W AND THE |                   | ·                                  |        |         | *************************************** |                                        |
|-----------|-------------------|------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| नम्बर्    | नाम महाराणा.      | राज्यामिषक<br>का संवत्<br>विक्रमी. | राज्या | धिकारका | समय.                                    | केफियत.                                |
| # H       |                   | साज्या<br>का<br>विष्ठ              | वर्ष.  | महीना.  | दिन.                                    |                                        |
| ६७        | राणा श्रमरसिंह    | १७५५                               | १२     | ३       | 4                                       | {;<br>;<br>;<br>;                      |
| 40        | राणा संग्रामसिंह  | १७६७                               | २३     | 6       | 3                                       |                                        |
| 49        | राणा जगत्सिंह     | 9990                               | 99     | 90      | 99                                      |                                        |
| ६०        | राणा प्रतापसिंह   | 9000                               | 2,     | 9       | 90                                      |                                        |
| ६१        | रांणा राजसिंह (१) | 9690                               | 9      | २       | 92                                      |                                        |
| ६२        | राणा अरिसिंह      | 9699                               | 92     | 99      | 96                                      |                                        |
| ६३        | राणा हमीरसिंह     | १८२९                               | ५      | c       | 3                                       |                                        |
| ६४        | राणा भीमसिंह      | 9638                               | ५०     | 3       | e                                       |                                        |
| ६५        | राणा जवानसिंह     | 3558                               | 90     | 8       | २०                                      |                                        |
| ६६        | राणा सदीरसिंह     | १८९५                               | ą      | 3       | २३                                      |                                        |
| ६७        | राणा स्वरूपसिंह   | 9696                               | 98     | 8       | ६                                       |                                        |
| ६८        | राणा शम्भुसिंह    | 9996                               | 92     | 90      | 92                                      | ये दोनों नाम<br>हमने वंशावली           |
| ६९        | राणा सज्जनसिंह    | 9939                               | 90     | 3       | ۶.                                      | के कमानुसार<br>अपने तौरपर<br>लिखे हैं. |

<sup>(</sup>१) इस वंशावलीमें कहीं कहीं तो एक राजाके गद्दी विराजनेके संवत्ते उसके राज्य समयके वर्ष और महीने सब जोड़कर दूसरे राजाके गद्दी विराजनेका संवत् हिसाबसे दर्ज किया है, और कहीं केवल वर्षीका ही हिसाब रक्खा है, महीने नहीं जोड़े; परन्तु यह वंशावली बड़वा भाटोंकी पोथियोंसे लीगई है, इसलिये भरोसेके लाइक नहीं है.

संस्कृत यन्थों श्रोर ख्यातिकी पोथियों श्रथवा बड़वा भाटोंके छेखोंसे छिखीहुई कि उपरोक्त वंशावछी पाठकोंको इसिछये दिखलाई गई है, कि वे उसकी बाबत अपनी राय देनेमें मज़्बूतीके साथ कलम उठावें.

अव हम अपनी तह्कीकात और रायके मुवाफ़िक मेवाड़का इतिहास प्रारम्भ करते हैं.

मेवाड़के राजात्र्योंका खानदान पहिले सूर्यवंशी, फिर गुहिलपुत्र, श्रोर गुहिलोत, श्रोर उसके वाद सीसोंदियाके नामसे मश्हूर है. हम ऊपर लिख आये हैं, कि अयोध्याके राजा सुमित्रसे पहिलेंकी वंशावलींमें सन्देह करनेकी गुंजाइश नहीं है, केवल श्रर्थ करनेके समय यदि कोई विहान एक दो नामका फर्क़ कहीं बतलावे, तो उसका यह कारण जानना चाहिये, कि शायद वह किसी विशेषणको नाम श्रोर नामको विशेषण वतलावेगा; श्रोर महाराजा सुमित्रके वाद वीर्यनामसे ग्रहादित्यतक वंशावलींको सहीह वतलानेके लिये किसी तरहका सुवूत नहीं मिलता, अल्वत्तह कुछ नाम सहीह होंगे, जैसे विजयभूप श्रोर कनकसेन वग़ैरह, जिनको कर्नेल् टॉडने भी वल्लभींके पूर्वजोंमें होना ख्याल किया है. ख्यातिकी पोथियोंमें श्रयोध्याका राज्य छूटनेके बाद इनका राज्य दक्षिणके विजयपुर (विराटगढ़) स्थान में काइम होना लिखा है, परन्तु कर्नेल् टॉडने सोराष्ट्र देशमें वल्लभींके राजाश्रोंको मेवाड़का पूर्वज बतलाया है.

एशियाटिक सोसाइटी वंगालकी सो वर्षकी रिपोर्टके एछ ११४–११८में लिखा है, कि " ईसवी १८२९ [वि० १८८६ = हि० १२४४ ] में कर्नेल् टॉडके ज़रीएसे यह मालूम हुआ, कि वल्लभीके राजाओंका एक खानदान है. उन्होंने अपने राजस्थानके इतिहासमें कईएक जैन लेखोंसे दर्याप्त करके यह बयान किया था, कि गुहिलोत राजपूतोंने दूसरी शताब्दीके मध्यके कुछ दिनों पीछे या तो वल्लभीपुरकी बुन्याद डाली, या उसपर क्वज़ा पाया; परन्तु वहांके राजाओंके नाम जिनके बारेमें विशेष वर्णन किया, ये थे:-

कनकसेन, जिसने इस ख़ानदानकी बुन्याद डाली; विजय, जिसने कई पीढ़ियों पीछे अनेक नगर वसाये; शिलादित्य, जो इस ख़ानदानका आख़री राजा था, और जिसके समयमें जंगली लोगोंने (जो कदाचित् किसी क़ौमके मुसल्मान थे, जैसा कि पिछली तहक़ीक़ातसे मालूम हुआ है) वहाभीपुरको घेरकर लेलिया.

.ईसवी १८३५ वि० १८९२ = हि० १२५१ ]में डब्ल्यु० एच्० वाथन साहिबने दो तास्त्रपत्र छपवाये, जो कुछ वर्ष पहिले गुजरातकी जमीनके भीतर मिले थे; उनसे कि वह उक्त खानदानके सोलह राजाश्रोंका नाम क्रम पूर्वक मालूम करनेके योग्य हुश्रा. ﴿ तीन वर्ष बाद .ईसवी १८३८ [वि० १८९५ = हि० १२५४] में मिस्टर जे० प्रिन्सेप्ने एक श्रोर नाम तीसरे ताम्रपत्रसे बढ़ाया, जो कि डॉक्टर ए० बर्न्सने मकाम खेड़ा में दर्शाप्त किया था. ईसवी १८७७ श्रोर १८७८ [वि० १९३४-३५ = हि० १२९४-९५] में दो श्रोर नाम डॉक्टर जी० बुछरने दर्शाप्त किये, जोकि अब बछभीके राजा- श्रोंकी फ़िह्रिस्तको पूरा करते हैं, श्रोर उनको गिनतीमें १९ तक छाते हैं. उक्त फ़िह्रिस्त नीचे छिखे मुवाफ़िक़ है. जो राजा कि राजगद्दीपर बैठे हैं उनके नामोंके शुक्रमें क्रमसे श्रंक छगादियेगये हैं, श्रोर जिनके नामोंपर गिनतीका निशान नहीं है, उन्होंने राज्य नहीं किया है. जिन नामोंपर श्रोर निशान है उनको मिस्टर प्रिन्सेप् श्रोर डॉक्टर बुछरने बढ़ाया है.

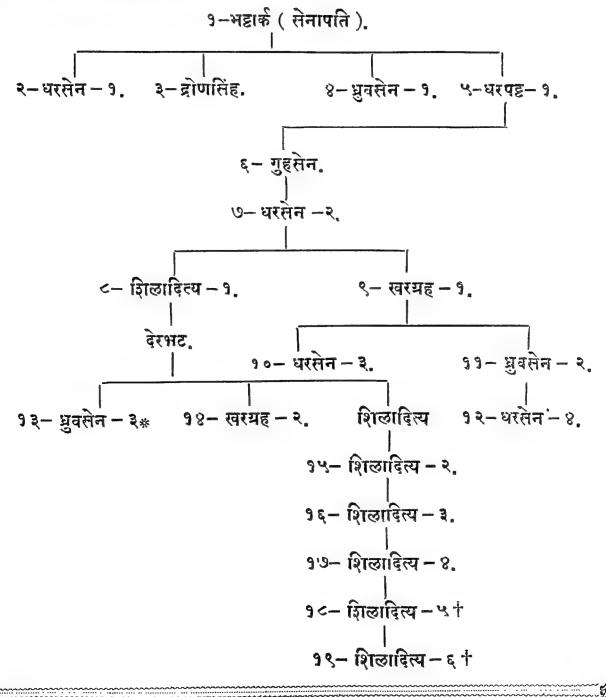

मिस्टर वाथनने नयान किया है, कि दो वछभी राजाओं के भूमिदानकी हातीं से मिल्स हुआ, कि इस खानदानके सबसे पिहले दो शिल्स एक मुखिया राजाके यहां, जिसने गुजरातका मुल्क उनके सुपुर्द किया था, सेनापित याने फ़ौजी हाकिमके तौरपर उस समयमें नौकर थे, जबिक ऊपर लिखीहुई वंशावलीमें से तीसरे नम्बरवाले शिल्स (द्रोणिसंह) को उसके राजाने, जोकि एक बड़ा शहनशाह, अर्थात् हिन्दुस्तान का चक्रवर्ती था, राजा बनाया, पिछली तहक़ीक़ातों से ज़ाहिर होता है, कि यह बड़ा राजा हर हालतमें गुप्तके नामी ख़ानदानका दूसरा चन्द्रगुप्त था; और यह भी, कि यदि स्वाधीनताका बादशाही कत्वा बछभी के सब राजाओं का नहीं, तथापि बहुतसे राजाओं का केवल नामके लिये था.

वलभीके तामपत्रोंसे एक दूसरा बहुत मुफ़ीद हाल यह मिला है, कि क्रीब क्रीब उन सबोंमें उनके जमानेकी तारीख़ है. वाथन ख्यार त्रिन्सेप् इन दोनों साहिवोंने उन दानपत्रोंको पढ़कर उनका मन्छव निकालनेके लिये कोशिश की थी, परन्तु पूरा पूरा मत्लव हासिल न हुत्रा, श्रीर पीछेसे फिर वे सब अच्छी तरह पढ़े गये; लेकिन् उन सब तामपत्रोंके संवतोंकी वावत् निश्चय करना बहुत कठिन न्त्रा, कि उनमें कौनसा संवत् छिखा है. राजस्थानके इतिहासमें लिखा है, कि वह भीके राजाओंने अपने ही नामका एक संवत्चलाया था, जो वर्स्भी संवत् कहलाता था, ख्रीर जिसका पहिला संवत् .ईसवी ३१९ वि॰ इसी छेखके अनुसार वाथन साहिवने विचार किया, कि इन ३७६ कि मुताबिक था. तामपत्रोंके संवत् उस ख्याल किये हुए वह्नभी संवत्के मुताबिक मानने चाहियें; और ऐसा करनेसे वह्नभीका खानदान चौथीसे आठवीं सदी .ईसवी तक अर्थात् .ईसवी ३१९ से .ईसवी ७६६ वि॰ ३७६ से ८२३ = हि॰ १४९ तम होता है, क्योंकि सबसे पिछले तामपत्रमें संवत् ४४७ लिखा है. .ईसवी १८३८ [वि॰ १८९५ = हि॰ १२५४ ] में त्रिन्सेपु साहिबने इस बातपर फिर विचार करके यह निश्चय किया, फि वङ्गी दानपत्रोंके संवत् विक्रमी संवत्के अनुसार होने चाहियें, जिसका कि पहिला संवत् सन् .ईसवीसे ५६ वर्प पहिले था. उनकी दलील यह थी, कि तामपत्रमें वलभी संवत् नहीं लिखा है, इसिछये केवल संवत् मात्र शब्दसे विक्रमादित्यका संवत् समझना चाहिये. ताम्यपत्रोंको दोवारह पढ़नेसे यह मालूम हुआ, कि वे तीसरी और चौथी सदीके थे. इससे मालूम होता है, कि त्रिन्सेप् साहिबने ख़याल किया, कि यदि उन दानपत्रोंके संवत् वसभी संवत्के अनुसार गिने जावें, तो वल्लभीके राजाओंका जमानह दूसरे प्रसाणोंकी श्रपेक्षा बहुत पीछे होगा. दस वर्ष उपरान्त इस विपयपर फिर विचार हुआ, तो .ईसवी १८४८ [वि॰ १९०५ = हि॰ १२६४] में टॉमस साहिबने इरादह किया, कि वस्नीके तामपत्रोंके संवतोंको शक संवत् मानना चाहिये, और यही राय ईसवी १८६८ [वि० १९२५ 🦓 🦃 = हि॰ १२८५ ] में डॉक्टर भाउदाजीने, श्रोर .ईसवी १८७२ [वि॰ १९२९ = हि॰ १२८९ ] में त्रोफ़ेसर रामकृष्ण गोपाल भंडारकरने जाहिर की. इसके मुख्य कारण ये थे, कि वछभीके तामपत्रोंके समयमें दूसरे छेखोंमें शक संवत् प्रचछित था, और वहीं संवत् सौराष्ट्रके क्षत्रप वंदावाळे चळाते थे; इससे ज़ियादहतर यही श्रनुमान हुन्त्रा, कि वहुभी खानदानने, जो क्षत्रपोंके खानदानको निकालकर न्त्राप मालिक बना, उसी संवत्को जारी रक्खा, जो उनके पहिलेवाले राजात्र्यों (क्षत्रपों) के समयमें जारी था. तीन वर्षके बाद, याने .ईसवी १८७५ [ वि॰ १९३२ = हि॰ १२९२ ] में डॉक्टर जी॰ वुलर साहिबने एक नरे दानपत्रसे यह सावित करिदया, कि वल्लभीके दानपत्रोंका संवत्, जो शक संवत् अनुमान कियाजाता था, वह अनुमान मंजूर होनेके छाइक न था. .ईसवी १८७८ [वि० १९३५ = हि० १२९५ ] में फिर कोशिश कीगई, श्रोर उस समय डॉक्टर जी॰ वुलरने एक श्रोर नये दानपत्रसे मालूम किया, कि छठा शिलादित्य जो हालकी फ़िह्रिस्तमें आख्री है, ध्रुवमट कहलाता था, जैसा कि एम॰ युजेनी जैकेटने ४० वर्षसे ज़ियादह अरसह हुआ, .ईसवी १८३६ वि॰ १८९३ = हि॰ १२५२] में यह बयान किया था, कि चीनी यात्री ह्युएन्त्सांग भी उस राजाको उसी नामसे जानता था, जविक उसने .ईसवी ६३९ [वि॰ ६९६ = हि॰ १८ के थोड़े ही समय पीछे उक्त राजासे मुलाकात की थी; और यह बात ठीक थी, क्योंकि छठे शिलादित्यका दानपत्र संवत् ४४७ का लिखा हुन्या था, इसलिये पहिला साल उन पत्रोंके संवत्का या तो सन् २०० .ईसवी के कुछ दिनों पहिले होना चाहिये, या कुछ दिनों पीछे. इसी अरसेमें गुप्त खानदानकी बाबत् .इल्म तारीख़में तलाश करनेसे मालूम हुन्त्रा, कि गुप्त संवत्का शुरू साल या तो १६६ ईसवीमें होना चाहिये, या उस तारीख़ श्रोर सन् २०० .ईसवी के कुछ वर्ष वीचमें. श्रख़ीरमें यह राय काविल यकीन है, कि जो संवत् वछभीके दानपत्रोंमें िटखा है, वह गुप्त संवत् है, जिसका वर्ताव वङ्कभी ख़ानदानमें गुप्त ख़ानदानके नट होजानेके वाद बरावर जारी रहा, जिस ख़ानदानके तह्तमें कि वे कुछ दिनोंतक मातह्त राजाओं के तौरपर रहे थे. यह बात ठीक है, कि वह्नभीके खानदानका राज्य कमसे कम २४० वर्षतक ग्यारह पीढ़ियोंमें रहा, क्योंकि ध्रवसेनका सबसे पुराना दानपत्र संवत् २०७का श्रोर छठे शिलादित्यका सबसे पिछला दानपत्र संवत् ४४७ का लिखा हुआ है, और इससे यह पायागया, कि यह खानदान सन् .ईसवी की दूसरी (१) सदीके अंतसे छेकर सातवीं सदीके मध्यतक रहा."

<sup>(</sup>१) अस्ल किताबके एछ ११८ में बूसरी सदी लिखा है, परन्तु उसकी जगह चौथी सदी होना चाहिये.

劉德

गुप्त संवत्के विषयमें जे॰ एफ़॰ पछीट साहिबने इिएडयन ऐंटिक्वेरीकी जिल्द १५ के एछ १८९ में इस तौरपर छिखा है कि— "मंद्सोरके कुमारगुप्त ख्रीर बंधुवर्मन्की प्रशस्ति मालूम होनेके समयतक गुप्त संवत्के बारेमें केवल अल्वेरूनीका बयान काममें आता था, जिसने ग्यारहवीं सदी ईसवीके पूर्वाईमें नीचे लिखीहुई बातें दर्ज की हैं." उनका तर्जमह (अल्वेरूनीकी वनाई हुई उसी नामकी अरवी कितावके एछ २०५-६ से) यहांपर दर्ज करते हैं:-

" लोग ज्याम तौरसे श्रीहर्ष, विक्रमादित्य, शक, वल्लभ न्त्रीर गुप्तका संवत् काममें छाते हैं. ''वल्लम '' जिसके नामका भी एक संवत् है, वल्लम याने वल्लभी शहरका राजा था, जो दक्षिण तरफ अनहलवाड़ासे क़रीब ३० योजनके फ़ासिलेपर वाके हैं. वल्लमका संवत् शक संवत्के २४१ वर्ष पीछे शुरू हुआ है. उसको काममें लानेके लिये शक संवत्मेंसे ६ का घन (२१६) और ५ का वर्ग (२५) कम करदेते हैं, तो वाक़ी वहाभी संवत् वचता है. गुप्त संवत्की निरुवत हम गुप्त शब्दसे उन थोड़ेसे छोगोंको समझते हैं, जिनकी निरुवत कहाजाता है, कि वे शरीर (दुष्ट) और ताकृतवर थे, श्रीर उनके नामका संवत् उनके गारत होनेका संवत् है. ज़ाहिरमें वछभी संवत् गुप्त संवत्के पीछे बहुत ही जल्द शुरू हुआ, क्योंकि गुप्त संवत् भी शक संवत् के २४१ वर्ष पीछे शुरू होता है. संवत्का १४८८ वां साल, विक्रमादित्यके संवत् का १०८८ वां वर्ष, शक संवत् का ९५३ वां साल, और वहाभी श्रीर गुप्त संवत्का ७१२ वां साल, ये सव एक ही समयमें श्रात जपर लिखेहुए खुलासेके मुवाफ़िक श्रल्बेरूनीका यह मत्लव मालूम होता है, कि गुप्त वछभी संवत् उस वक्त शुरू हुआ, जबिक शक संवत् के २१६ +२५ = २४१ (३१९, २० सन् ईसवी) गुज़र चुके थे; और उसने जो इस संवत् के ७१२ वें सालको शक संवत् के ९५३ वें वर्षसे मिलाया, इससे भी मालूम होता है, कि इन दोनों में ठीक २४१ वर्षका फ़र्क़ है. वह अपने अगले वयानमें इस संवत्का शक संवत्के २४१ वें वर्षसे शुरू होना साफ साफ छिखता है, याने वह उस समय शुरू हुआ, जब-कि उसके २४० वर्ष गुज़र चुके थे. वह एक तीसरे वयानमें अपनी किताबके अन्दर आगे वढ़कर यह वयान करते वक्त, कि महमूद गुज़नवीके पष्टन सोमनाथ छेनेकी तारीख़ (जैन्युअरी १०२६ .ई०) को हिन्दू छोगोंने कैसे माळूम किया ? छिखता है, कि शक संवत् ९४७ (ई॰ १०२५, २६) को इसतरह निकाला, कि अव्वल उन्होंने २४२ छिखा, फिर ६०६ छिखा, और फिर ९९ छिखा. यहांपर अगार्चे वह साफ़ तौरसे गुप्त वछभी संवत्का वयान नहीं करता, लेकिन् इसमें कुछ सन्देह नहीं होसक्ता, कि पहिले अंकोंसे वछभी संवत् ही मुराद है, श्रीर उनसे यह मत्लव मालूम होता है, कि



अनहलवाड़ाके अर्जुनदेवकी वेरावलकी प्रशस्तिसे, जिसमें विक्रमी संवत् १३२० और व्रक्षमी संवत् ९४५ लिखा है, यह साबित होता है, कि यह संवत् व्रक्षमीके नामके साथ लिखा जाता था- ( देखो इण्डियन ऐंटिकेरीकी ग्यारहवीं जिल्दका २४१ वां एष्ठ ).

कितनेएक छोगोंकी राय यह हुई, कि यह वात नामुम्मिक है, कि गुप्त छोगोंका संवत् उनकी बर्बादीके ज़मानेसे शुरू हो; और इस तरहपर दो रायें होगई. फ़र्गुसन साहिवकी राय थी, की अल्वेरूनीने जो इस संवत्के ज़मानेका हाछ छिखा है वह ठीक है, छेकिन उनी यह राय नहीं थी, कि वह गुप्त छोगोंकी वर्वादीसे शुरू हुआ, विल्क उन्होंने ईसवी ३१८, १९ को उस ख़ानदानके (दोवारह) बढ़ने और संवत्के शुरू होनेका सन् माना है.

दूसरे छोगोंकी राय यह थी, कि .ईसवी सन् ३१८-१९ गुप्त छोगोंके गारत होनेका समय है, श्रोर उन्होंने वल्लभी संदत्को जो ठीक उसी सन्में शुरू हुश्रा, गुप्त संवत्से विल्कुल अलग ख्याल किया. इसके सिवा यह कहा, कि गुप्त संवत् गुप्त लोगोंकी बर्वादीकी यादगारमें काइम किया गया; और गुप्त खानदानकी वृन्याद पड़नेका जमानह उन्होंने पहिले मानलिया: चौर उनकी राय यह भी हुई, कि उन लोगोंका संवत् उनकी प्रशस्तियोंमें छिखाजाता है. टॉमस साहिवकी राय भी, की गुप्त संवत् शक संवत्के मुताविक था, श्रोर वह .ईसवी ७८ में शुरू हुआ. जेनरल कनिंघमने उसको .ईसवी १६७ में, झोर सर एडवर्ड छाइव वेलीने १९० .ईसवीमें शुरू होना माना. सब लोगोंकी राय थी, कि गुप्त लोगोंके थोड़े ही पीछे वहःभी राजा हुए, श्रीर उन्होंने यह भी माना, कि उन लोगोंने ३१८-१९ ईसवी में वल्लभी शहरकी ुन्याद डाली, श्रीर उसी समयसे वछभी संवत् काइम हुश्रा; कुछ तो उस बातकी (वर्ह्मीकी स्थापना की) यादगारके लिये, श्रीर कुछ इस बातकी यादगारके लिये, कि गुप्त राज्यकी समाप्ति होनेपर वह राज्य उनके हाथमें आया तोभी उन्होंने अपना संवत् चलाकर गुप्त संवत्को मेटना नहीं चाहा. इससे यह बात सिद्ध होती है, कि भद्टार्क उनके खानदानकी बुन्याद डालने वाला संवत् (गुप्त बल्लभी) २०६ से केवल एक पीढ़ी पहिले श्राया, जो संवत् कि उनके ही दानपत्रोंमें पहिला है, लेकिन् छठे शिलादित्यके अलीनाके पत्रोंसे, जिनमें संवत् (गुप्त) ४४७ है, मालूम होता है. कि उन छोगोंने अपना संवत् काइम होनेके पीछे भी गुप्त संवत् को जारी रक्खा, जिसका 🕵 प्रारम्भ कमसे कम २०६, २८४ और ३१८ ई० में अनुमान किया गया है, 🍇 श्रिताके पत्र इंडियन ऐंटिकेरीकी सातवीं जिल्दके एष्ठ ७९ में छपे हैं ) लेकिन यह बात बहुतही असंभव है. अब इससे अधिक में यही कहूंगा, कि पहिली ६ पीढ़ियोंतक, जिनमें भट्टार्क शामिल है, जबिक वे लोग मातहत सेनापित और महाराज थे, उस समय उनको (वल्लभी राजाओंको) अपना ही संवत् चलानेके लिये न तो इल्लियार था, न ताकत थी, और न मौका था; और अगर उस घरानेके पिहले बड़े राजा घरसेन चौथेने कोई संवत् काइम किया होता, तो वह कन्नौजके हर्षवर्द्धनके समान अपने राज्याभिषेकसे संवत् शुरू करता, न यहिक अपने खानदानकी बुन्याद पड़नेके समयसे."

.ई० १८८७ की इपिडयन ऐंटिकेरीके एए १४१ में जो फ्लीट साहिबका छेख दर्ज है उसमें गुप्त वक्षभी संवत्पर उन्होंने यह नोट दिया है, कि— " गुप्त वक्षभी संवत्का नाम प्राचीन समयमें गुप्त संवत् कभी नहीं था, लेकिन प्रायः ५० वर्षसे बराबर लोग इसको गुप्त संवत् कहते चले आये हैं, और इसिलये जवतक यह निश्चय नहीं होजावे, कि इसकी वुन्याद किसने डाली, तवतक उसका यही नाम रखना ठींक है. पिछले समयमें काठियावाड़ देशमें इसका नाम वक्षभी पड़ा; और अल्बे-रूनीने भी लिखा है, कि गुप्त और वह्नभी संवत् दोनों एक ही हैं, और उनका जमानह भी एक ही हैं. सिर्फ़ सन्देह इस वातमें है, कि बाज़े लोगोंकी रायके मुताबिक अगलेगुप्त लोगोंमें एक गुप्त संवत् प्रचलित था, जो यह गुप्त संवत् नहीं था."

फिर उसी जिल्दके १४२ वें एछमें िटखा हैं, कि अगर गुप्त बङ्घभी संवत् किसी मौकेपर दक्षिणी विक्रम संवत् (१) के मुताबिक चलता रहा हो, तो इसका विचार करना बहुत जुरूरी है, क्योंकि इस संवत्की तारीख़ें पिछले वल्लभी संवत्के नामसे काठियावाडमें मिलती हैं, जहांकि गुजरातके समीपवर्ती ज़िलों और उत्तरी कोकणकी

<sup>(</sup>१) हिन्दुस्तानमें मुख्य संवत दो चलते हैं, एक शक संवत्, और दूसरा विक्रम संवत्. शक संवत्का प्रारम्भ हिन्दुस्तान भरमें चैत्र शुक्क १ को मानाजाता है. विक्रम संवत्के प्रारम्भ और महीनोंके पक्षोंमें उत्तरी और दक्षिणी हिन्दुस्तानमें मत भेद है, याने उत्तरी हिन्दुस्तानमें विक्रम संवत्का प्रारम्भ शक संवत्के अनुसार चैत्र शुक्क १ को, और अन्त चैत्र रूण्ण ८८ को मानाजाता है; और महीनेका प्रारम्भ रूण्ण १ को, और अन्त शुक्क पूर्णिमाको होता है; इसालिये उत्तरी विक्रम संवत्के महीने पूर्णिमान्त कहेजाते हैं. दक्षिणी हिन्दुस्तानमें विक्रम संवत्का प्रारम्भ कार्तिक शुक्क १ को, और अन्त आश्विन (अमान्त ) रूण्ण अमावास्याको होता है; और इसीलिये दक्षिणी विक्रम संवत्के महीने अमान्त कहेजाते हैं. उत्तरी विक्रम संवत् दक्षिणी विक्रम संवत्के पहीने अमान्त कहेजाते हैं. उत्तरी विक्रम संवत् दक्षिणी विक्रम संवत्के वैठजाता है.

🦃 तरह दक्षिणी विक्रम संवत् प्रचलित है, उन हिस्सोंमें न्यागे या पीछे गुप्त वस्त्रमी संवत्का 🏶 अरली हिसाब अल्बत्तह लोगोंने अपने स्थानिक क़ौमी संवत्के हिसाबके मुवाफिक करना चाहा होगा, ऋौर गुजरातमें यह बात होनेका सुबूत वल्लभी राजा चौथे धरसेनके खेड़ाके दानपत्रसे साबित होता है, जो डॉक्टर बुलरने इपिडयन ऐंटिकेरीकी १५ वीं जिल्दके एष्ठ ३३५ में छापा है, उसमें संवत् ३३० द्वितीय मार्गशीर्ष शुक्का द्वितीया छिखा है. अव आगे में यह साबित करूंगा, कि गुप्त वछभी संवत्का हिसाब वैसा ही है, जैसा कि उत्तरी शक संवत्, श्रोर इन दोनोंका अंतर २४१ वर्षका है. इस दानपत्रमें जो मार्गशीर्ष महीना लिखा है, वह शक संवत् ५७१ त्र्यर्शत् .ईसवी ६४९ में होगा, परन्तु किंचम साहिबने उस संवत्में श्रिधक मास नहीं लिखा है, लेकिन एक वर्ष पहिले अर्थात् शक संवत् ५७० याने ईसवी ६४८ में कार्तिक अधिक है, और सूर्यकी ठीक स्थितिके ऊपर विचार कियाजावे, तो यह बहुत ठीक मालूम होता है. ज़ियादह विचार करनेसे मालूम हुआ है, कि डॉक्टर श्रामने हिसाब किया, तो .ईसवी ६४८ में निर्चय अधिक मास पायाजाता है, जोिक प्रचित रीतिके ष्यनुसार कार्तिक होता हैं, परन्तु श्रोसत गिनतीके हिसावसे मार्गशीर्ष होगा. उदाहरणके तौरपर मानलो, कि गुप्त वछभी संवत् ३०३ के क़रीव गुजरातियोंने उसको अपने यहांके कार्तिकादि यदि गुप्त बल्लभी संवत् ३०४ को उन्होंने दक्षिणी विक्रम संवत् ६७९ हिसाबसे मिलादिया. के साथ कार्तिक शुक्त १ (१२ ऑक्टोबर ६२२ ई०) को प्रारम्भ किया हो, तो गुप्त वल्लभी संवत् ३०३ केवल ७ महीने (चैत्र शुक्त १ से आश्विन कृष्ण ऽऽ ) तक रहा होगा; त्रीर यदि गुप्त संवत् ३०४ को उनके यहांके संवत् ६८० के साथ उन्होंने त्रारम्भ किया हो, तो गुप्त संवत् ३०३ को १९ महीनोंतक चलाया होगा; ऋौर इस तरह वहांवाले गुप्त वल्लभी संवत्का प्रारम्भ भी गुजरातमें कार्तिक शुक्र १ से मानते रहे होंगे. लेकिन वेरावलके लेखसे पायाजाता है, कि यह फेरफार काठियावाडमें गुप्त वल्लभी संवत् ९४५ तक नहीं हुआ; और खेड़ाके दानपत्रसे पायाजाता है, कि गुजरातियोंने दूसरे तरीकेसे, याने ६८० के मुताबिक ३०४ को प्रारम्भ किया; श्रीर इस हिसाबसे मार्गशीर्ष महीना गुप्त वछमी संवत् ३३० में आसका है, परन्तु इस संवत्के महीने पूर्णिमान्त हैं. महाराज संक्षोभके दानपत्रमें गुप्त बल्लभी संवत् २०९ चैत्र शुक्र १३ पहिले लिखा है, चौर अन्तमें दोबारह तिथि दी है, वहां '' चैत्र दि॰ (दिन) २७ '' लिखा है, जिससे पायाजाता है, कि यह महीना पूर्णिमान्त है, श्रीर इससे यह सिद्ध होता है, कि गुप्त वछभी संवत्का हिसाब उत्तरी पूर्णिमान्तसे है, श्रीर 🐞 यही होना ठीक था, क्योंिक अगले गुप्त लोग उत्तरी हिन्दुस्तानके खानदानसे थे.

以哪

वेरावलकी प्रशस्तिमें हिज्री सन् ६६२ = विक्रमी १३२० = विक्रमी संवत् रिष्टुं ९४५, तिथि आपाढ़ कृष्ण १३ रविवार लिखा है; और अल्बेरूनीके लिखनेके मुवाफ़िक़ गुप्त वह्नमी संवत् ० = ३१८-१९, या ३१९-२०, अथवा ३२०-२१ .ई०, अर्थात् शक संवत् २४०,२४१ और २४२ मेंसे कोई एक होगा. अब विचार करना चाहिये, कि इन तीनोंग्नेंसे कोनसा सन् या संवत् शून्यके मुताबिक़ होता है ! इसलिये हमको गुप्त वह्नभी संवत् ९४५ के मुताबिक़ .ईसवी सन् निकालनेक वास्ते शक संवत् ११८५, ११८६ = (गुप्त वह्नभी संवत् ९४५ + .ईसवी ३१९-२० = .ईसवी १२६४-६५), और ११८७ पर विचार करना चाहिये.

जोकि वेरावलकी प्रशस्ति काठियावाड़की है, इसलिये यही खयाल होता है, कि जो विक्रम संवत् इसमें लिखा है वह "क्षिणी विक्रम संवत् है, जो कार्तिक शुक्क प्रतिपदाको शुक्र होता है. इस वातसे और भी निश्चय होता है, कि इसमें हिजी ६६२ भी लिखा है, और वह रविवार ४ नोवेम्बर सन् १२६३ ईसवीको शुक्र, और शनिवार २० ऑक्टो-वर सन् १२६४ ईसवीको खत्म हुआ; लेकिन आपाढ़का महीना अंग्रेज़ी जून या जुलाई के मुताबिक होता है, इसलिये अंग्रेज़ी तारीख जून या जुलाई १२६४ ईसवीके नज्दीक होगी, और इससे उत्तरी विक्रम सवत्का कुछ सरोकार नहीं रहा, क्योंकि उत्तरी विक्रम संवत् १३२० का आपाढ़ १२६३ ईसवीका जून या जुलाई होता है; ब्योर १२६४ का जून या जुलाई शक संवत् ११८६ के मुताबिक होता है), इसलिये शक संवत् ११८५ खोर ११८७ के लिये हिसाब करना कुछ जुरूर नहीं. जेनरल किनंघम साहिबने निश्चय करके लिखा है, कि तारीख़ २५ वीं मई सन् १२६४ ईसवीको रविवार (जो वेरावलके लेखमें दर्ज है) होता है.

जपर लिखेहुए वयानसे साफ ज़ाहिर हैं, कि शक संवत और गुप्त वहांभी संवत्का अन्तर २४१ वर्षका है, और उत्तरी विक्रम संवत् तथा शक संवत्का अन्तर १३५ वर्षका. अतः उपरोक्त कुल तह्कीकातसे उत्तरी विक्रम संवत् और वहाभी संवत्का अन्तर २७६ वर्षका, और दिक्षणी विक्रम संवत् और वहाभी संवत्का ३७५ – ७६ समझना चाहिये, याने दिक्षणी संवत्में त्र शुक्क १ से आश्विन कृष्ण अमावास्यातक ३७५ वर्षका और कार्तिक शुक्क १ से फाल्गुन् कृष्ण अमावास्यातक ३७६ वर्षका अन्तर रहता है.

021120

ञ्जव हम ञ्जपनी तहकीकातके मुवाफ़िक कुछ पुराना इतिहास छिखना शुरू करते हैं:- ' 👺 यह तो साबित होही चुका है, कि वछभीकी शाखाके मुख्य अधिकारी उदयपुर (मेवाड़) के महाराणा हैं; तो अब यह कहना जुरूर है, कि वल्लभीसे मेवाड़में कौन श्राया ! जिसका जवाव ऐतपुरकी प्रशस्तिसे श्रासानीके साथ मिलसक्ता है, उसमें लिखा है, कि गुहिल ञ्चानन्दपुरसे (मेवाड़के पहाड़ोंमें ) आया. परन्तु अब यह एक दूसरा सवाल पैदा हुन्या, कि वह (गुहिल) किस तरह न्यौर किस वक्त श्राया ? इस विपयमें हम अपनी राय इस तौरपर ज़ाहिर करते हैं, कि विक्रमी ७१८ [ हि॰ ४१ = .ई॰ ६६१ ] की एक प्रशस्ति अपराजितके शुरू समयकी कूंडां याममें हमको मिली उससे सावित हुआ, कि उक्त संवत्में अपराजित राजा राज्य करता था, जो गुहिलसे छठे नम्बरपर है, तो गुहिलका जमानह क्रीव क्रीव मालूम होगया, कि छठी सदी विक्रमी के उत्तराई ( छठी सदी .ईसवीके पूर्वाद ) में गुहिल आनन्दपुरसे मेवाड़में आया, श्रीर इससे जेनरळ किंचमका छिखना भी क़रीब क़रीव सहीह होगया - (देखो एछ २२२-२२३). हमारा ऊपर वयान कियाहुआ ख़याल इस तरहपर सहीह होसका है, कि ऐतपुरकी प्रशस्ति (शक्तिकुमारके समय की ) (१) विक्रमी १०३४ [हि० ३६७ = .ई॰ ९७७ ] की, ऋौर उदयपुरमें दिङ्की दर्वाज़हके बाहिर शारणेश्वर महादेवके मन्दिरकी प्रशस्ति ( अल्लटके समयकी ) विक्रमी १०१० [ हि० ३४२ = .ई० ९५३ ] की, ऋौर कूंडांकी प्रशस्ति विक्रमी ७१८ [हि॰ ४१ = .ई॰ ६६१] की है. कूंडांकी प्रशस्तिके संवत् ७१८ और शारणेश्वरकी प्रशस्तिके संवत् १०१० के वीचका समय निकालें, तो २९२ वर्ष आता है, जिसमें अपराजितसे अङ्घटतक ७ राजाओं के समयका श्रोसत निकालनेसे प्रत्येक राजाके राज्यसमयका औसत ४१ वर्षसे कुछ भिधक हुआ, श्रीर यह औसत श्रिधक है, क्योंकि इस हिसाबसे इन राजाश्रोंकी श्रायुष्य अधिक ठहरती है. इसके बाद ऐतपुरकी प्रशस्ति के संवत् १०३४ तक अल्लटके पीछे २४ वर्षमें तीन राजा हुए, तो इन राजाओं के राज्यका औसत आठ वर्ष त्राया; इसिंठिये अब हम संवत् ७१८ से संवत् १०३४ तक, याने ३१६ वर्षमें ऋपराजितसे शक्तिकुमारतक १० राजाओंके राज्यसमयका औसत निकालते हैं, जिसमें प्रत्येक राजाके लिये ३१ वर्षसे कुछ अधिक समय आता है, और इस हिसावके मुवाफ़िक अपराजितसे पहिले गुहिलतक पांच राजाओंका औसत गिनाजावे, तो विक्रमी ७१८ से १५५ वर्ष पहिले, याने छठी सदी विक्रमी के उत्तराईमें गुहिलका होना साबित होता

<sup>(</sup>१) यह प्रशस्ति कर्नेल् टॉडने अपनी किताव टॉडनामह राजस्थानकी जिल्ह अव्वलके शेष-

**18** 1800 👺 हैं; श्रोर यदि यह श्रोसत अधिक मानाजावे, तो श्राम तवारीख़ वाले १०० वर्ष में ४ 👺 पुरुतका "त्रोसत मानलेते हैं, इससे भी विक्रमी ७१८ से १२५ वर्ष पहिले गुहिलका होना सिंद होता है, जैसा कि हम ऊपर छिख्ञाये हैं. इसके सिवा कर्नेंट् टॉडने जो अपने प्रमाणोंसे विक्रमी ५८० ( .ई० ५२३ ) में वल्लभीका गारत होना और गुहिलके मेवाडमें आने वगैरहका हाल लिखा है, उससे भी गुहिलका क्रीब क्रीब वहीं समय साबित होता है, जो हमने बयान किया. लेकिन् उक्त कर्नेल्ने जो ब्ह्यभी गारत होनेके हमलेमें गुहिलके पिता शिलादित्यका माराजाना लिखा है वह गलत है, क्योंकि अगर हम उस ज़मानहमें छठे शिलादित्यको गुहिलका पिता मानें, तो उसका एक ानपत्र वरूभी संवत् ४४७ का मिला, उसके मुताबिक विक्रम संवत् निकालने, याने ४४७ में ३७६ जोड़नेसे, जो विक्रमं संवत् ख्रोर वछभी संवत्का अन्तर है, विक्रमी ८२३ [ हि॰ १४९ = .ई॰ ७६६ ] के पीछे वस्त्रभी गारत होकर गुहिलका मेवाड़में श्राना पायागया; परन्तु यह बात गै्रमुम्बिन हैं, क्योंकि विक्रमी ७१८ [हि॰ ४१ = .ई० ६६१ ] की कूंडांकी प्रशस्तिसे उक्त संवत्में अपराजितका मीजूद होना जपर बयान होचुका है, अोर अपराजित गुहिलसे छठी पीदीमें है, तो विक्रमी ७१८ से एक मुद्दत पीछे विक्रमी ८२३ में छठा शिलादित्य गुहिलका पिता किसीतरह साबित नहीं होसका; श्रोर श्रगर पहिले शिलादित्यको गुहिलका पिता समभें, तो यह भी श्रसम्भव है, क्योंकि उसका जमानह उसीके एक दानपत्रसे वल्लभी संवत् २९० (विक्रमी ६६६) होता है, जो विक्रमी ५८० से बहुत पीछे हैं. हमारे अनुमानसे उस समय वल्लमीमें कोई दूसरा राजा होगा, कि जिसके मारेजाने बाद उक्त खानदानकी वड़ी शाखा ( जिसमें गृहिल श्रोर वापा हुए ) मेवाड़के पहाड़ों याने ध्यवंली पहाड़में श्रांकर छुपी, श्रोर कुछ समय पीछे इसी खानदानकी छोटी शाखाने फिर वछभीपर क्वज़ह करितया, अथवा हमला करनेवाले लोगोंने वहाभीके वहे राजाओंको अपना मातह्त दिखलानेके लिये इस शाखाके किसी शरूसको वल्लभीपर विठादिया हो, ( जैसे कि अक्वर और जहांगीर वादशाहने महाराणा प्रतापसिंहके छोटे भाई सगरको महाराणाका खिताव देकर चित्तोड्पर बिठादिया था, श्रोर बड़ी शाखा वालोंने शत्रुकी आधीनतासे नफ़त करके पहाड़ोंमें तक्कीफ़ें उठाना सहन किया ), और उसीके वंशमें ध्रवसेन (१) और आख्री राजा छठा शिलादित्य हुआ, जिसके समयमें इस ख्रानदानके हाथसे वल्लभीका राज्य विल्कुल जाता रहा. अब इससे यह साफ़ तौरपर सावित होगया,

<sup>( ) )</sup> इस राजाको चीनी मुसाफ़िर ह्यूएन्त्सांगने ध्रुवपट छिखा है, जबिक वह ई े ६३९ कि में वञ्चभीको आया और उससे मुलाक़ात की— ( देखो एए २२० ).

कि विक्रमी ८२३ में या ६६६ में वछभी गारत होकर उस खानदानकी शाखा मेवाड़में नहीं आई, और न उस समय वछभीमें पिहला या छठा शिलादित्य था, जो वछभीसे मेवाड़का खानदान फटनेके समय वहां मारागया हो, किन्तु वह कोई दूसरा राजा था. हां यह पायाजाता है, कि वछभीपर दो हमले हुए, जिसमें पिहला बहुत बड़ा हमला तो गुहिलके मेवाड़में आनेके पिहले हुआ, जिसका हाल कर्नेल् टॉड वगैरहने जैन यन्थोंसे दिया है, और प्रशस्तियोंमें भी लिखागया है; और दूसरा हमला छठे शिलादित्यके समयमें अथवा उसके पीले इस खानदानकी नाताकृतीके जमानहमें हुआ, परन्तु इसका ठीक ठीक समय और व्यवरेवार हाल नहीं मिलता.

श्रव हम बापाका हाल लिखते हैं, जिसमें इन बातोंका निर्णय करना जुरूरी है, कि बापा किसी राजाका नाम था या खिताब, और खिताब था तो किस राजाका था, और उसने किस तरह श्रोर कव चित्तोंड़ लिया ? यह निश्चय हुआ है, कि बापा किसी राजाका नाम नहीं, किन्तु खिताब है, जिसको कर्नेल् टॉडने भी खिताब लिखकर श्रपराजितके पिता शीलको बापा ठहराया है; लेकिन कूंडांकी (विक्रमी ७१८ की) प्रशस्तिके मिलनेसे कर्नेल् टॉडका शीलको बापा मानना गलत साबित हुआ, क्योंकि उक्त संवत् में शीलका पुत्र श्रपराजित राज्य करता था, और विक्रमी ७७० [हि० ९४ = .ई० ७१३] में मोरी कुलका मानसिंह चित्तोंड़का राजा था (१), कि जिसके पीछे विक्रमी ७९० [हि० ११६ = .ई० ७३४] में बापाने चित्तोंड़का किला मोरियों से लिया, जो हम आगे लिखते हैं, तो हमारी रायसे श्रपराजितके पुत्र श्रर्थात् शील के पोते महेन्द्रका खिताब बापा था, श्रोर वही रावलके पदसे प्रसिद्ध हुआ। सिवा इसके एकलिंग महात्म्यमें बापाका पुत्र मोज और भोजका खुमाण लिखा है, उससे भी महेन्द्रका ही खिताब बापा सिद्ध होता है.

ऊपर वयान कीहुई कूंडांकी प्रशस्तिसे पायाजाता है, कि उक्त प्रशस्ति खोदी-जानेके समय अपराजित कम उच्च होगा, और उसने बड़ी उच्च पाई; और उसी प्रशस्तिमें उसके फौजी अफ्सरको सेनापित महाराज वराहिस िह लिखनेसे यह भी पायाजाता है, कि अपराजित एक बड़ा राजा था, क्योंकि किसी छोटीसी सेनाके अफ्सरका महाराज और सेनापितके पदसे प्रसिद्ध होना सम्भव नहीं. यकीन होता है,

<sup>(</sup>१) मानसरोवरकी प्रशस्ति, जो कर्नेल् टॉडको मिली, और जिसके हरएक श्लोकका तर्जमह उसने लिखा है, वह प्रशस्ति विक्रमी ७७० [हि०९४ = .ई०७१३] में खोदीगई थी, जिस क्षेत्र से उक्त संवत्में मोरी खानदानके राजाका चित्तींड़पर राज्य करना सावित है.

कि विक्रमी ७७० [हि॰ ९४ = .ई॰ ७९३] के क्रीब रात्रुओंने एकदम हमला करके अपराजितको उसके पहाड़ी राज्यमें आदवाया, जिसमें वह अपने साथियों सिहत लड़कर मारागया और उसका राज्य भी उसके हाथसे जातारहा. इस आपित्तकालमें उक्त राजाकी राणी अपने बालक पुत्र महेन्द्र (बापा) सिहत बचाई जाकर नागदामें पुरोहित विशिष्ठ रावलके यहां लाई गई, और वहीं रहने लगी; तो अब बापाके चित्तीड़का राज्य हासिल करनेका समय और उसकी हुकूमतका जमानह बताना जुरूर है.

जब महेन्द्र (बापा) अपने पुरोहितके यहां रहते रहते कुछ होश्यार हुआ, तो उसकी गायें चरानेके लिये जंगलमें जाने लगा, और इसी जमानहमें उसको भोडेला तालाबके पीछे हारीत नामी एक तपस्वी मिला. बापा हमेशह उसके पास जाता श्रीर उसकी टहल वन्दगी किया करता था; उसके ज़रीपुसे उसको एकलिङ्ग महादेवके दर्शन हुए, जो वांसके दक्षोंमें एक शिवलिङ्ग था. एकलिङ्ग माहात्म्यमें इस कथाको करामाती वातोंके साथ बढ़ाकर छिखा है, छेकिन मश्हूर है, कि उसी महात्माके आशीर्वादसे वापाको वरकत हासिल हुई, और बहुतसी दौलत ज़मीनसे मिली, और उसने विक्रमी ७९१ [हि॰ ११६ = .ई॰ ७३४] में राजा मान मोरीसे चित्तौड़का क़िला लिया. कर्नेल् टॉडने अपनी कितावमें जिन प्रमाणोंसे विक्रमी ७८४ हि॰ १०८ = .ई॰ ७२७ ] में वापाका चित्तींड लेना लिखा है, वे प्रमाण अनुमान मात्र हैं. अगर्चि हम भी इस विषयमें अपने अनुमानसे ही काम छेते हैं, परन्तु यह आम काइदह है, कि हरएक बातकी तहकीकातमें पहिले अनुमान की विनस्वत दूसरा अनुमान प्रवल होता है. मेवाडकी रूयातिकी पोथियों और वड़वा भाटोंकी किताबोंमें बापा रावलका चित्तौड लेना विक्रमी १९१ में छिखा है, छिकिन् हमारे ख्यालसे विक्रमी ७९१ के एवज १९१ का गलतीसे मरहूर होना पायागया, क्योंकि हिन्दी भाषामें एक और सातके अंककी गांठ एकसी होती है, केवल नीचेकी रेखा एककी सीधी और सातके अंककी पुरानी लिपिमें बहुत ही कम टेढ़ी होती थी, किसी प्रशस्ति अथवा पुस्तकमें सातके अंकका झुकाव नष्ट होजानेसे देखने वालोंने सातको एक समभकर १९१ मइहूर करिया, और उसीके अनुसार लिखाजाने लगा. कर्नेल् टॉडने अपने अनुमानसे लिखा है, कि मेवाडके वड़वा भाटोंने यह तो नहीं समझा, कि वछभी गारत होनेके १९० वर्ष पीछे बापा पैदा हुआ, और गलतीसे १९१ विक्रमीमें उसका होना ख्याल करके बैसा ही अपनी कितावोंमें लिखदिया. अब यह जानना चाहिये, कि यह गृलती कब हुई ? तो इसके छिये हम यह सावित करसके हैं, कि महाराणा रायमछके पीछे यह भूल प्रचलित हुई; क्योंकि एकलिङ्ग माहात्म्यमें, जिसको लोग वायुपुराणका हिस्सह कहते हैं, श्रीर जो मेवाड़ 🍇 देशमें एक पवित्र यन्थ मानाजाता है, उसके २० से २६ अध्यायतक वायु देवताने किं मेवाड़के भविष्यत राजाओं का वर्णन किया है और उस वंशावली में आख़री नाम महाराणा रायम का है, इससे पायाजाता है, कि उक्त राजाके समयमें यह यन्थ बनायागया.

कर्नेल् टॉडने श्रपने अनुमानसे बापाका २६ वर्पतक राज्य करना लिखा है, परन्तु हमारे अन्दाज़से १९ वर्प राज्य करना सावित होता है, क्योंकि एकलिङ्ग माहा-त्म्यके बीसवें अध्यायका इक्कीसवां खोक यह है:-

श्लोक.

राज्यन्दत्वा स्वपुत्राय आथर्वणमुपागतः॥ खचन्द्रदिग्गजाख्ये च वर्षे नागहदे मुने॥

अर्थ- अपने पुत्रको राज्य देकर (बापा) संवत् ८१० आठ सौ दशमें त्राथर्वण ऋषिके पास (सन्यास छेनेको) नागदामें आया.

जबिक विक्रमी ७९१ [हि॰ ११६ = .ई॰ ७३४] में महेन्द्र (बापा) ने चित्तोंड़का राज्य लिया, श्रोर विक्रमी ८१० [हि॰ १३५ = .ई॰ ७५३] में सन्यास लिया, तो साफ़ तोरपर सावित होगया, कि उसने १९ वर्षतक राज्य किया. इसके सिवा क्नेंल् टॉडने श्रपने अनुमानसे वापाका १५ वर्षकी अवस्थामें चित्तोंड़ लेकर ३९ वर्षकी उम्रतक राज्य करना लिखा है, लेकिन हमारे अनुमानसे २० वर्षकी अवस्थामें चित्तोंड़ लेकर ३९ वर्षकी अवस्था उसके सन्यास लेनेका समय मानना चाहिये, क्योंकि उक्त कर्नेल्के अनुमानसे भी वल्लभी गारत होनेके १९० वर्ष पीछे वापाका पैदा होना सावित होता है.

वाज़ लोग वापाका देहान्त खुरासानकी तरफ होना लिखते हैं, लेकिन यह बात ग़लत मश्हूर होगई है, क्योंकि वापाका समाधिस्थान एकलिङ्गपुरीसे उत्तरको एक मीलसे कुछ अधिक फ़ासिलेपर अवतक मौजूद है, जहां एक छोटासां मन्दिर है, जो जीणीं बार होकर पीछेसे दुरुस्त किया गया है, श्रीर उसपर वारहसोंसे कुछ ऊपर संवत् लिखा है, जो उसके जीणीं बारका संवत् है. यह रमणीय स्थान 'वापा रावल' के नामसे प्रसिद्ध है. इससे यह सावित होगया, कि वापाने एकलिङ्गपुरीमें परलोक वास किया, खुरासानकी तरफ नहीं. श्रल्वत्तह यह वात सहीह है, कि वापा रावलने थोड़े ही समयमें वहुत वड़ा नाम हासिल किया, श्रीर अपना राज्य भी बहुत कुछ वढ़ाया, स्थार खुरासान भी उसने फत्ह करिलया हो, तो श्राश्चर्य नहीं.

वापाने जो अपना ठक्व रावल रक्खा इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता, अल्वत्तह जिन पुजारी ब्राह्मणोंके यहां उसने पर्वरिश पाई वे रावल कहलाते थे, शायद यह लक्व वापाने उनकी खेरख्वाहीकी यादगारमें इक्तियार करिलया हो. लोग इस विपयमें कई किस्से वयान करते हैं, जिनमेंसे एक यह है, कि अम्बिका भवानीने स्वप्तमें वापाकी माताको कहा, कि तुम्हारे एक वड़ा प्रतापी खोर पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होगा, उसको चाहिये कि राजाका ख़िताव छोड़कर रावल कहलावे; और उसी कोलके मुवाफ़िक वापाने अपनी माताके कहनेसे यह पद धारण किया. चाहे कुलही हो, परन्तु इसमें सन्देह नहीं, कि रावल एदका अर्थ वहादुर राजपूतोंको शोभा देनेवाला है, याने राव शब्द उसके लिये आता है, जो लडाईके समय गर्जनाको स्वीकार करे.

वापाका चित्तोंड़ छेना छोग कई तरहपर प्रसिद्ध करते हैं. वाज़ छोगोंका क़ोंछ है, कि उसने मान मोशी राजाको फ़त्ह करके चित्तोंड़ छेछिया; श्रीर वाज़ कहते हैं, कि उसने उक्त राजाके यहां नोकर रहकर राज्य हासिछ किया. इसी तरह वापाको हारीतराशिके हारा महादेवका दर्शन होना भी बहुतसी करामाती वातोंके साथ प्रसिद्ध है. वाज़ छोग कहते हैं, कि वापाका शरीर याने कृद हारीत-राशिके वरदानसे १४ हाथ ऊंचा होगया, उनके हाथकी तछवार वत्तीस मन वजनकी थी, और वह एक वक्तमें कई वकरे खासके थे वग़ैरह वग़ैरह, और हिन्दी किवतामें भी इन वातोंका वयान है; छेकिन ऐसी वातोंका कोई पक्का सुबूत नहीं मिछता, जैसा जिसके जीमें श्राया उसी तरहका किस्सह कहसुनाया. हां-इसमें सन्देह नहीं, कि उसने राजा मान मोरीसे विक्रमी ७९१ [हि० ११६ = .ई० ७३४] में चित्तोंड़का किछा छिया. श्रावृके अचछगढ़ वग़ैरहकी प्रशस्तियोंमें इन करामाती वातोंका जिक्र नहीं है, केवछ हारीतराशिकी हुश्रासे राज्यका मिछना श्रीर एक पैरका सोनेका कड़ा वापाको हारीतका देना छिखा है, छेकिन ये प्रशस्तियां भी उस समयसे बहुत वर्ष पीछे छिखी गई हैं.

अगर्चि राजाओं की निस्वत करायाती वातों, और प्रसिद्ध किस्से कहानियों को उनके हालमें दर्ज न करना राजपूतानहमें एक वड़ा भारी जुर्म समभा जाता है, परन्तु मुम्स अकिञ्चनको अपने स्वामी महाराणा साहिव श्री शम्भुसिंह, श्री सज्जनसिंह और श्री फ़त्रहासिंह साहिवकी गुणग्राहकताने इस वातका हो सिल्ह और हिम्मत दिलाई, कि सहीह और अस्ली हालात ज़ाहिर करने के सिवा किस्से कहानियों की वातें वहुत ही कमी के साथ लिखकर पाठकों के अमूल्य समयको वचावे. यदि किस्से कहानियों की कहानियों का कुल भी हिस्सह सहीह नहीं, तो भी इसमें सन्देह नहीं, कि महेन्द्र (वापा)

हिन्दुस्तानका बड़ा प्रतापी, पराक्रमी और तेजस्वी महाराजाधिराज हुआ, और उसने अपने पूर्वजोंके प्रताप, बड़प्पन और पराक्रमको दोबारह प्रकाशित किया, जो थोड़े समयतक नष्ट होगया था. अगर यह महाराजा सारे हिन्दुस्तानका एक ही छत्रधारी न हुआ हो, तोभी हिन्दुस्तानके दूसरे राजाओं में अग्रगएय और बड़ा समक्षा गया था. इस राजाका बड़ा राज्य होनेकी बहुतसी गवाहियां मिलसक्ती हैं, जैसा कि अरव देशके मुसल्मान मुसाफ़िरों याने सुलैमान और अब्जै़दुल्हसनने बलहाराका राज्य चीन देशकी सीमातक लिखा है, जो बापा रावलके प्रपोत्रका समय होगा, जिसका तर्जमह जपर लिखागया है; और मश्हूर किस्से कहानियोंको सुनिये, तो बापा और उसके पोते आदिको हिन्दुस्तानका चक्रवर्ती कहसके हैं.

महेन्द्र (बापा) श्रोर रावल समरसिंहक बीचकी पीढ़ियोंका तवारीख़ी हाल सिवा किस्से कहानियोंके शृंखलावड पूरा पूरा न मिलनेके कारण श्रव हम यहांपर रावल समरसिंहका हाल लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि उक्त रावलकी तवारीख़ एथ्वीराजरासा नामकी पुस्तकसे बहुत कुछ गृलत मश्हूर होगई है, श्रोर हरएक आदमी उसको पूरे यक़ीनके साथ मानता है. वास्तवमें यह अन्थ किसी भाटने एथ्वीराजके बहुत समय पीछे भाषा कवितामें वनाकर प्रसिद्ध करदिया है; मैं नहीं जानता कि उसने किस मल्लबसे यह अन्थ रचकर राजपूतानहकी तवारीख़को वर्बाद किया.

उक्त प्रत्यकी नवीनता सिद्ध करनेके लिये यहांपर चन्द सुवूत लिखेजाते हैं:—
यह बहुत प्रसिद्ध हिन्दी काव्य जिसे बहुधा विद्यान लोग एथ्वीराज चहुवानके किव
चन्द वरदईका बनाया हुआ मानते हैं, और जो एथ्वीराजका इतिहास जन्मसे मरण
पर्यंत वर्णन करता है, अरूल नहीं है; मेरी बुद्धिके अनुसार यह प्रन्थ चन्दके कई सी
वर्ष पीछे जाली बनाया गया है. इसका बनाने वाला राजपूतानहका कोई भाट था, जिसने
इस काव्यसे अपनी जातिका बड्प्पन दिखलाना चाहा. एथ्वीराजरासा एथ्वीराज
या चन्दके समयमें नहीं, किन्तु पीछे बना, इस बातको में कई प्रमाणोंसे सिद्ध
करसका हूं. पहिले तो यह कि बहुतसे उदाहरण लिखकर, और उनको अशुद्ध ठहराकर
इस काव्यमें लिखेहुए साल संवतोंकी गलती जाहिर करूगा, जैसे कि एथ्वीराजका जन्म
संवत् उक्त नामकी हरूताक्षरी पुरुतकके पत्र १८ एष्ठ १ में लिखा है:—

दोहा.

एकादससे पंचदह विक्रम साक अनन्द ॥ तिहि रिपुपुर जय हरनको मे प्रथिराज निरन्द ॥



अर्थात् शुभ संवत् विक्रमी १९१५ में राजा पृथ्वीराज अपने शत्रुका नगर 🐇

फिर उसी पत्रके दूसरे एष्टपर निम्न लिखित पद्धरी छन्द लिखा है:-

दर्वार बैठि सोमेसराय ॥ लीने हजूर जोतिग बुलाय ॥ कहो जन्मकर्म बालक बिनोद् ॥ सुभ लग्न सुहूरत सुनत मोद ॥ १ ॥ संबत इक दश पञ्च अग्ग ॥ वैसाष तृतिय पख कृष्ण लग्ग॥ गुरु सिद्ध जोग चित्रा नखत॥ गर नाम करन सिसु परम हित्त॥ २॥ ऊषा प्रकास इक घरिय राति॥ पल तीस अंश त्रय वाल जाति॥ गुरु वुद्ध सुक्र परि दसें थान ॥ अप्टमे वार शनिफल बिधान॥ ३॥ पंचमे थान परि सोम भोम॥ ग्यारमे राहु खल करन होम॥ वारमे सूर सो करन रंग॥ अनमी नमाय तिन करे भंग॥ १॥

इस छन्दमें एथ्वीराजके जन्म समयपर ज्योतिषियोंकी कहीहुई जन्मपत्रीकी बातें िखी हैं. छन्दका अर्थ यह है, कि राजा सोमेश्वरदेव (एथ्वीराजका पिता) एक दर्वार करके विराजमान हुआ, और उसने ज्योतिषियोंको अपने सामने बुलाकर कहा, कि वालकके जन्मकर्म और चरित्र वतलाओ. उसका अच्छा लग्न और अच्छा मुहूर्त सुनतेही सब लोग हिंदत हुए.

विक्रमी १११५ वैशाख कृष्ण तृतीयांके दिन जन्म हुआ; गुरुवार, सिह्न योग, और चित्रा नक्षत्र था; और गर नामका करण बाठकके ठिये परम हितकारी था; जन्म होनेकें समय एक घड़ी ३० पठ ३ अंश ऊषाकाठके व्यतीत हुएथे; तृहस्पति, बुध, और शुक्र १० वें भवनमें थे; आठवें शनिश्चरका फठ बाठकके ठिये बतठाया गया; चन्द्र और को मंगठ पांचवें स्थानमें थे, और राहु ११ वें स्थानपर था, जो हुए वैरियोंको जठाने-

वाला है; सूर्य बारहवें भवनमें था, जो बड़ा प्रताप या बड़ी कान्ति देने वाला, श्रीर नहीं नमने ( झुकने ) वाले वैरियोंको झुकाकर नष्ट करने वाला है.

इसी छन्दमें आगे ज्योतिषियोंने पृथ्वीराजकी अवस्थाके विषयमें राजा सोमेश्वर-देवसे भविष्यद्वाणी कही है:-

चालीस तीन तिन वर्ष साज। किल पुहिम इंद्र उदार काज॥ इसका अर्थ यह है, कि तेतालीस वर्षकी उसकी अवस्था होगी, और किलयुगमें वह एथ्वीका उदार करने वाला इंद्र होगा.

फिर एक छप्पय छन्द दिङ्घीदानप्रस्तावके पत्र ९० के १ एष्टमें छिखा है, जिसमें यह वर्णन है, कि एथ्वीराजको उसके नाना दिङ्घीके राजा अनंगपाछ तंवरने गोदिखया, जिसके कोई पुत्र नथा:-

एकाद्श संवतह श्रष्ठ अग्ग हित तीस भिन ॥ प्रथम सु ऋतु तहं हेम सुद्ध मगिसर सुमास गिन ॥ सेत पक्ल पंचिमय सक्छ वासर गुरु पूरन ॥ सुदि मगिसर सम इन्द्र जोगि सिद्ध हि सिध चूरन ॥ पहु श्रमंगपाछ श्रिष्य पुहिम पुत्तिय पुत्त पवित मन ॥ छंड्यो सुमोह सुख तन तरुनि पित वद्गी सज्जे सरन॥ १॥

इसका अर्थ यह है, कि संवत् ११३८के हेमंत ऋतुके आरम्भमं, शुभ मार्गशीर्ष महीनेके शुक्कपक्षकी पंचमी तिथि, और सकल कला करके पूर्ण टहरूपतिवारको, मंगलदायक मृगशिर नक्षत्र (१) के अखंडित चन्द्रमा, और सिंह योग में, जो मंगलकी चूर्ण है, राजा अनंगपालने अपना राज्य अपनी पुत्रीके पुत्र, अर्थात् दौहित्रको प्रसन्नता पूर्वक शुंह मनसे दिया; और आप अपने शरीरका तथा स्त्रियोंका सब सुख त्यागकर बद्रिकाश्रमको गया, अर्थात् उसने श्री बद्रीनाथके चरण कमलोंका आश्रय लिया.

फिर माधव भाटकी कथाके पर्व (पत्र ८४ एष्ठ १) में यह दोहा लिखा है:-दोहा.

- १- ग्यारहसै अठतीस भिन भी दिङ्की प्रथिराज ॥ सुन्यो साह सुरतानवर बजे बज सुवाज॥१॥ अरिल.
- २- ग्यारहसे अठतीसा मानं मे दिल्ली नृपराज चुहानं ॥ विक्रम बिन सक बंधी सूरं तपै राज एथिराज करूरं ॥ १ ॥

<sup>(</sup>१) शुक्क पंचमीमें सृगशिर नक्षत्र नहीं होसका.

#### अर्थ.

१- पृथ्वीराज संवत् ११३८ में दिल्लीका राजा हुआ; इस बातको सुनकर सुल्तान शहाबुदीन गोरीने लड़ाईके अच्छे बाजे बजवाये.

२- संवत् ११३८ में ( पृथ्वीराज ) चहुवान दिल्लीका राजा हुआ; विक्रमादित्यके विना भी यह राजा संवत् चलानेके योग्य है, अर्थात् इसका पराक्रम विक्रमके समान है. इसका बड़ा कूर राज तपता है, अर्थात् इसकी आज्ञाको कोई नहीं मेट सक्ता.

पृथ्वीराजके नौकरोंमेंसे 'कैमास' नामी एक बुद्धिमान राजपूतने, जिसका नाम अभीतक प्रसिद्ध है, शहावुद्दीनसे जो छड़ाई की उसका वर्णन १८० पत्रके पहिले एछमें इस प्रकार छिखा है:--

#### हनूफाल छन्द.

- 9- संवतं हरचाळीस, वदि चैत एकम दीस ॥ रविवार पुष्य प्रमान, साहाव दिय मैळान ॥ १॥ छप्पय.
- २- ग्यारहसे चाठीस चैत विद सस्सिय दूजो ॥
  चट्यो साह साहाब आनि पंजावह पूज्यो ॥
  ठक्ख तीन श्रसवार तीन सेंहस मद मत्तह ॥
  चल्यो साह दरकूंच किंदय जुग्गिनि धुर बत्तह॥
  सामंत सूर विकसे उअर कायर कंपे कठह सुनि॥
  कैमास मंत्रि मंत्रह दियो दिग बैठे चामंड पुनि॥ १॥
  श्रर्थ.

१- संवत् ११४० ('हर' ज्योतिपमें ११ को कहते हैं) चैत्र कृष्ण त्रतिपदा रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र (१) के समय शहाबुद्दीन गौरीने अपनी सैन्यके डेरे दिये.

२-संवत् ११४० चेत्र कृष्ण २ के चन्द्रमाके दिन शहाबुद्दीन गोरीने चढ़ाई की, और पंजाबमें पहुंचा, अथवा वहांके लोगोंने उसको पूजा, अर्थात् मानलिया; उसके साथ तीन लाख सवार और तीन सहस्त्र मतवाले हाथी थे. वहांसे निकलकर मन्जिल दर मन्जिल जुग्गिनी (दिल्ली) की ओर घुर्राता हुआ चला, योद्दा और बहादुरोंका मन प्रसन्न हुआ, कायर लोग लड़ाईका नाम सुनकर कांपने लगे, मंत्री कैमास जिसने प्रथ्वीराजको सलाह दी थी, और चामंडराय जो उसका वीर योद्दा था, दोनों उसके पास बैठे थे.

<sup>(</sup>१) इस दिन पुष्य नक्षत्र नहीं होसका,



ग्यारहसे चालीस सोम ग्यारस विद चैतह ॥ भये साह चहुवान ठरन ठाढ़े बिन खेतह ॥ पंच फोज सुरतान पंच चौहान बनाइय ॥ दानव देव समान ज्वान ठरने रिन धाइय ॥ किह चंद दंद दुनिया सुनो वीर कहर चच्चर जहर ॥ जोधान जोध जंगह जुरत उभय मध्य बीत्यो पहर ॥ १॥ अर्थ.

संवत् ११४० चेत्र कृष्ण ११ सोमवारके दिन प्रथ्वीराज चहुवान दिझीका शाह याने राजा, बन सजकर रणरंगमें छड़नेको खड़ा हुआ; सुल्तानकी फ़ोजके ५ व्यूह देखकर चहुवानने भी अपनी फ़ोजके प्रथक् प्रथक् ५ समूह बनाये; दानवोंके समान सुसल्मान, और देवताओंके समान राजपूत जवान छड़नेके छिये रणको धाये. चन्द कि कहता है, हे दुन्याके छोगो सुनो ! कि छड़ाई किस प्रकारकी हुई – वीरोंके छछाटसे क्रोधका ज़हर (विष) चमकने छगा, छड़ाईमें बहादुरोंसे बहादुर जुटने छगे, और दोनों दछके बीच एक पहरतक छड़ाई हुई.

फिर ६ ऋतुके वर्णनके अध्याय (पत्र २४२) के दूसरे एछमें यह दोहा लिखा है:-दोहा.

> ग्यारहसे एक्यावने, चेत तीज रविवार ॥ कनवज देखन कारणे, चल्यो सु संभरिवार ॥ १ ॥ अर्थ.

संवत् ११५१ चेत्र कृष्ण ३ रविवारके दिन संभरी, अर्थात् चहुवान राजा कृत्रीज देखनेको चला.

एथ्वीराज और शहाबुद्दीन गौरीकी त्र्याखरी लड़ाईका वृत्तान्त ३६० पत्रके पहिले एष्टमें इस प्रकार लिखा है:-

### दोहा

१- शाकसु विक्रम सत्त शिव।
अष्ट अग्र पंचास॥
शितश्चर संक्रान्ति क्रक।
श्रावण अद्यो मास॥



ञ्चर्थ.

१-संवत् ११५८ ('शिव' ज्योतिषमें ११ को बोलते हैं ) शनिवारके दिन, जबिक कर्क संक्रान्ति थी, ख्रीर श्रावणका खाधा महीना व्यतीत हुआ था, लड़ाई हुई.

२-श्रावणकी श्रमावास्याके रोज, जोकि एक शुम दिन है, सूर्य निकलनेके दो घड़ी पीछेदोनों दीन (धर्म) के दलोंमें, अर्थात् हिन्दू और मुसल्मानोंमें पहिला क्रोध इसलिये किया गया, कि वीरोंको लाल रंग मिले; संक्षेपमें दोनों दलोंके श्रंगका रंग क्रोधसे रक्तवर्ण होगया.

पत्र ३८० एए १, वड़ी लड़ाईके ऋध्यायमें यह छप्पय लिखा है:-

छप्पय.

एकादससे सत्त, अह पंचास श्रिधकतर ॥ सावन सुकल सुपक्ख, बुद्ध एका तिथि वासर ॥ वज्र योग रोहिनी, करन वालवधिक तैतल ॥ प्रहर सेप रस घटिय, श्रादि तिथि एक पंचपल ॥ विश्थिरिय वत्त जुद्धह सरल, जोगिनिपुर वासर विपम॥ संपत्तिथान सुरस्तिय जुरि, रहिस रवी कीनो विरम ॥ १॥ अर्थ.

संवत् ११५८ श्रावण शुक्क पक्ष प्रतिपदा व्धवारके दिन, वज्र योग, रोहिणी नक्षत्र (१), करण वाठव, श्रोर उससे श्राधक तैतल, जिस समय पिछली रातमें ६ घड़ी वाक़ी थी, और प्रतिपदाकी एक घड़ी और ५ पल वीते थे, लड़ाईकी बात बड़ी सरलतासे (पूरे तौरपर) फैल गई; वह दिन दिश्लीके लिये वड़ा खोटा था. लड़ाई इस तरहपर हुई, कि मानो लक्ष्मीक स्थानपर सरस्वतीने उससे युद्ध किया; लड़ाई देखनेके लिये सूर्यने भी ठहरकर विश्राम किया.

जपर लिखे हुए उदाहरण राजपुस्तकाल्यकी प्रथ्वीराजरासा नामकी पुस्तकोंको मिलाकर लिखे गये हैं, जो पुस्तकें वेदलेकी पुस्तकके अनुसार हैं. यहांपर उदाहरणकें लिये सिर्फ़ एकही जगहका संवत् लिखना काफ़ी होता, परन्तु अनेक संवत् इस ताल्पर्यसे लिखे गये हैं, कि किसीको यह सन्देह नहो, कि कदाचित् लिखने वालेने



<sup>(</sup>१) श्रावण शुक्क १ को रोहिणी नक्षत्र नहीं होसका.

भूल की हो; और मैं आशा रखता हूं, कि पाठकोंको इस तरहसे सन्तोष होजायेगा, कि ऐसी ग्लती नहीं हुई.

श्रव जपर लिखेहुए उदाहरणोंके संवतोंपर विचार करना चाहिये. पहिले यह देखना चाहिये, कि पृथ्वीराज शहाबुद्दीन ग़ौरीके साथ किस संवत्में लड़ा, और दिन्नीमें वह किस समय राज करता था.

पृथ्वीराजरासामें छड़ाईका संवत् ११५८ छिखा है, परन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि संवत् १२४९ में पृथ्वीराजने शहाबुद्दीन गौरीके साथ पंजावमें छड़ाई की; और वह उस समयसे पहिले दिङ्कीमें राज करता था, जिसके प्रमाण नीचे छिखे ति हैं:—

'तवकाति नासिरी' (जो हिजी ६०२ = विक्रमी १२६१ = .ईसवी १२०५ में ब्नाई गई) का अन्थकर्ता शराबुद्दीनके विपयमें इसतरह लिखता है, कि "शह'बुद्दीन गौरीने हिजी ५७१ [ वि० १२३२ = .ई० ११७५ ] में मुल्तान लिया, श्रीर हिजी ५७४ वि॰ १२३५ = .ई॰ ११७८ में श्रोरछा और मुल्तान होकर नेहरवालाकी ओर आया; नेहरवालाके राजा भीमदेव या वसुदेवकी फौजसे सामना हुआ; बादशाहकी फोज भागगई, श्रोर वह बेम्राद छोटगया. हिन्ती ५७७ [ वि० १२३८ = .ई० ११८१ | में वह छाहोरको आया, और सुल्तान महमूदके सन्तान (खुस्त्रोमछिक) ने अपने लंडकेको मए एक हाथीके उसके पास भेजकर उससे सुलह करली. हिजी ५७८ वि॰ १२३९ = .ई॰ ११८२ ] में बादशाह देवलकी स्रोर स्राया, और समुद्रके किनारेके तमाम शनर ज़ब्त करिल्ये, और बहुतसा माल लेकर वापस लौटगया. हिजी ५८० [वि० १२४१ = .ई० ११८४ ] में यह दोबारह लाहौरको आया, और सव .इलाक्ह लूटकर सियालकोटका क़िला बनवानेके बाद पीछा छौ हिजी ५८ [वि० १२४३ = .ई० ११८६] में उसने लाहीरपर फिर चढाई की, खुस्रों मिलकनो क़ैद करिया, श्रीर लाहीर लेकर सेनापित अलीकमीख़को वहां का हाकिम नियत किया, और इस किताब लिखने वालेके बाप सिराजुद्दीन मिन्हाजको हिन्दुरुतानकी सेनाका क्वाजी बनाया.

हिजी ५८७ [वि॰ १२४८ = .ई॰ ११९१ ] में उसने सरहिन्दका किला फ़त्ह करके काजी जियाउद्दीनको सोंपा, जो इस किताबके लिखने वालेके नानाका चचेरा भाई था. काज़ीने १२०० आदमी किलेमें रक्खे, कि जिनसे बादशाहके आने तक किलेकी रक्षा होसके; लेकिन राय कोला पिथौरा पास आगया था; सुल्तान भी आपहुंचा. हिन्दुस्तानके सब राजा पिथौराके साथ थे. सुल्तानने दिल्लीके राजा गोविन्द-रायपर हमलह किया, जो हाथीपर सवार था, और नेज़ा अर्थात् भाला मारकर 👰

श्रीविन्दरायके दो दांत तोड़डाले. राजाने एक सेल (बर्छा) मारा, जिससे सुल्तानकी स् भुजामें बड़ी चेट लगी, उसको घोड़ेसे गिरते हुए एक ख़ल्जी सिपाहीने संभाला. बादशाहकी सब फौज भाग निकली.

राजा पिथौराने काजी तोलकको सरहिन्दके किलेमें आघेरा, और १३ महीने तक बराबर लड़ाई रही. बादशाह बदला लेनेको फिर हिन्दुस्तानमें आया. कितावके लिखने वालेने एक भरोसेवाले आदमी मुईनुद्दीनसे, जो बादशाहके साथ था, यह सुना कि उस समय मुसल्मानी सेनाकी संख्यायें १२०००० सवार थे. सामना होने के पहिले सुल्तानने अपनी फ़ौजके १ टुकड़े करिंदेये, और सिपाहियोंको कहा कि " हर तरफसे तीरदाज़ी करो, श्रीर जब नालाइवोंके हाथी श्रीर आदमी इत्यादि चढ़ाई करें, तो हटजाओं ". मुसल्मानी फ़ौजने ऐसी कार्रवाईसे काफिरों (हिन्दुओं) को हरादिया. खुदाने बादशाहको फ्त्रह बख्ञी, और काफिरोंने भागना शुरू किया. पिथौरा राथीसे उत्तरकर घोड्पर चढ़ा, और एकदम भागा, लेकिन् सरस्वतीकी नद्में पकडाजाकर मारडालागया. दिलीका गोविन्दराय लडाईमें यारागया, जिसनी सूरत वादशाहने पहिचानछी; क्योंकि उसके दो दांत पहिली लडाईमें टूटगये थे. राजधानी अजमेर, सवालक और हांसी व सरस्वती इत्यादि मुल्क लेलिये गये. यह फत्ह हिजी ५८८ वि० १२४९ = .ई० ११९२ ] में प्राप्त हुई. कुतुबुद्दीन ऐवकको कुहरामके किलेपर नियत करके आप गज़नीको छौटगया, और कुतुब्-द्दीन ऐवकने मेरट, दिङ्की खादि लेलिये. हिजी ५८९ [वि० १२४९ = .ई० ११९३] में कुतुबुद्दीनने कोयलका क़िला लिया. हिन्नी ५९० [वि०१२५० = .ई०११९४] में सुल्तान गुज्नीसे कुञौज श्रौर वनारसको आया, और चंदावलके पास राय जयचन्दको मार भगाया. इस जीतमें २०० से ज़ियादह हाथी हाथ छगे. बाद ाहिकी मातह्तीमें कुतुबुद्दीनने नेहरवाला, कालेवा, वदायूं वगेरह वहुतसे शार फ़त्ह किथे. तो इन सब लड़ाइयोंका हाल 'फुतूह कुतुबी' (१) में लिखाजायेगा ".

श्रव यह देखना चाहिये, कि हिजी ५८७ = ई॰ ११९१ = वि॰ १२४८ के हैं, श्रीर हिजी ५८८ = ई॰ ११९२ = वि॰ १२४९ के होता है. इससे सिद्ध हुश्रा, कि शहाबुद्दीन श्रीर एथ्वीराजकी लड़ाई, जिसमें एथ्वीरा का देहान्त हुआ, विक्रमी १२४९ में हुई, श्रर्थात् एथ्वीराजरासामें लिखे हुए विक्रमी ११५८ [हि॰ ४९४ = ई॰ ११०१ | से प्राय:९० वर्ष पीछे. यद्यपि 'तवकाति नासिरी' का लिखने वाला विदेशी

<sup>(</sup> १ ) यह किताव सुल्तान कुतुवुदीन ऐवकके हालकी मालूम होती है.

था, परन्तु वह संवतोंमें भूछ नहीं करसका, शायद नामोंमें गृछती भछेही की हो. तारीख श्रबुछिफ़दा किताबकी दूसरी जिल्दमें शहाबुद्दीनके हिन्दुस्तानमें आनेका हाछ छिखा है, और उसमें हिजी ५८६, ५८७ व ५८९ में जो जो बातें हुई, उन सबका संक्षिप्त वर्णन है, परन्तु पृथ्वीराजकी छड़ाईका हाछ नहीं छिखा, तोभी शहाबुद्दीन

संक्षिप्त वर्णन है, परन्तु पृथ्वीराजकी छड़ाईका हाछ नहीं छिखा, तोभी शहाबुद्दीन ग़ौरीका उस समयमें होना, अच्छीतरह सिद्ध है; और पीछेके इतिहासोंमें भी वही विक्रमी १२४९ पृथ्वीराज और शहाबुद्दीनकी छड़ाईका संवत् छिखा है. जबिक राजा जयचन्द और शहाबुद्दीन ग़ौरीका समय निश्चिय होगया, तो एथ्वीराजके समयमें भी कुछ सन्देह नहीं रहा; क्योंकि वह उन्हींके समयमें हुआ था.

किताबोंका प्रमाण देनेके पश्चात् अब मैं पापाण छेख अर्थात् प्रशस्तियोंका प्रमाण देता हूं, जो मेदपाट (मेवाड़) देशमें पाई गई हैं, श्रीर थोड़ेसे उन तामपत्रोंका भी जो बंगाछेकी एशियाटिक सोसाइटीके पत्रोंमें छपे हैं.

9 - एक प्रशस्ति मेवाड़के .इलाक़ेमें बीजोलिया यामके समीप राजधानीसे प्रायः ५० कोसपर महुवेके दक्षके नीचे एक चटानपर, श्रीपार्थनाथजीके कुंडसे उत्तर कोटके निकट है. इस चटानकी अधिकसे अधिक लम्बाई १२ फीट ९ इंच, और कमसे कम ८ फीट ६ इंच; और चौड़ाई ३ फीट ८ इंच है. इस प्रशस्तिमें लिखा है, कि एथ्वी-राजके पिता राजा सोमेश्वरदेवने रेवणा याम स्वयंभू पार्श्वनाथजीको भेट किया. यह प्रशस्ति एक महाजनने विक्रमी १२२६ फाल्गुन कृष्ण ३ को खुदवाई. इससे स्पष्ट है, कि एथ्वीराज विक्रमी ११५८ में बदापि नहीं होसक्ता, और एथ्वीराजरासामें लिखा है, कि वह उस संवत्में मारागया, जो बिल्कुल अशुद्ध है. इस प्रशस्तिमें चहुवानोंकी वंशावली सोमेश्वरदेवके नामपर पूरी होगई है. इससे मालूम होता है, कि उसका कुंवर एथ्वीराज इस प्रशस्तिकी तिथितक राजगद्दीपर नहीं बैठा था.

२ - दूसरी प्रशस्ति मेनालगढ़ .इलाकृह मेवाड्में एक महलके उत्तरी फाटकके जपर वाले एक स्तम्भपर मिली है, जिसमें यह वर्णन है, कि भावब्रह्म मुनिने विक्रमी १२२६ में, जबिक प्रथ्वीराज चहुवान राज करता था, एक मठवनवाया.

पहिली और दूसरी प्रशस्तियोंके मिलानेसे अनुमान होता है, कि एथ्वीराजने विक्रमी १२२६ के फाल्गुन कृष्ण ३ और चैत्र कृष्ण ३० के बीचमें राज्यगद्दी पाई होगी; परन्तु यदि संवत्का आरम्भ चैत्र शुङ्क पक्षको छोड़कर किसी दूसरे महीनेसे माननेका प्रचार रहा हो, जैसा कि अभीतक कहीं कहीं प्रचलित है, तो विक्रमी १२२६ फाल्गुन कृष्ण ३ और उसके सिंहासनारूढ होनेके बीचमें अधिक समय क्यांति हुआ होगा; क्योंकि दूसरे संवत्का आरम्भ कई महीने पीछे हुआ होगा.

यह एक साधारण नियम है, कि इतिहास समयानुसार वनते हैं, जिनमें बढ़ावा प्रा झू भी होता है, परन्तु विशेषकर सच्चा हाल लिखाजाता है, श्रीर संवत् मितीमें कदापि अन्तर नहीं होता, अगर होता भी है, तो एथ्वीराजरासा सरीके अन्थोंमें, कि जो अगले अन्थकर्ताओंके नामसे कर्त्तवी (जाली) बनालियेजाते हैं, जैसाकि इस समयमें भी धर्माधिकारी लोग प्राचीन समयका हवाला देनेके लिये नई कितावें रचकर पुरानी पुस्तकोंके नामसे प्रसिद्ध कर उन्हें पुराण बनादेते हैं. यदि एथ्वीराजके किव चन्द वरदईने एथ्वीराजरासाको बनाया होता, तो वह इतनी बड़ी भूल ९० वर्षकी नहीं करता, और जान बूझकर श्रशुद्ध संवत् लिखनेसे उसको कुछ लाभ नहीं होता.

बंगाल एशियाटिक सोसाइटीके जर्नल सन् १८७३ .ई॰ के एछ ३१७ में क्न्नीजके राजा जयचन्दके तास्वपत्रोंका वर्णन है, जिनका संवत् १२३३–१२४३ ( .ई॰ ११७६ – ११८६ ) है. वहांपर यह लिखा है, कि इस राजाको मुसल्मानोंने संवत् १२४९ ( .ई॰ ११९३ ) की लड़ाईमें हराया.

जयचन्दकी वेटी संयोगिताके साथ एथ्वीराजने विवाह किया था; और इसी जयचन्दको शहाबुद्दीन गोरीने क्झोजमें दिझी छेनेके पीछे शिकस्त दी थी, जैसाकि 'तवकाति नासिरी' में छिखा है.

कर्नेल् टॉडने अपनी टॉडनामह राजस्थान नामकी पुस्तकमें विक्रमी १२४९ में शहावुद्दीन ख्रोर एथ्वीराजसे छड़ाई होना छिखा है, परन्तु उन्होंने एथ्वीराजरासामें छिखेहुए संवत् ११५८ के अशुद्ध होनेका कारण कुछ नहीं छिखा, अर्थात् उसको ख्रशुद्ध ठहरानेके छिये कोई प्रमाण या दछीछ नहीं दी. फिर उन्होंने रावछ समरसीके प्रपोत्र राणा राहप्पका विक्रमके १३ वें शतकमें होना छिखा है, जो वास्तवमें १४ वें शतकके चोंथे भागमें हुए थे. हम कर्नेल् टॉडको कुछ दोप नहीं छगासके, क्योंकि पृथ्वीराजरासासे राजपूतानहके इतिहासोंमें संवतोंकी बहुतसी भूछें होगई हैं, ख्रोर उनके छिये उस समय दूसरा छत्तान्त छिखना बहुतही कठिन, विक् ख्रसम्भव था, जबिक इतिहासकी सामग्री बड़ी कठिनतासे प्राप्त होती थी. ख्रगर उनका दोप इस विपयमें हैं, तो केवछ इतना ही है, कि उन्होंने ख्रपनी पुस्तकके पूर्वापरकी ख्रोर दृष्टि नहीं दी. उनके वर्णनसे बहुतरे ग्रन्थकर्ताख्रोंने गृछती की, जैसे फ़ार्वस साहिबने ख्रपनी 'रासमाछा' में, प्रिन्सेप साहिबने ख्रपनी 'एंटिकिटीज़' किताबकी दूसरी जिल्दमें, ख्रोर डॉक्टर हंटर साहिबने च्रपने 'इम्पीरियछ गज़ेटिखर' की नवीं जिल्दके पृष्ठ १६६ में ( छएडन नगरमें छपी हुई सन् १८८१ ई० की) छिखा है, कि ईसवी १२०१ ( = वि०

विक्रमी १३२४ ( = .ई॰ १२६७) के पहिले तो रावल समरसीका भी कोई चिन्ह, नहीं की मिलता, जैसाकि इस लेखकी अगली प्रशस्तिसे प्रकाशित होगा.

पृथ्वीराजरासासे जो जो अशुद्धताएं इतिहासोंमें हुई, उनका थोडासा ठ्तान्त यहांपर लिखाजाता है :--

पहिले जमानहमें इतिहास लिखनेका रवाज मुसल्मान लोगोंमें था, हिन्दुओं में नहीं था, श्रोर अगर कुछ था भी तो केवल इतना ही कि कवि लोग बढ़ावेके साथ काव्य लिखते थे, श्रोर बड़वा लोग वंशावलीके साथ थोड़ा थोड़ा तवारीख़ी हाल श्रपनी पोथियोंमें लिखलिया करते थे. लेकिन यह ख़याल रखना चाहिये, कि इन लोगोंकी पोथियोंमें विक्रमी १४०० से पहिलेकी जो वंशावलियां पाईजाती हैं वे सव अशुद्ध श्रोर क़ियासी, श्रर्थात् श्रनुमानसे बनाई हुई हैं; श्रोर विक्रमी १४०० श्रोर विक्रमी १६०० के बीचके कुर्सीनामों (वंशावली) में कई गृलतियां मिलती हैं, श्रव्वत्तह विक्रमी १६०० के पीछेकी वंशावली कुछ कुछ शुद्ध मालूम होती हैं.

जब एथ्वीराजरासा तय्यार होकर पृथ्वीराजके कवि चन्द्का बनाया हुआ प्रसिद्ध कियागया, तब भाट श्रोर वड़वोंने पृथ्वीराजके स्वर्गवासका संवत् विक्रमके १२ वें शतकमें मानकर श्रपनी राजपूतानहकी सब पुस्तकोंमें वही लिखदिया, जैसाकि रासामें चित्तौड़के रावल समरसीका विवाह पृथ्वीराजकी विहन पृथांके साथ होना लिखनेके कारण रावल समरसीके गादी विराजनेका संवत् ११०६ और पृथ्वीराजके साथ लड़ाईमें १३००० सवारोंके साथ उनके मारेजानेका संवत् ११५८ आवण शुक्क ३ लिखदिया. विचार करना चाहिये, कि उन बड़वा भाटोंने रावल समरसिंहका मारा जाना विक्रमी ११५८ में लिखकर उसीको पुष्ट करनेके लिये रावल समरसिंहको लेकर राणा मोकलके देहान्त तक नीचे लिखेहुए सब राजाश्रोंके संवत् श्रपनी कितावोंमें श्रनुमानसे लिखिदये:—

| १ – रावल समरसिंह.  | ८ – नागपाल.         | १५ – ऋरिसिंह.     |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| २ – रावल रत्नसिंह. | ९ – पूर्णपाल.       | १६ – अजयसिंह.     |
| ३ – रावल कर्णसिंह. | १० – पृथ्वीपाल.     | १७ – हमीरसिंह.    |
| ४ - राणा राहप्प.   | ११ - भुवनसिंह.      | १८ – क्षेत्रसिंह. |
| ५ - राणा नरपति.    | १२ – भीमसिंह.       | १९ – लक्षासिंह.   |
| ६ – दिनकरण.        | १३ <b>–</b> जयसिंह. | २० – मोकल.        |
| ७ – यशकरण.         | १४ – लक्ष्मणसिंह.   |                   |

राजपूतानहके छोगोंने इन नामोंके संवतोंपर जैसाकि बड़वोंने छिखा था, विश्वास करिया, और वैसाही अपनी किताबोंमें भी छिखदिया. अब देखिये कैसे आश्चर्यकी 🚳



बात है, कि रावल समरसीका पृथ्वीराजकी बहिनके साथ विवाह करना पृथ्वीराज- कि रासामें लिखा है, जो कदापि नहीं होसका, क्योंकि राजा पृथ्वीराज रावल समरसीसे १०० वर्ष पहिले हुन्या था.

३ - गंभीरी नदी, जोिक चित्तीं इके प्रसिद्ध किलेके पास बहती है, उसपर एक पत्थरका पुल बना हुआ है, वह महाराणा लक्ष्मणिसंह के कुंवर अरिसंह का बनवाया हुआ कहा जाता है; और यद्यपि मैंने किसी फ़ार्सी इतिहासमें लिखा हुआ नहीं देखा, परन्तु कोई कोई मुसल्मान लोग उसको अलाउदीन ख़ल्जीके बेटे ख़िज़रख़ांका बनवाया हुआ कहते हैं: चाहे उस पुलको किसीने बनवाया हो, हमको इससे कुछ बहस नहीं; परन्तु यह तो निश्चय है, कि वह विक्रमके चौदहवें शतकके समाप्त होते होते बनाया गया, और उसकी बनावटसे जान पड़ता है, कि वह किसी मुसल्मानने बनवाया होगा। उस पुलमें पानीके नो निकास हैं, और पूर्वसे पश्चिमकी ओर आठवें द्र्वांजेमें एक पापाण है, जिसपर एक प्रशस्ति है.

यह तीसरी प्रशस्ति विक्रमी १३२४ [ हि॰ ६६५ = .ई॰ १२६७ ] की है. इसमें रावल समरसीके पिता रावल तेजिसंहका नाम लिखा है. मालूम होता है, कि यह प्रशस्ति पहिले किसी मन्दिरमें लगी हुई थी, परन्तु पुल बननेके समय प्रशस्तिका पत्थर वहांसे निकालकर पुलमें लगादिया गया, अर्थात् पुल बनानेके लिये कुछ सामग्री उस मन्दिरसे लाईगई होगी. इस प्रशस्तिक अक्षर इतने गहरे खुदे हैं, कि कई सो वर्षतक पानीकी टक्कर लगनेसे भी नहीं विगड़े. इसमें दो पंकियां मौजूद हैं, जिनकी नक्ष शेष संग्रहमें लिखी गई है.

४-चौथी प्रशस्ति उसी पुलके नौकोठेमें और भी है, जिसका संवत् १३-२ ज्येष्ठ शुक्क त्रयोदशी है. उसमें यह मत्लब है, कि रावल समरसिंहने लाखोटा बारीके नीचे नदीके तीरपर पृथ्वीका एक टुकड़ा अपनी माता जयतछदेवीके मंगलके हेतु किसीको भेट किया.

वड़े खेदका विषय है, कि इस प्रशस्तिका प्रारम्भका भाग ही खंडित है, श्रोर वीच वीचमें भी कई जगह श्रक्षर टूटगये हैं; संवत्के ४ श्रंकोंमें भी दहाईका श्रंक खंडित होगया है; परन्तु इसमें सन्देह नहीं, कि यह प्रशस्ति रावल समरसीके समय की है, और संवत्के शतकका अंक १३ साबित श्रोर एकाईके स्थानपर २ का अंक है. इससे ऐसा श्रनुमान होता है, कि यह प्रशस्ति विक्रमी १३३२ की होगी, क्योंकि रावल समरसीके पिता रावल तेजिसहकी विक्रमी १३२४ की प्रशस्तिसे यह बहुत कुल मिलती है, और यह संभव है, कि एकही मनुष्यने दोनों प्रशस्तियोंको लिखा हो. इस वातसे १३४२ का संवत् होना असम्भव है.

५-पांचवीं प्रशस्ति चित्तौड़गढ़के महलके चौकमें मिडीमें गड़ीहुई मिली, जिसका संवत् विक्रमी १३३५ वैशाख शुक्क ५ गुरुवार [ हि॰ ६७६ ता॰ ४ ज़िल्हिज = .ई॰ १२७८ ता॰ २९ एप्रिल ] है. यह रावल समरसीके समयमें लिखीगई है, जिन्होंने अपनी माता जयतहरेवी, रावल तेजिसहकी राणीके बनवायेहुए श्री इयाम पार्श्वनाथके मन्दिरको कुछ भूमि भेट की थी.

६ – छठी प्रशस्ति आबूपर अचलेश्वर महादेवके मन्दिरके पास मठमें एक पत्थर पर पाईगई, जिसकी लम्बाई ३ फुट २ इंच, श्रीर चौड़ाई ३ फुट है. इसका संवत विक्रमी १३४२ [हि॰ ६८४ = .ई॰ १२८५ ] है. इसका मत्लब यह है, कि रावल समरसिंहने मठका जीणोंदार, अर्थात् मरम्मत कराई, और उसके लिये सुवर्णका ध्वजस्तम्भ बनवाया.

७- सातवीं प्रशस्ति, चित्रकोटपर चित्रंग मोरीके बनवाये हुए जलाशयमें एक मन्दिर के भीतर विक्रमी १३४४ वैशाख शुक्क ३ [हि॰ ६८६ ता॰ २ रबीउल्अब्बल = .ई॰ १२८७ ता॰ १७ एप्रिल ] की है. इसमें यह मत्लव है, कि जब रावल समरसिंह चित्तींड़में राज करते थे; तब वैद्यनाथ महादेवके मन्दिरके लिये भूमि भेट कीगई. त्रशस्ति मुभको एक श्वेत पापाणके स्तम्भपर, जो सुरहका स्तम्भ है, श्रोर जिसमें महादेवकी एक मूर्ति बनी है, चिज्ञोड़के पूर्वी फाटक सूर्य पौछके रास्तेमें तीसरे दर्वाज़ेमें मिछी, जिसको मैंने राजधानी उदयपुरमें मंगवालिया, जो अब विक्टोरिया हॉलमें मौजूद है.

इन प्रशस्तियोंसे सिद्ध होता है, कि रावल समरसिंहके पिता रावल तेजसिंह विक्रमी १३२४ [हि॰ ६६५ = .ई॰ १२६७] में, छोर रावल समरसिंह विक्रमी १३३० से लेकर १३४४ [हि॰ ६७१-६८६ = .ई॰ १२७३ - १२८७] तक चिनौड़ श्रीर मेवाङ्का राज्य करते थे. इस तरह हम देखते हैं, कि रावल समरसिंहका राज्यसमय विक्रमी १३२४ [हि॰ ६६५= .ई॰ १२६७] के पहिले किसीतरह नहीं होसका, परन्तु विक्रमी १३४४ [ हि॰ ६८६ = .ई॰ १२८७ ] के पीछे २ या ४ वर्ष राज्य किया हो, तो आश्चर्य नहीं. इसिछिये विक्रमी ११५८ [हि० ४९४ = .ई० ११०१] में पृथ्वीराजके साथ रावल समरसिंहका माराजाना, जो पृथ्वीराजरासामें लिखा है, किसीतरह ठीक नहीं होसका.

फिर रावल समरसिंहका होना विक्रमी १२४९ [हि॰ ५८८ = ई॰ ११९२] में भी निश्चित नहीं है, जिस वर्षमें कि पृथ्वीराज और शहावुद्दीन ग़ौरीकी छड़ाई हुई. इससे पाया जाता है, कि पृथ्वीराजकी बहिनका विवाह यदि चित्तौड़के किसी राजाके क्षि साथ हुआ हो, तो वह कोई दूसरा राजा होगा, समरसिंह नहीं; क्योंिक एथ्वीराज

🕮 विक्रमी १२४९ [ हि॰ ५८८ = ई॰ ११९२ ] में मारागया, और रावल समरसिंहकी 🍪 प्रशस्तियां विक्रमी १३३० [ हि॰ ६७१ = .ई॰ १२७३ ] से लेकर विक्रमी १३४४ [हि॰६८६ = .ई॰१२८७] तक की मिलती हैं, अर्थात् समरसिंहका राज्य प्रथ्वीराजके मारेजानेसे अनुमान ८० वर्ष पीछे पायाजाता है, जिससे समरसिंहका विवाह प्रथ्वीराजकी वहिनके साथ होना, जैसाकि रासामें छिखा है, असम्भव है. यदि यह विचार कियाजावे, कि चित्तौड़पर समरसिंह नामका कोई दूसरा राजा हुआ ो, तो यह सन्देह मेवाड़के राजाओंकी नीचे लिखीहुई वंशावलींके देखनेसे मिटजायेगाः-

| नम्बर. | महाराणाऱ्योंके<br>नाम. | जन्म संवत्. | राज्याभिषेक<br>का संबत्. | स्त्युका संवत्. | केंफियत.                                                                               |
|--------|------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 9      | गुहिल                  | 0           | 0                        | ' 0             | इनका हाल ऊपर लिखदिया गया है.                                                           |
| २      | भोज                    | 0           | 0                        | 0               |                                                                                        |
| ą      | महेन्द्र               | 0           | 0                        | 0               |                                                                                        |
| 8      | नाग                    | 0           | 0                        | 0               |                                                                                        |
| y      | शील                    | 0           | 0                        | ٥               |                                                                                        |
| ६      | ञ्रपराजित              | 0           | 0                        | 0               | क्लंडां ग्रामकी प्रशस्तिसे माल्म होता है, कि<br>यह राजा विक्रमी ७१८ में राज्य करते थे. |
| 9      | महेन्द्र (वापा)        | 0           | 0                        | 0               | हनका हाल जपर लिखदिया गया है.                                                           |
| 2      | कालभोज                 | 0           | 0                        | 0               |                                                                                        |
| 3      | खुम्माण                | 0           | 0                        | 0               |                                                                                        |
| 90     | भर्त्वभङ               | 0           | 0                        | o               |                                                                                        |

|                       |                          | <u>,</u>    | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | PARTY (FILL)                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नम्बर.                | महाराणात्र्योंके<br>नाम. | जन्म संवत्. | राज्याभिषेक<br>का संवत्.                | म्द्यका संवत्.                          | केिफियत.                                                                                                                                    |
| 99                    | सिंह                     | 0           | 0                                       | 0                                       |                                                                                                                                             |
| 92                    | <b>अ</b> हर              | 0           | 0                                       | 0                                       | राजधानी उदयपुरके दिल्ली दर्वाजा बाहिर<br>  शारणेश्वर महादेवके मन्दिरकी प्रशस्तिके<br>  विक्रमी १०१० में इनका राज्य करना पाया-<br>  जाता है. |
| 93                    | नरवाहन                   | 0           | o                                       | 0                                       |                                                                                                                                             |
| 38                    | शालिवाहन                 | 0           | 0                                       | 0                                       | यह नाम आवृ व राणपुरकी प्रशस्तियों में<br>नहीं है, परन्तु उसीके क़रीव ज़मानहकी<br>ऐतपुरकी प्रशस्तिके अनुसार छिखागया है.                      |
| 94                    | शक्तिकुमार.              | 0           | 0                                       | 0                                       | ऐतपुरकी प्रशस्तिसे विक्रमी १०२४ में इन-<br>का राज्य करना पायागया.<br>रिसियाकी छत्रीकी प्रशस्तिमें शक्तिकुमार                                |
| ૧૬                    | शुचिवम्मा                | 0           | 0                                       | 0                                       | का पुत्र आम्रपसाव लिखा है, लेकिन् उद्यपुर<br>से १ मील फ़ासिलेपर स्रज पौलक घाहिर हरि-<br>सिदिके मन्दिरकी सीदियोंपरकी प्रशस्तिमें,            |
| 90                    | नरवम्मी                  | 0           | 0                                       | 0                                       | जोिक उसी जमानेकी हैं,शक्तिकुमारके बाद<br>शचिवम्मी लिखा है,इसलिये वह नाम यहां<br>निहीं लिखा गया.                                             |
| 96                    | कीर्तिवम्मी              | 0           | 0                                       | 0                                       | ्राणपुरकी प्रदास्तिमें कीर्तिवस्माके पछि                                                                                                    |
| 98                    | वेरट                     | 0           | 0                                       | 0                                       | योगराज लिखा है, परन्तु उसीके क़रीय<br>ज़मानहकी आवृकी प्रशस्तिमें नहीं है, इससे<br>पहां नहीं लिखा गया.                                       |
| २०                    | वैरीसिंह                 | 0           | 0                                       | o                                       | राणपुरकी प्रशासिमें वैरटके बाद घंश-<br>पाल लिखा है, जो आवृकी प्रशासिमें न                                                                   |
| २१                    | विजयसिंह                 | 0           | 0                                       | 0                                       | राणपुरकी प्रशस्तिमें वैरीसिहके पीछे वीर-<br>सिंह लिखा है, और रसियाकी छलीमें<br>विजयसिंह लिखा है.                                            |
| २२                    | ञ्जरिसिंह                | 0           | o                                       | 0                                       |                                                                                                                                             |
| २३                    | चोंडसिंह                 | 0           | 0                                       | 0                                       |                                                                                                                                             |
| २४                    | विक्रमसिंह               | 0           | 0                                       | 0                                       |                                                                                                                                             |
| \$\\<br>\mathref{3}\) | क्षेमसिंह                | 0           | 0                                       | 0                                       |                                                                                                                                             |

|                                          |         |                          |             | .,                       | ~~~~~~~~       | NO NOTE                                                                                                    |
|------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | नस्बर्. | महाराणात्र्योंके<br>नाम. | जन्म संवत्. | राज्यामिषेक<br>का संवत्. | सत्युका संवत्. | के फियत.                                                                                                   |
| ~ i~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · | २६      | सामन्तसिंह               | 0           | 0                        | 0              |                                                                                                            |
| -                                        | २७      | कुमारसिंह                | 0           | 0                        | 0              |                                                                                                            |
|                                          | २८      | मथनसिंह                  | 0           | 0                        | o              |                                                                                                            |
| iii                                      | २९      | पद्मसिंह                 | 0           | . 0                      | 0              |                                                                                                            |
|                                          | ३०      | जैतसिंह                  | 0           | 0                        | a              | रक्लिंगेश्वरमें एक समाधिके लेखसे विक्रमी १२७०में इनका राज्य करना सावित होता है.                            |
|                                          | 39      | तेजसिंह                  | 0           | 0                        | 0              | चित्तौड़में गम्भीरी नदीके पुलपर, जो प्रशास्त है, उससे पायागया, कि विक्रमी १३२४ में तेजिसिंह राज्य करते थे. |
|                                          | ३२      | समरसिंह                  | 0           | 0                        | 0              | विक्रमी १३३० से १३४४ तक इनका राज्य<br>करना कई प्रशस्तियों से साबित हुआ है.                                 |
|                                          | ३३      | रत्नसिंह                 | 0           | 0,                       | 0              | विक्रमी १३५९ में भ्लाउदीन ख्ल्जीके साथ<br>इनकी लड़ाई हुई. यह नाम राणपुरकी<br>प्रवास्तिमें दर्ज नहीं है.    |
| ***************************************  | ३४      | कर्णसिंह                 | 0           | 0                        | 0              | घह नाम राणपुरकी प्रशस्तिमें नहीं है.                                                                       |
| ***************************************  | ३५      | राहप्प                   | 0           | 0                        | 0              |                                                                                                            |
|                                          | ३६      | नरपति                    | o           | 0                        | 0              |                                                                                                            |
| ***************************************  | ३७      | दिनकरण                   | o           | 0                        | 0              |                                                                                                            |
| ***************************************  | 36      | जशकरण                    | 0           | 0                        | 0              |                                                                                                            |
| السنسا                                   | ३९      | नागपाल                   | 0           | 0                        | 0              |                                                                                                            |
| 1.1                                      | 80      | पूर्णपाछ                 | 0           | 0                        | 0              |                                                                                                            |

| i                                       |             | 1                        |             |                          |                | ह खरानाजाका प्राप्त –२७०                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (A)                                     | नम्बर्.     | महाराणात्र्योंके<br>नाम. | जन्म संवत्. | राज्याभिषेक<br>का संवत्. | मत्युका संवत्. | के फ़ियत.                                                                                            |
| To accordance to                        | 83          | प्रथ्वीपाल               | 9           | 0                        | 0              |                                                                                                      |
| *************************************** | ४२          | भुवनासिंह.               | o           | 0                        | 0              | यह नाम समर्रासहके पीछे राणपुरकी प्रशस्तिमें लिखा है.                                                 |
|                                         | ४३          | भीमसिंह                  | 0           | 0                        | 0              | यह नाम राणपुरकी प्रशास्तिमें नहीं लिखा.                                                              |
| inimum                                  | 88          | जयासिंह                  | o           | 0                        | 0              | इस नामसे लेकर कुम्भकर्णतक सब पीढ़ियां<br>राणपुरकी प्रशस्तिमें कमसे लिखी हैं.                         |
| *************************************** | ४५          | <b>लक्ष्मणसिंह</b>       | 0           | 0                        | 0              |                                                                                                      |
| *************************************** | ४६          | अजयसिंह                  | 0           | 0                        | 0              |                                                                                                      |
|                                         | ८८          | अरिसिंह                  | 0           | 0                        | 0              |                                                                                                      |
|                                         | 85          | हमीरसिंह                 | 0           | С                        | १४२१           |                                                                                                      |
| *************************************** | ४९          | क्षेत्रसिंह              | 0           | १४२१                     | 9838           |                                                                                                      |
|                                         | ८५०         | लक्षसिंह<br>-            | o           | 1838                     | १४५४           |                                                                                                      |
|                                         | ८९१         | मोकल                     | 0           | 3848                     | 9890           |                                                                                                      |
| *************************************** | ८९२         | कुम्भकर्ण                | 0           | 3830                     | १५२५           |                                                                                                      |
|                                         | ५३          | उद्यकर्ण                 | 0           | १५२५                     | 0              | इसने अपने वापको मारा, जिससे पांच वर्ष<br>के वाद इसके भाई रायमछने इसको गदीसे<br>खारिज करके निकाछदिया. |
|                                         | 48          | रायमञ्ज                  | , 0         | १५३०                     | १५६५           |                                                                                                      |
|                                         | } <b>५५</b> | संग्रामसिंह              | १५३८        | १५६५                     | १५८४           |                                                                                                      |

| 颜颜              | 1                        |             |                          | ······································ | **************************************                                                                             |   |
|-----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| नम्बर.          | महाराणात्र्योंके<br>नाम. | जन्म संवत्. | राज्याभिषेक<br>का संवत्. | स्त्युका संवत्.                        | केफ़ियत.                                                                                                           |   |
| ५६              | रत्नसिंह                 | 0           | 9468                     | 9466                                   |                                                                                                                    |   |
| 40              | विक्रमादित्य             | १५७४        | 9866                     | १५९२                                   |                                                                                                                    |   |
| 40              | उदयसिंह                  | 96,98       | 3668                     | १६२८                                   | विक्रमादित्यका देहान्त होनेके बाद वन-<br>वीरका फुतूर खड़ा होजानेके कारण यह<br>धहाराणां दो वर्ष याद गद्दी नशीन छुए. |   |
| 49              | प्रतापसिं <b>ह</b>       | १५९६        | १६२८                     | १६५३                                   |                                                                                                                    |   |
| Ę.              | ऋमरसिंह                  | १६१६        | १६५३                     | १६७६                                   |                                                                                                                    | * |
| ६१              | कर्णसिंह                 | १६४०        | १६७६                     | १६८४                                   |                                                                                                                    |   |
| ६२              | जगत्सिंह                 | १६६४        | १६८४                     | 3009                                   |                                                                                                                    |   |
| ६३              | राजसिंह                  | १६८६        | 3909                     | १७३७                                   |                                                                                                                    |   |
| ६४              | जयसिंह                   | 9090        | 9939                     | 9944                                   |                                                                                                                    |   |
| ६५              | श्रमरसिंह                | १७२९        | 9944                     | १७६७                                   |                                                                                                                    |   |
| હ્હ             | संग्रामसिंह              | ૧૭૪૭        | १७६७                     | 3990                                   |                                                                                                                    |   |
| ६७              | जगत्सिंह                 | १७६६        | 3990                     | 9606                                   |                                                                                                                    |   |
| ६८              | त्रतापसिंह               | 9969        | 9606                     | 9690                                   |                                                                                                                    |   |
| ६९              | राजसिंह                  | 9600        | 9690                     | 9699                                   |                                                                                                                    |   |
| \$ 90<br>\$ 260 | ञ्जारिसिंह               | 0           | 9699                     | १८२९                                   |                                                                                                                    |   |

| į.                                      |    |                          |             |                          |                  |         |
|-----------------------------------------|----|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------|---------|
| _ 78%                                   |    | महाराणात्र्योंके<br>नाम. | जन्म संवत्. | राज्यामिषेक<br>का संवत्. | स्टत्युका संवत्. | कैफियतः |
| *************************************** | 99 | हमीरसिंह                 | 9696        | १८२९                     | १८३४             |         |
|                                         | ७२ | भीमसिंह                  | १८२४        | 9638                     | 9664             |         |
| -                                       | ७३ | जवानसिंह                 | १८५७        | 9664                     | १८९५             |         |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ૭૪ | सर्दारसिंह               | १८५५        | 9699                     | १८९९             |         |
| -                                       | ७५ | स्वरूपसिंह               | 1099        | 3538                     | 9996             |         |
| *************************************** | ૭६ | शम्भुसिंह                | 3908        | 9996                     | 9939             |         |
| *************************************** | 99 | सज्जनसिंह                | १९१६        | 9939                     | 3883             |         |
| *************************************** | 90 | फ़त्हसिंह                | १९०६        | 9889                     |                  |         |

इस ऊपर लिखीहुई वंशावलीको पुष्ट करनेवाली अनेक प्रशस्तियां हैं:-

- 9- एकलिङ्गेश्वरसे पश्चिम कूंडां याममें, विक्रमी ७१८ की खुंदीहुई अपरा-जितके राज्यसमयकी.
- २- उद्यपुरके दिङ्ठी द्वीजृह वाहिर शारणेश्वर महादेवके मन्दिरमें, विक्रमी १०१० की खुदीहुई, श्रङ्घटके राज्यसमयकी.
  - ३- उदयपुरसे १ मील पूर्व हरिसिद्धि देवीके मन्दिरकी सीढ़ियोंपर (१).
  - ४- ऐतपुरकी प्रशस्ति विक्रमी १०३४ की, जो कर्नेल् टॉडको मिली.
  - ५- एकछिंगेश्वरमें विक्रमी १२७० की, रावल जैत्रसिंह के समयकी.
  - ६- चित्तोंड़में गम्भीरी नदीके पुलमें, विक्रमी १३२४ की, रावल तेजसिंहके समयकी.
- ७- चित्तोंड्गढ़में महासतीके उत्तरी दर्वाजहके निकट प्रसिद्ध रसियाकी छत्रीमें, विक्रमी १३३१ की, रावल समरसिंहके समयकी.



<sup>(</sup>१) यह प्रशस्ति अपूर्ण मिली है, इसलिये इसका संवत् नहीं लिखागया.



९- गोड्वाडमें राणपुरके जैन मन्दिरमें, विक्रमी १४९६ की, महाराणा कुम्भकर्णके समयकी.

१०- कुम्भलगढ़में मामादेवके जपर,वि० १५१७की महाराणा कुम्भकर्णके समयकी.

११- एकलिंगेश्वरके दक्षिण द्वारवाली, विक्रमी १५४५ की.

अनेक प्रशस्तियों और कईएक यन्थोंकी सहायतासे हमने महाराणा हमीर-सिंहसे पिहलेकी वंशावलीको सहीह किया है, और महाराणा हमीरसिंहसे लेकर वर्तमान समयतककी वंशावलीक नामोंमें विल्कुल सन्देह नहीं है. हमने ऊपर लिखीहुई प्रशस्तियोंमें भी समकालीन वा समीपकालीन प्रशस्तियोंको मुख्य और अन्यको गोण माना है. पिहले हमको ऐतपुरकी प्रशस्तिसे वंशावली लिखनी चाहिये; क्योंकि वह गुहिलसे पन्द्रह पीढ़ी पीछे लिखी गई है, श्रोर उसको कूंडां, शारणेश्वर, श्रोर हिरसिद्धिकी प्रशस्तियां पुष्ट करती हैं; उसके पीछे रिस्थाकी छत्री तथा श्रावू अचलगढ़की प्रशस्तियोंको मानना चाहिये; श्रोर इनके पीछे राणपुरके जैन मन्दिरकी प्रशस्ति माननेक योग्य है.

जपर लिखीहुई वंशावलीमें चित्तोड़पर राज्य करनेवाले केवल एकही महाराणा समरिसंह हुए हैं, और रासामें भी यही लिखा है, कि समरिसंह रावल तेजिसंहके पुत्र थे, और उनके ज्येष्ठ पुत्र रत्निसंह ग्रीर किनष्ठ पुत्र कुम्भकर्ण थे, तो तेजिसंहके पुत्र और रत्निसंहके पिता यही रावल समरिसंह हुए, जिनका नाम पृथ्वीराजरासामें भूलसे वारहवें शतकमें लिखागया.

दिझीके बादशाह अलाउद्दीन खल्जीने चिन्नोंडका किला वड़े रक्तप्रवाहके साथ विक्रमी १३५९ [हि॰ ७०१ = ई० १३०२] में लिया, जविक समरसिंहके पुत्र रावल रत्नसिंह वहांके राजा थे. इस बातसे एथ्वीराजरासाका यह लिखना कभी सच या संभव नहीं होसका, कि रावल समरसिंहने एथ्वीराजकी बहिनके साथ विवाह किया, और वह एथ्वीराजके साथ विक्रमी ११५८ [हि॰ ४९४ = .ई० ११०१] में मारेगये, क्योंकि यदि ऐसा हुआ होता, तो रावल समरसिंहके पुत्र रत्नसिंह विक्रमी १३५९ [हि॰ ४९५ = .ई॰ ११०२] में, अर्थात् अपने पिताके देहान्तके २०१ वर्ष पीछे अलाउद्दीनसे किसतरह लड़ाई करते.

१ -- प्रथ्वीराजरासाके छेखसे मेवाड़के इतिहासमें साछ संवत्की बड़ी गृछती हुई, क्योंकि रासामें छिखा है, कि रावछ समरसिंह विक्रमी ११०६ [हि० ४४० = .ई०१०४९] में मेवाड़की गद्दीपर बैठे, श्रीर विक्रमी ११५८ [हि० ४९४ = .ई० ११०१] में

शिह्म होना उनके ठीक समयसे प्रायः १८६ वर्ष पहिले पायाजाता है, और राज-पूतानहके बड़वा भाटोंने एथ्वीराजरासाको सच्चा मानकर ऐसा ही लिखाँदिया, तो अगली वंशावली (कुर्सीनामों) में भी गलती हुई, अर्थात् रावल समरसिंह और राणा मोकलके वीचका समय दोसों वर्ष अधिक होगया, और भाटोंने गलतीके इन वर्षी को समरसिंह और मोकलके वीचके राजाओंके समयमें बांटकर कुर्सीनामहमें अनुमान से साल संवत् लिखदिये.

२- इसी तरह जोधपुरके छोगोंने भी राजा जयचन्द राठौड़ क्रन्नौज वाछेके गद्दी बैठनेका संवत् विक्रमी ११३२ [ हि० ४६७ = .ई० १०७५ ] छिखदिया, क्योंकि एथ्वीराजने जयचन्दकी बेटी संयोगिताके साथ विवाह किया था; और गृछतीके एकसों वर्षोंको राजा जयचन्दसे छेकर संडोवरके राव चूंडाके अन्तकाछ पर्यन्त, जो राजा हुए उनके समयमें वांटदिया. राजा जयचन्दका गद्दीपर बैठना विक्रमी ११३२ में किसी तरह नहीं होसक्ता, क्योंकि वंगाछेकी एशियाटिक सोसाइटीके जर्नछ ( जिल्द ३३, नम्बर ३, एए २३२, सन् १८६४ .ई० ) में क्नोंजके राठौड़ोंका एक नक्नाह मेजर जेनरछ कनिङ्घम साहिबने इस तरहपर छिखा है:-

| नाम.           | .ईसवी सन्. | वि॰ संवत्. |
|----------------|------------|------------|
| चन्द्रदेव      | 9040       | (११०७)     |
| मदनपाल         | 9000       | (११३७)     |
| गोविन्द्चन्द्र | १११५       | (११७२)     |
| विजयचन्द्र     | ११६५       | ( १२२२ )   |
| जयचन्द्र       | 9904       | ( १२३२ )   |

इस नक्ज़हसे मालूम होता है, कि जयचन्द उस संवत्से १०० वर्ष पीछे हुआ, जोकि जोधपुरके छोगोंने उसके सिंहासनपर बैठनेके छिये एथ्वीराजरासाके आधारसे छिखदिया. किर उक्त सोसाइटीके जर्नल नम्बर ३ के एए २१७-२२०, सन् १८५८ ई० में फिट्ज़ एडवर्ड हॉल साहिवने नीचे लिखेहुए तामूपत्रोंकी नक्ल छापी है:-

नम्बर १०, मदनपाल देवका तास्रपत्र, विक्रमी ११५४ ( = .ई० १०९८) का, एष्ठ २२१.

नम्बर २०, गोविन्दचन्द्रका दानपत्र विक्रमी ११८२ ( = .ई० ११२६ ) का, एष्ठ २४३.

इन ताम्रपत्रोंके संवतोंके देखनेसे स्पष्ट ज्ञात होता है, कि इन राजा श्रोंका राज्यसमय 🍇



भी विक्रमी ११३२ से पीछे हुआ, जो संवत् कि जयचन्द्रके गादी विराजनेके छिये 🥞 मानिछयागया; और राजा जयचन्द्र, मदनपाल और गोविन्द्चन्द्रके बहुत पीछे हुआ है.

३- वैसेही आंबेर (जयपुर) के बड़वा आटोंने भी प्रजून कछवाहाके (जिसका नाम एथ्वीराजरासामें एथ्वीराजके जूर वीरोंमें छिखा है) सिंहासनपर बैठनेका संवत् विक्रमी ११२७ [हि॰ ४६२ = .ई॰ १०७०], और उसके देहान्तका संवत् विक्रमी ११५१ [हि॰ ४८७ = .ई॰ १०९४] छिखदिया. ये संवत् भी किसी प्रकार शुद्ध नहीं होसके. यद्यपि मुझको प्रजूनके गद्दी विराजनेका संवत् ठीक ठीक प्रमाणके साथ नहीं मिछा है, छेकिन चूंकि वह एथ्वीराजके सद्दीरोंमेंसे था, इसछिये उसका समय भी विक्रमी १२४९ [हि॰ ५८८ = .ई॰ १९९२] के छगभग होना चाहिये, जो एथ्वीराजके मारेजानेका सहीह संवत् है.

४-इसी प्रकार वूंदी, सिरोही, और जयसलमेर इत्यादि रियासतोंके इतिहासोंमें भी अशुद्ध संवत् लिखेगये हैं, जैसाकि प्रथ्वीराजरासाके लेखसे मालूम हुआ. इस वातसे इतिहास लिखने वालोंके प्रयोजनमें बड़ा भंग हुआ. यदि कोई यह कहे, कि पृथ्वीराजरासाके लेखकने १२०० की जगह भूलसे ११०० लिखदिया, तो उसका उत्तर यह है:-

प्रथम तो कवितामें ऐसा होनेसे छन्द टूटता है.

दूसरे, 'शिव' श्रोर 'हर' ये ज्योतिषके शब्द जो रासामें ११ के लिये लिखेगये हैं, इनका मत्लव १२ कभी नहीं होसका.

तीसरे, वही वर्ष अर्थात् ११००, जो हालकी लिखी हुई एथ्वीराजरासाकी पुस्तकों में मिलते हैं, डेढ़ अथवा दोसों वर्ष पहिलेकी लिखी हुई पुरानी पुस्तकोंमें भी पायेजाते हैं.

चौथे, संवत् केवल एक या दो स्थानोंमें ही नहीं लिखे हैं, कि लेखक दोष मानलियाजावे, किन्तु कई स्थानोंमें लिखे हैं; श्रोर पृथ्वीराजकी जन्मपत्री, जो रासामें लिखी
है उसका संवत्, मिती, महीना, यह, घटी, और मुहूर्त, ये सब दोहे श्रोर छन्दोंमें लिखे हैं.
उस जन्मपत्रीको काशीके विद्वान ज्योतिपी पंडित नारायणदेव शास्त्रीने, जो महाराणा
साहिवके यहां नौकर है, गणितसे देखा, तो मालूम हुआ, कि वह उस समयकी
वनी हुई नहीं है. जन्मपत्रीका गणित प्रश्नोत्तरके तौरपर नीचे लिखे मुवाफ़िक है:-

प्रश्न.

संवत् १११५ वैशाख कृष्ण ३ गुरुवार, चित्रा नक्षत्र, सिद्धि योग, सूर्योद्यमें डेढ़ घड़ी वाकी रहते जन्म हुआ. पृथ्वीराज नाम होनेसे चित्राका पूर्वार्ड कन्या राशि है, पंचम स्थानमें चन्द्रमा और मंगळ हैं; एवश्च कन्या राशि पंचम स्थानमें है, अर्थात् छष 💨 छप्नमें जन्म है; अष्टमे शनि, दशमे गुरु, शुक्र और बुध; एकादशमे राहु; और द्वांदशमे पूर्य; यह प्रहव्यवस्था सब सहीह है वा ग्लत इसका उत्तर गणित समेत कहो ! उत्तर.

श्री सूर्य सिद्धान्तके अनुसार संवत् १११५ वैशाख कृष्ण ३ रविवारको होती है (१). कि युगादि अहर्गण १५१९१००, स्पष्ट सूर्य १११२११८९॥, स्पष्ट चन्द्र ६११६१२७१७, नक्षत्र स्वाति श्रोर योग वज्ञ होता है; और सूर्योदयके पहिले यदि जन्म है, तो लग्नसे हादश सूर्य किसी तरह नहीं होसका; और छप लग्नमें हादश सूर्य उस हालतमें होगा जबिक वह मेपका होगा, यहां तो मीनका है; और अब भौमादिक श्रह स्थितिपर विचार करना कुछ श्रावश्यक नहीं, इतनेसे ही निश्चित होता है, कि प्रश्न लिखित वार श्रादि, तथा लग्न, चन्द्र, श्रीर सूर्यस्थित असंगत हैं.

ऐसे ही एथ्वीराजरासामें शहाबुद्दीन श्रीर पृथ्वीराजकी अन्तिम छड़ाईका संवत, जिसमें एथ्वीराज मारागया. ११५८ छिखा है. श्रीर तिथि श्रावण विदि ३०, कर्क संक्रान्ति, रोहिणी नक्षत्र, श्रीर चन्द्रमा छप राशिका छिखा है. यदि चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्रपर हो, तो सूर्यकी छप राशि होती है, श्रीर नियमसे अमावास्याके सूर्य श्रीर चन्द्रमा एक ही राशिपर होते हैं. कर्क राशिपर सूर्यका होना तो शुद्ध माळूम होता है, परन्तु छपका चन्द्रमा जो एथ्वीराजरासामें छिखा है वह नहीं होसका, कर्क का चन्द्रमा होना चाहिये. इससे जाना जाता है, कि यन्थकर्ता ज्योतिष नहीं पढ़ा था, इसिछये उक्त मूळपर ध्यान नहीं दिया; श्रीर यह भी रपए है, कि वह राजा सोमेश्वरदेव श्रथवा एथ्वीराज चहुवानका कवि नहीं था; क्योंकि यदि ऐसा होता, तो वह एथ्वीराजकी जन्मतिथि, मुहूर्त, श्रीर छग्न अवइय ठीक ठीक जानता; और चन्द वरदई नामके कविका होना भी एथ्वीराजरासाहीसे जाना जाता है.

हमारा मन्द्रा वादानुवाद बढ़ानेके विचारसे इन दलीलोंके लिखनेका नहीं हैं, बरन केवल इस ग्रज़से कि उक्त यन्थके लेखसे जो ख़ामी इतिहासमें आगई है वह दूर कीजाये. यदि कोई कहे, कि पृथ्वीराजरासामें कुछ हिस्सह पृथ्वीराजके समय का चन्द्रका बनायाहुआ होगा, जिसको क्षेपक मिलाकर लोगोंने बढ़ादिया है; तो यह भी नहीं होसका, क्योंकि यन्थकर्ता किव लोग अपने अन्थोंमें नीचे लिखी हुई

<sup>(</sup>१) संवत् १११५, शके ९८० वैशाख रुष्ण ३, कलि गताच्दाः ४१५९, अधिमासाः १५३३, कनाहाः २४१४७, अहर्गणः १५१९१००, सप्ततष्टेवारः २ शुक्रवारात् गणिते जातो रविवारः एवंच वैशाख रुष्ण ३ रविवासरेऽस्तीति सिद्धं.

बातें दर्ज करना मुरूय मानते हैं:- पिहले, वंशवर्णन; दूसरे, विवाहादि सम्बन्ध;

प्रथम तो इस यन्थमें पृथ्वीराजके पूर्वजोंका वंश दृक्ष ही अशुद्ध है, जो ख़ास महाराजा पृथ्वीराजके पिता सोमेश्वरदेवके समयकी लिखी हुई बीजोलियाकी प्रशस्तिके मिलानेसे पाठक लोगोंको अच्छी तरह मालूम होसका है.

दूसरे, विवाहादि सम्बन्धका यह हाल है, कि चित्तौड़के रावल समरसिंहका जमानह एथ्वीराजरासाके लेखसे दोसों वर्ष पीछे पत्थरकी प्रशस्तियोंसे साबित हुआ है, तो इस हालतमें उनका विवाह भी राजा एथ्वीराजकी वहिनके साथ होना विल्कुल गृलत है. इसके श्रालावह आबूके राजा सलख पुंवारकी वेटी और जैत पुंवारकी बहिन इंखनीके साथ एथ्वीराजका विवाह होना रासामें लिखा है, वह भी गृलत है; क्योंकि आबूके पाषाण लेख श्रोर ताखपत्रोंसे पुंवार राजाश्रोंकी वंशावलीमें सलख श्रोर जैत नामका कोई राजा नहीं लिखा. फिर उज्जैनके राजा भीमदेव प्रमारकी बेटी इन्द्रावतीके साथ भी पृथ्वीराजका विवाह होना रासामें गृलत लिखा है, क्योंकि उज्जैनके प्रमार राजाश्रोंकी वंशावलीसे भीमदेव नामके किसी राजाका होना नहीं पायाजाता, बल्कि उस समयसे बहुत पहिले प्रमार राजाश्रोंने उज्जैन छोड़कर धारा नगरीमें अपनी राजधानी कृाइम करली थी.

तीसरे, राजा पृथ्वीराजकी छड़ाइयोंका हाछ सुनिये, कि गुजरातके सोछंखी राजा भीमदेवके साथ पृथ्वीराजकी जो कई छड़ाइयां रासामें छिखी हैं, वहांपर छिखा है, कि जब अख़ीरमें पृथ्वीराजका पिता सोमेश्वरदेव शीमदेवसे छड़कर मारागया, तो पृथ्वीराजने छड़ाईमें भीमदेवको मारकर अपने पिताका बदछा छिया. अगिर्च ये छड़ाइयां पृथ्वीराज-रासामें बड़ी तवाछतके साथ छिखी गई हैं, छेकिन भीमदेवका ताखपत्र, जो उसने संवत् १२५६ में भूमिदान देनेके समय छिखा था, और जिसमें उसका वंश दक्ष भी दर्ज है, वह पृथ्वीराजरासाके शीमवध पर्वके छेखसे ११४ वर्ष बाद, और पृथ्वीराजके मारेजानेके अस्छी संवत् विक्रमी १२४९ [हि॰ ५८८ = ई॰ ११९२] से ७ वर्ष पीछेका है. इससे साबित हुआ, कि पृथ्वीराजके मरे पीछे सात वर्षतक शीमदेव जिन्दह रहा, तो क्या वह मरनेके बाद दोवारह जीवित होकर गुजरातका राज्य करता था ! इसी तरह रावछ समरसिंहके साथ करेड़ा ग्राममें भीमदेवकी छड़ाई होना, और उस मोकेपर मददके छिये वहां पृथ्वीराजका आपहुंचना छिखा है, वह भी विल्कुछ ग्छत है; क्योंकि रावछ समरसिंह भीमदेवके समयसे बहुत पीछे अछाउदीन ख़र्छ्जीके ज्मानेमें चित्रोंड़पर राज्य करते थे, जबिक सोछंखियोंका राज्य गुजरातसे नष्ट होचुका था. ऐसेही इस

इाहाबुद्दीन ग़ौरीको कई बार प्रथ्वीराजने गिरिष्तार किया लिखा है, वह भी तवारीख़ोंके वे देखनेसे गलत मालूम होता है.

चौथे, पृथ्वीराजके जन्म श्रीर मृत्युका हाल भी माननेके लाइक नहीं है, जिनमेंसे उसके जन्मकी तपसील तो जपर बयान होही चुकी; अब मौतका हाल सुनिये. प्रथ्वीराजरासामें लिखा है, कि शहाबुद्दीन ग़ौरी उस ( प्रथ्वीराज ) को गिरिष्तार करके गुजनी लेगया, श्रीर छ: महीने बाद चन्द भाट भी वहां पहुंचा. बाद्शाहसे कहा, कि राजा तीरसे पीतलके घड़ियालको फोड डालता है. बाद्शाहने परीक्षाके तौरपर राजाको ऐसा करनेकी इजाजत दी. अगर्चि बादशाहने राजाको अधा करदिया था, तथापि उस ( प्रथ्वीराज ) ने इम्तिहानके समय आवाज़के सहारेसे शहा-बुद्दीनको मारडाला, श्रोर आप भी चन्द भाट सिहत श्रात्मघात करके वहीं मरगया. इसके बाद दिङ्कीमें पृथ्वीराजका बेटा रेणसी गद्दीपर बैठा, जिसने पंजाबका मुल्क मुसल्मा-नोंसे वापस छेना चाहा; उस समय शहाबुद्दीनका बेटा विनयशाह चढ़कर आया, रेणसी उससे छड़कर मारागया, और दिङ्कीमें मुसल्मानी बादशाहत होगई. ये सब बातें बिल्कुल बनावटी मालूम होती हैं, क्योंकि अव्वल तो शहाबुद्दीन गै।री पृथ्वीराजके मारेजाने बाद चौदह वर्षतक जिन्दह रहा, और उक्त राजाको मारकर देशको वर्वाद करता हुन्या अजमेरतक आया, न्योर उसके गुलाम कुतुवुद्दीन ऐवकने दिछीपर क्वज़ह करिया. फिर दूसरे साल शहाबुद्दीनने आकर क्नोजको फ्त्ह करिया. इसीतरह उसने कई बार हिन्दुस्तान ऋौर तुर्किस्तान वगैरह मुल्कोंपर हमले किये, जिनकी तफ्सील फ़ार्सी किताबोंमें लिखीगई है. आख़रकार वह हिजी ६०२ [वि० १२६३ = ई० १२०६ ] में गृज़नीके पास दमयक गांवमें कक्खड़ोंके हाथसे मारागया. उसके एक बेटीके सिवा कोई औलाद नथी, जिससे हिन्दुस्तानका बादशाह तो उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐवक बनगया, श्रीर गज़नी वग़ैरह .इलाकोंपर उसके भाई गयासुद्दीन मुहम्मदका बेटा ग्यासुद्दीन महसूद काबिज़ हुआ, लेकिन् थोड़े ही दिनों पीछे शहाबुद्दीनके दूसरे गुलाम ताजुद्दीन यल्ढुज़ने किर्मानसे आकर गुज़नी वग़ैरहपर क़वज़ह करलिया, और वह लाहोरपर चढ़ा, तब कुतुबुद्दीनसे शिकस्त पाकर किमीनको चलागया. कुतुबुद्दीन ४० रोज़तक गज़नीपर क़ाबिज़ रहा, फिर उसको निकालकर ताज़ुद्दीन मुरूतार होगया.

श्रव देखना चाहिये, कि प्रथ्वीराजरासाके छेख श्रीर फ़ार्सी तवारीख़ोंके बयानमें कितना फ़र्क़ है. जब ऊपर छिखी हुई मुख्य मुख्य बातें गृछत होचुकीं, तो वह कौनसा जिक्र है, जिसको प्रथ्वीराजरासामें हम पुराना मानकर उसे चन्दका बनाया हुआ ख्याछ करें. हमारे ख्याछसे जिसतरह मिछक मुहम्मद जायसीने पद्मावतीका ख्याछी 🚜

वीरविनोद.

👰 किस्सह बनालिया, उसी तरह पृथ्वीराजरासा भी किसीने खयाली बनालिया है, क्योंकि 🎇 इसमें थोड़ेसे सहीह नामोंके साथ खयाली नाम और ख्याली किस्से घड़िलये गये हैं; जिस तरह हंसावतीके विवाह पर्वमें लिखा है, कि राजा पृथ्वीराजका तोता उड़कर समन्दिशिखरके राजाकी बेटी हंसावतीके पास चलागया, और उस पक्षीने पृथ्वीराजकी तारीफ़ की, जिसको सुनकर हंसावती पृथ्वीराजपर आशिक होगई, श्रीर वहीं तोता उस राजकुमारीका भेजाहुआ पृथ्वीराजके पास आया, और उस राजकन्याकी तारीफ़ करके राजाको मोहित किया; श्रीर उसी तोतेके साथ फ़ौज सहित चढ़ाई करके पृथ्वीराज हंसावतीको व्याहलाया. इसीतरह एक हंसके कहने सुननेसे देवगिरीके राजाकी बेटी पद्मावतीके साथ प्रध्वीराजका विवाह हुआ; और ऐसेही एक तोतेके परस्पर संदेसा पहुंचानेसे कुन्नोजके राजा जयचन्दकी बेटी संयोगिता श्रीर पृथ्वीराजके आपसमें शीति उत्पन्न हुई थी. भला ऐसे ख्याली किस्सोंकी किताब ऐतिहासिक काव्योंमें किसतरह दाख़िल होसक्ती है ? पृथ्वीराजरासामें शहाबुद्दीन गौरीको सिकन्दर जलालका वेटा लिखा है, श्रोर उसका हाल फ़ासीं तवारीखोंमें इसतरहपर है:-- " महमूद ग्ज़नवी श्रीर उसके वेटे मसऊदके .इलाक़ेदार सद्शिमें ग़ीरके ज़िलेका रहनेवाला हुसैन ग़ीरी फ़ीरोज़कोहका मिलक था, जिसके बेटे ऋलाउद्दीन ग़ौरी, साम ग़ौरी व सैफ़ुद्दीन ग़ौरी वगैरह थे. महमूदकी श्रीलादमेंसे बहरामशाह गज़नवीको निकालकर श्रलाउदीन ग़ौरी मालिक होगया, और उसने अपने भाई साम ग़ौरीके बेटे ग्यासुद्दीन और शहाबुद्दीनको गुज्नीका .इलाक्ह देदिया. अलाउद्दीनके मरनेके बाद ग्यासुद्दीन तो फ़ीरोज़कोहका मालिक रहा, और उसने खपने छोटे भाई शहाबुद्दीनको गुज़नीपर मुख्तार किया ". लेकिन् पृथ्वीराजरासेका बनानेवाला तवारीख नहीं जानता था, इसलिये उसने शहाबुद्दीन गौरीको एलेग्जैंडर, याने सिकन्दरका बेटा खयाल करलिया होगा. अठावह इसके शहाव्दीन गौरीके सर्दारोंके जो नाम एथ्वीराजरासामें छिखे हैं, वह ख्याली नाम हैं, जिनमेंसे थोड़ेसे नाम चुनकर उदाहरणके तौरपर नीचे लिखे जाते हैं:-

| खुरासानखां | हासनखां       | तोसनखां  | ततारखां         | विराहमखां |
|------------|---------------|----------|-----------------|-----------|
| मूसनखां    | पीरोजखां      | गजनीखां  | सोसनखां         | नवरोजखां  |
| दादूखां    | अलीखां        | आलमखां   | मुस्तफाखां      | सुरेमखां  |
| सालमखां    | <b>ऊमरखां</b> | समरेजखां | पीरनखां         | कोजकखां   |
| सकतखां     | रेसनखां       | जलालखां  | जलूखां          | मोहबतखां  |
| हीरनखां    | काइमखां       | राजनखां  | <b>मीर</b> नखां | मिरजाखां  |
| ताजनखां    | देगनखां       | जोसनखां  | हाजीखां         | दोसनखां   |

्रे जलेवखां

गाजीखां सहदीखां

लालनखां नगनीखां महदीखां सेरन समोसनखां एरन

सरनखां एरनखां

मीरखां

गाठिवखां

एलचीखां,

श्रीर शहाबुद्दीनके काज़ीका नाम मदन लिखा है.

अब हम 'तबकाति नासिरी 'से शहाबुद्दीनके रिश्तहदार और सर्दारोंके नाम लिखते हैं, जो ऊपर बयान कियेहुए ख़याली नामोंसे कुछ भी नहीं मिलते – (देखो तबकाति नासिरी, एष्ठ १२५):-

# बादशाहके काजी.

१ - काज़ी ममालिक सद्र शहीद निजामुद्दीन अबूबक.

२ - क्राज़ी ठइकर व वकील समालिक शम्सुदीन बल्खी.

बादशाहके कुटुम्बी और सर्दार.

मलिक ज़ियाउद्दीन.

सुल्तान बहाउद्दीन साम.

सुल्तान ग्यासुद्दीन महमूद.

मिलक बहुद्दीन कैदानी.

मिलक कुतुबुद्दीन तमरान.

मलिक ताजुद्दीन हरव.

मलिक ताजुहीन मकरान.

मलिक ञ्रलाउद्दीन.

मलिक शाह वख्श.

मिलक नासिरुद्दीन गाजी.

मिळक ताजुद्दीन जंगी बामियान.

मिलक नासिरुद्दीन मादीन.

मलिक मसऊद.

मुय्यदुद्दीन मसऊद्.

मिलक यूसुफुद्दीन मसऊद्र

मलिक नासिरुद्दीन तमरान.

मिलक हिसामुद्दीन ऋली किर्माज.

मलिक मुय्यदुल्मुलक किर्माज.

मिलक शहाबुद्दीन मादीनी.

सुल्तान ताजुद्दीन यल्दुज़.

सुल्तान ग्यासुद्दीन.

सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐवक.

मलिक रुकनुद्दीन सूर कैदान.

अमीर हाजिब हुसैन मुहम्मद अ्रेली गाज़ी.

अमीर हाजिब हुसैन मुहम्मद हबशी.

अमीर सुछैमान शीश.

अभीर दाद.

अमीर हाजिबहुसैन सर्जी.

अमीर हाजिबखां.

मिलक हसनुद्दीन ऋली किर्माना.

मलिक ज़हीरुद्दीन किमीज.

मलिक ज़हीरुद्दीन फ़त्ह किर्माज.

मलिक हुसैनुदीन.

मिलक .इजुद्दीन ख़र्मील.

मिलक मुबारिजुद्दीन बिन् मुहम्मदं अली-

अत्सर.

मलिक नासीरुद्दीन हुसैन, अमीर द्दिाकार.

मलिक शमसुद्दीन सूर कैदान.





सुल्तान शस्सुद्दीन अल्तिमशः. मिलक इंग्लियारुद्दीन हुर्वेछीः सुल्तान ऋलियुद्दीन महमूदः. मिलक ऋसदुद्दीन शेरः. सुल्तान नासिरुद्दीन क्वाचाः. मिलक ऋहमरीः.

इनमेंसे नीचे छिखे हुए चार सर्दार गुलामोंने बादशाहीका दरजह हासिल कियाः— सुल्तान ताजुद्दीन यल्दुज़. सुल्तान नासिरुद्दीन क्बाचाः सुल्तान शमसुद्दीन अल्तिमिशः. सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐवकः

शहाबुद्दीन ग़ौरीके वज़ीर.

ज़ियाउल्मुल्क दुरमुन्शी. मुय्यदुल्मुल्क मुहम्मद ऋब्दुछाह संजरी. शस्मुल्मुल्क ऋब्दुल् जब्बार केंदानी.

प्रथ्वीराजरासाके ख़्याली नामोंसे तबकाति नासिरीमें लिखे हुए अस्ली नाम बिल्कुल नहीं मिलते, और ख़्याली नाम भी बिल्कुल नावाकिफ़ आदमीने घड़िलेये हैं, जिनको सुनतेही यकीन होजाता है, कि ये बनावटी नाम हैं.

अलावह इन बातों के एथ्वीराजरासाकी बड़ी छड़ाईके पत्र ३३३ में छिखा है, कि रावछ समरसिंह एथ्वीराजकी मददको दिल्ली जानेछगे, उसवक उन्होंने अपने बड़े पुत्र रत्नसिंहको चित्तौड़का राज्य देकर बहुत कुछ नसीहत की, और छोटे पुत्र कुम्भकर्णको कुछ न कहा, जिससे वह नाराज़ होकर बहशी बादशाहके पास चछागया, और बादशाहने उसको विदरनगर जागीरमें दिया. अन्थकर्ताका प्रयोजन बहशी बादशाहसे बहमनी बादशाह था, क्योंकि विदर शहर दक्षिणमें है. इससे भी मालूम होता है, कि अन्थकर्ता तवारीख़से बिल्कुछ वाक़िफ़ नथा, और इसी सबबसे उसने ऐसी गृछत घड़ंत करछी; क्योंकि हिज्ञी ७४८ [वि०१४०४ = ई०१३४७] में अछाउद्दीन गांगू बहमनीने दिल्लीके बादशाह मुहम्मद तुगृछक़के समय दक्षिणमें अपनी राजधानीकी बुन्याद डाछी थी, और एथ्वीराजरासेका बनाने वाला बह्मनी सल्तनतको शहाबुदीन गोरीसे भी पुरानी जानता था.

जब रावल समरसिंह पृथ्वीराजकी मददके लिये दिङ्की पहुंचे, उससमय चन्द भाटने समरसिंहकी तारीफ़में नीचे लिखे हुए पद कहे हैं:-

" दुरुखिन साहि भंजन अलग्ग, चन्देरि लिइ किय नाम जग्ग ".

इन शब्दोंसे यन्थकर्ताका प्रयोजन मांडूके बादशाहसे है, क्योंकि चंदेरी उन्हींके क्वज़ेमें थी, और मांडू राजपूतानहसे दक्षिण तरफ़ है, और चंदेरीको मांडूके बादशाह दूसरे महमूदसे महाराणा संग्रामिंह (सांगा) ने लिया था. यन्थकर्ता यह भी नहीं जानता था, कि मांडूकी बादशाहतकी बुन्याद दिलावर ग़ौरीने हिस्सी ८०९ [वि० १४६३ 💨

= .ई० १४०६] में फ़ीरोज़शाह तुगलक बेटे मुहम्मदशाहके समयमें क़ाइम की थी, और दूसरे महमूदकी लड़ाई महाराणा संग्रामिसहसे विक्रमी १५७५ [हि० ९२४ = .ई० १५१८] में हुई थी. इन बातोंसे सिद्ध होगया, कि यह ग्रन्थ महाराणा सांगाके समयसे बहुत अरसे बाद घड़ंत कियागया है. ग्रन्थकर्ता लिखता है, कि चन्द भाटने रावल समरिसंहको यह आशिस दी— "कलंकियां राय केदार, पापियां राय प्रयाग, हत्यारां राय बाराणसी, मदवीनराय राजानरी गंग, सुल्तान ग्रहण मोषण, सुल्तान माण मलण, " इत्यादि.

इन शब्दोंसे, याने सुल्तानको पकड़कर छोड़नेवाले, श्रीर सुल्तानका मान भंग करने वालेसे साफ़ तौरपर साबित होता है, कि मांडूके बादशाह दूसरे महमूदको महाराणा सांगाने पकड़कर छोड़ा था, श्रोर गुजराती वादशाहके देशको लूटकर उन्होंने उसका मान भंग किया था. वहमनी वादशाहके पास जो कुम्भकर्णका जाना लिखा उससे यह साबित होगया, कि उस बादशाहतके काइम होनेके बहुत ऋरसे बाद यह फिर मांडूके वादशाह महमूद ख़ल्जीसे चंदेरीका लेना, श्रीर उक्त यन्थ बनायागया. बादशाहको गिरिष्तार करके पीछा छोड़ना तथा मुज़फ़्र्रशाह गुजरातीका मान भंग करना, इत्यादि मज्मूनोंसे साफ जाहिर है, कि महाराणा संयामसिंह अञ्चलके समयमें विक्रमी १५७५ [हि॰ ९२४ = .ई॰ १५१८] के बाद यह यन्थ बनायागया; लेकिन् मेरा ख्याल है, कि उक्त ज्मानहसे भी बहुत ऋरसे बाद यह यन्थ बना है; क्योंकि यह बात तो इस यन्थकी चाल ढाल खीर शब्दोंसे खच्छीतरह साबित है, कि यह यन्थ राजपूतानहके कविने बनाया; श्रीर राजपूतानहकी कवितामें फार्सी शब्दोंका प्रचार भ्यक्बर बादशाहके समयसे होने छगा है, क्योंकि उक्त बादशाहके समयमें मेवाडसे महाराज शक्तिसिंह, सगरसिंह, जगमाल, श्रीर रामपुराका राव दुर्गभाण वगैरह; श्रीर मारवाड्से राव मालदेवके बेटे रामसिंह, व उदयसिंह वगैरह; श्रीर बीकानेरके महाराजा रायसिंह, व त्र्यांवेरके महाराजा मानसिंह इत्यादि क्षत्रिय सर्दारोंके साथ मारवाड़ी कवियोंकी भी बादशाही दुर्वारमें आमद रफ्त हुई, तबसे ये लोग फ़ासी शब्दों को अपनी कवितामें शामिल करने लगे. इस जमानहसे पहिलेकी जो मारवाड़ी कविता मिलती है उसमें फ़ार्सी शब्द बहुतही कम देखनेमें आते हैं. उक्त बाद-शाहकी गद्दीनशीनीके बाद, अ्रोर विक्रमी १६७१ [हि०१०२३ = ई०१६१४] के पहिले यह यन्थ बनायागया, क्योंकि एथ्वीराजरासाके दिल्ली प्रस्ताव पर्वमें इसतरह

### दोहा.

# सोरेसे सत्तोतरे विक्रम साक विदीत ॥ दिछी धर चित्तौड़पत छे खागां बछजीत ॥ १ ॥

यन्थकर्ताने भविष्यद्वाणी िख्ली है, कि विक्रमी १६७७ [हि॰ १०२९ = .ई॰ १६२०] में चित्तोंड़के राजा दिझीकी घरती फत्तह करलेंगे; लेकिन विक्रमी १६७१ [हि॰ १०२३ = .ई॰ १६१४] में जहांगीर बादशाह श्रोर महाराणा अव्वल श्रमर-सिंहसे सुलह हुई, श्रोर महाराणाने नामके लिये राजकुमार कर्णसिंहको बादशाहके पास भेजकर इताश्रत कुबूल की, उस समयसे पहिले वैसा लिखना संभव था. उसके बाद राजपूतानहके लोगोंके ख्यालमें फ़र्क़ आगया था, जिससे हम यकीन करते हैं, कि श्रक्वरकी तल्तनशीनीके कुछ श्र्रसे बाद, श्रोर जहांगीरके शुरू श्रहदसे पहिले यह यन्थ बनाया गया था. इस विषयको हम बंगालेकी एशियाटिक सोसाइटीके सामयिक पत्र (.ईसवी १८८६ के जर्नल नम्बर १, भाग १) में मुद्रित कराचुके हैं, जिसमें सब हाल सविस्तर प्रश्लोत्तर साहित लिखागया है.

रावल समरसिंहका इतिहास एथ्वीराजरासाके ऋलावह कहीं नहीं मिलता, बड़वा भाटोंकी श्रीर ख्यातिकी पोथियोंमें भी इसी ख़्याली ग्रन्थसे चुनकर दर्ज कियागया है. श्रव हम रावल समरसिंहसे लेकर अजयसिंहतककी पीढ़ियोंका ज़िक्र लिखते हैं.

3 - रावल समरसिंह. ६ - राणा दिनकरण. १२ - राणा भीमसिंह.

२ - रावल रत्नसिंह. ७ - राणा जसकरण. १३ - राणा जयसिंह.

३ - रावल कर्णसिंह. ८ - राणा नागपाल. १४ - राणा गढ़लक्ष्मणसिंह.

४ - रावल माहप और उनके ९ - राणा पूर्णपाल. १५ - राणा ऋरिसिंह.

भाई महाराणा राहप. १० - राणा पृथ्वीपाल. १६ - राणा अजयसिंह.

५ - राणा नरपत. ११ - राणा भुवनसिंह.

इन पीढ़ियोंके हालमें बड़वा भाटों श्रोर ख्यातिकी पीथियां लिखनेवालोंने पृथ्वीराज-रासाके ग़लत संवत्का अन्तर फैलाकर बहुतसी घड़न्तें घड़ली हैं, जैसे अलाउदीन खल्जीकी लड़ाई, जो विक्रमी १३५९ [हि० ७०२ = ई० १३०२] में रावल समरसिंहके पुत्र रत्नसिंहके साथ हुई थी, उसको उन्होंने लक्ष्मणसिंह श्रोर अरिसिंहके साथ होना लिखा है; श्रोर उसी लड़ाईमें १३ पीढ़ियोंका माराजाना श्रोर लक्ष्मणसिंहके भाई रत्नसिंहकी राणी पिद्मनीका अनेक स्त्रियोंके साथ तहखानोंमें बन्द करदेनेसे प्राण देना लिखा है; लेकिन् हमारे खयालमें यह बात नहीं आसक्ती. मालूम होता है, कि बड़वा 🦃 भाटोंनें एथ्वीराजरासाके छेखको सच्चा मानकर शहाबुद्दीनके ११५ वर्ष बाद स्त्रीर 🥵 पृथ्वीराजरासाके लेखसे २०१ वर्ष पीछे ऋलाउद्दीन खल्जीका चित्तौड़को घेरना समभकर रत्नसिंहकी जगह उक्ष्मणसिंहके साथ ऋठाउद्दीनकी छड़ाई होना खयाठ करके वैसाही लिखदिया. विक्रमी १३४४ की प्रशस्तिसे यह तो साबित होही चुका, कि उस समय रावल समरसिंह चित्तौड़पर राज्य करते थे, और तऋज्जुब नहीं, कि उसके बाद वह पांच सात वर्ष फिर भी जीते रहे हों; श्रीर उनके बेटे रावल रत्नसिंहके साथ अ़छाउद्दीन ख़ळ्जीकी छड़ाई होना कुछ तवारीख़ोंमें छिखा है, उनमें यह भी छिखा है. कि पद्मिनीके भाई गोरा व बाद्छने बाद्शाहसे बड़ी बड़ी छड़ाइयां छड़ीं; रावछ रत्निसिंहकी राणी पिदानी हजारों स्त्रियों सिहत आगमें जलमरी; अलाउदीनने इस किले (चित्तींड़ ) को फत्ह करके अपने बेटे ख़िज्रखांको सौंपदिया, और किलेका नाम खिजराबाद रक्खा; श्रीर श्रपने बेटेको वलीश्रहद वनानेका जल्सह भी इसी किलेमें अलाउदीन खल्जी हिजी ६९५ [वि०१३५३ = ई०१२९६] में अपने चचा जलालुद्दीन ख़ल्जीको मारकर दिङ्कीके तर्वतपर बैठा; श्रोर छः महीनेतक घेरा डालनेके बाद हिज्जी ७०३ मुहर्रम [वि० १३६० भाद्रपद = .ई० १३०३ ऑगस्ट] में उसने किला चित्तौड फत्ह किया; श्रीर हिस्त्री ७१६ ता०६ शब्वाल [विक्रमी = १३७३ पौष शुक्क ७ = .ई० १३१६ ता० २२ डिसेम्बर ] को वह मरगया. इससे यह बात श्रच्छी तरह साबित होगई, कि अठाउदीन खळ्जीसे रावल समरसिंहके पुत्र रत्नसिंहकी लड़ाई हुई थी; श्रीर तारीख़ फ़िरिश्तहमें जो यह बात लिखी है, कि चित्तौड़ वालोंने बादशाही मुलाजिमको हाथ श्रीर गर्दन बांधकर किलेसे गिरादिया, जबकि श्रलाउदीनके मरनेका ज़मानह क़रीव था. यह ज़िक महाराणा भुवनसिंहका है, क्योंकि राणपुरके जैन मन्दिरकी प्रशस्तिमें उक्त महाराणाको ऋछाउद्दीनका फ़त्ह करनेवाळा ळिखा है. भुवनसिंहसे पहिले नव पीढ़ियां, याने रत्नसिंहसे पृथ्वीपालतक नव राजा चित्तींड़ लेनेके इरादोंसे जब राहपका बड़ा भाई माहप नाउम्मेद होकर डूंगरपुरमें जारहा, तो उसका छोटा भाई राहप चित्तौंड लेनेके लिये हमला करता रहा, यहांतक कि, वह अपने दुर्मन मंडोवरके मोकल पडियारको गिरिफ़्तार करलाया, श्रोर उसका ख़िताब छीनकर आप महाराणा कहलाया, और ऐसी तक्लीफ़की हालतोंमें भी बड़े बड़े बहादुरीके काम करनेपर अपने बाप दादोंकी वुजुर्गीका हक़दार वनगया.

कहते हैं, कि कुम्भलमेरके पहाड़ोंमें सीसोदा ग्राम राहपने ही आबाद किया था. पहिले इन महाराणात्र्योंके पुरोहित चौईसा जातिके ब्राह्मण थे, जो तो माहपके साथ रहे, जिनकी श्रोलाद वाले डूंगरपुरमें श्रबतक पुरोहित कहलाते हैं; श्रोर राहपका क्रु सलाहकार एक सरसल पछीवाल ब्राह्मण था, उसको राहपने अपना पुरोहित बनालिया, अशेर उसीकी ओलादमें अवतक उदयपुरकी पुरोहिताई हैं. राहप अवंली पहाड़में रहकर चिनौड़ लेनेके लिये धावा करता रहा, और आखरकार वह उन्हीं लड़ाइयोंमें मारागया. उसके पीछे भुवनसिंहने किला चिनौड़ लेलिया, और उसी अरसेमें अलाउदीन ख़ल्जीके सरजानेके सबब दिखीकी तरफ़से बाज़पुर्स नहुई, परन्तु जब कुछ अरसे बाद हिजी ७२५ रवीउल्अव्वल [वि० १३८१ फाल्गुन् = .ई० १३२५ फ़ेब्रुअरी] में मुहम्मद तुग़लक दिखीका बादशाह बना, तो उसने मेवाड़के राजाओंकी सरकशीका खयाल किया, और अपनी फ़ौज चिनौड़पर भेजी. मेरे ख़यालसे यह ज़मानह महाराणा लक्ष्मणसिंहका मालूम होता है, जो बादशाही फ़ौजके मुक़ाबलेमें बड़ी बहादुरीके साथ लड़कर मारेगये, और जिनके बेटे अरिसिंह भी इसीतरह लड़कर काम आये, और उनके भाई अजयसिंह ज़्ल्मी होकर अर्वलीके पहाड़ोंमें जारहे, जिनका कुछ अरसे बाद वहीं देहान्त होगया.

मुहम्मद तुग्लक्ने एक मस्जिद किले चित्तौड़पर बनवाई, और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में एक प्रशस्ति भी खुदवाई थी - (देखो शेष संग्रह). मुहम्भद तुग्छक्ने माछदेव सोनगराको यह किला इसलिये दिया था, कि यह किला राजपूतके बिना किसी दूसरेके कवजेमें नहीं रहसका था. बडवा भाटों श्रोर रूयातिकी पोथियोंका बयान है, कि लक्ष्मण-सिंहने अलाउदीन खल्जीसे लड़ाइयां लड़ीं, उस समय तेरह पीढ़ियां काम आई; परन्तु ऋठाउद्दीन ख्लजीके साथ लक्ष्मणसिंहकी लड़ाई होना, तो जपर लिखी हुई द्लीलोंसे किसी हाछतमें सहीह नहीं मानाजासका, अल्बतह मुहम्मद तुग्छक्के साथ होना संभव है. अब रहा हाल तेरह पीढ़ियोंका, जिसकी वाबत यह कहा जासका है, कि रावल रत्नसिंहसे लेकर अजयसिंहतक पन्द्रह पीढ़ियां होती हैं, उनमेंसे शायद दो राजा-ओंके सिवा तेरह राजा मुसल्मानोंसे चित्तौड़के छिये छड़कर मारेगये होंगे, जिनका बड़वा भाटोंने एकडा माराजाना ख्याल करलिया है; और राणपुरके जैन मन्दिरकी प्रशस्तिमें रावल समरसिंहके बाद भुवनसिंहका नाम लिखाजाकर, जयसिंह, लक्ष्मणसिंह, अरिसिंह तथा अजयसिंह दुर्ज कियेगये हैं. इससे यह मालूम होता है, कि जिनके नाम नहीं छिखेगये, वे रावल समरसिंहके बेटे अथवा पोते होंगे, जो महाराणाके खिताबसे गद्दीपर वैठकर चित्तौड़ छेनेके उद्योगमें मारेगये; और भुवनसिंह रत्नसिंहका छोटा माई होगा, जिसने दूसरे राजाओंके नाम छोड़कर अपनेको अपने बाप समरसिंहकी आशिस दिलाई होगी. इसी तरह भीमसिंह और जयसिंह भी भाई थे, जिनमेंसे जयसिंहने अपने बड़े भाई भीमसिंहका नम्बर छोड़कर अपने पिता भुवनसिंहकी आशिस दिलाई. 🖣 जोकि यह रवाज ज़मानह क़दीमसे चलात्राता है, इसलिये मेरा ख़याल है, कि राणपुरकी 🖗 प्रशस्तिमें भी कई राजाओंके नाम इसीतरह छोड़िद्येगये हैं; लेकिन उनके होनेमें किसी तरहका सन्देह नहीं. कुम्भलमेरकी प्रशस्तियोंमें लक्ष्मणसिंह श्रीर श्रिरिसंहका वर्णन लिखा है, श्रोर ये प्रशस्तियां उक्त राजाश्रोंसे १२५ वर्ष बाद लिखीगई हैं, लेकिन् उनमें ऋलाउद्दीन ख़ल्जीकी लड़ाइयोंका कुछ भी ज़िक्र नहीं है, इसलिये हमने उन ख़याली किस्सोंको छोड़िदया, जो बड़वा भाटोंने मनमाने घड़ िछये हैं, अल्बत्तह रावल रत्नसिंह श्रीर श्रठाउदीन खळ्जीकी छड़ाई वगै्रहका हाल लिखनेके योग्य है, लेकिन् उसको फार्सी तवारीखोंमें मुरूत्सर तौरपर छिखा है. पद्मावतीकी बाबत् कई तरहके किस्से मश्हर बाज़े लोगोंका क़ौल है, कि रावल रत्नसिंहकी राणी पद्मिनी (पद्मावती) सिंहल-द्वीपके राजाकी बेटी थी, सो ख़ैर इसका तो कुछ आश्चर्य नहीं, क्योंकि बहुत समयसे उक्त टापूके राजा सूर्यवंशी थे, और उनके साथ चित्तीड़के राजाका सम्बन्ध होना सम्भव था; लेकिन् मलिक मुहम्मद जायसी वगैरह लोगोंने इस बारेमें कई वड़े बड़े ख्याली क़िस्से घड़िलये हैं, जिनसे हमको कुछ प्रयोजन नहीं, चाहे वे कैसे ही हों; परन्तु अस्ल हाल इस तरहपर है, कि उक्त महाराणीके पीहरका रघुनाथ नामी एक मुलाज़िम (१) जो बड़ा जादूगर था, ऋौर रावल रह्मिंहके पास रहकर अनेक चेटक दिखलानेसे उसको खुरा करता था, एक बार रावल रह्मसिंहकी नाराज्गीके सबब मुल्कसे निकाल-दियागया. उसने दिङ्की पहुंचकर अपनी जादूगरीके ज्रीएसे बादशाह ऋठाउदीन ख़ळ्जीके दर्बारमें रहनेका दरजह हासिल किया, श्रोर वह ख़िल्वतमें बादशाहके सामने राणी पद्मावतीके रूपकी तारीफ़ करने लगा. वादशाह भी विन्तौड़पर चढ़ाई करनेका वहाना ढूंढही रहा था, रावल रत्नसिंहको लिख मेजा, कि राणी पद्मिनीको यहां भेजदो. यह पढ़कर रलसिंह मारे क्रोधके आगका पुतला बनगया, च्योर बादशाहको उस पत्रका बहुत ही सरूत जवाव लिखभेजा, कि जिसको सुनकर ऋलाउद्दीन बड़ा गुरुसेमें आया. एक तो मज़्हवी तन्नरसुव, दूसरे रणथम्भोर व शिवाणा वगैरह किलोंकी फ़त्रहका गुरूर, तीसरे घरके भेदू रघुनाथ जादूगरका जामिलना, श्रोर चौथे क़िला चित्तोंड़ दक्षिण हिन्दुस्तानपर वादशाही क़बज़ेके लिये रोक होना, वग़ैरह कारणोंसे विक्रमी १३५९ [हि॰ ७०२ = .ई॰ १३०२] में बादशाहने बड़ी भारी फ़ीजके साथ दिछीसे खानह होकर किले चित्तीड़को आघरा. रावल रत्नसिंहने भी लड़ाईकी खूब तय्यारियां करली थीं, और मज़हबी जोशके सबबसे इलाक़ेदारोंके

<sup>(</sup>१) इसको मिलक मुहम्मद जायसीने भाट लिखा है.

🕵 सिवा दूसरे राजपूत भी हजारों एकड्डे होगये थे. रावलके आदमी किलेसे बाहिर 🦃 निकल निकलकर बादशाही सेनापर हमले करने लगे, जिसमें दोनों ओरके हजारों बहादुर मारेगये. आख्रकार बादशाहने रावलके पास यह पैगाम भेजा, कि हमको थोड़ेसे ऋादिमयोंके साथ किलेमें आनेदो, कि जिससे हमारी बात रहजावे, फिर हम चले जायेंगे. रावल रत्नसिंहने इस बातको कुबूल करके सौ दोसो आद्मियों सहित बादशाहको किलेमें आने दिया, लेकिन् बादशाह दगाबाजीका दाव खेलनेके-लिये अपनी नाराज्गीको छिपाकर रत्निसिंहकी तारीफ़ करने लगा, श्रीर विदा होते समय जब रत्नसिंह उसे पहुंचानेको निकला, तो उसका हाथ पकड़कर मुहब्बतकी बातें करता हुआ आगेको छे चछा. रावछ उसके घोखेमें आकर दुइमनीको भूछगया, किलेके दर्वाजेसे कुछ कदम आगे निकल गया, जहां कि बादशाहकी फ़ौज खड़ी थी. बादशाह तुरन्त ही रावलको गिरिष्तार करके डेरोंमें लेखाया. किलेवालोंने बहुतेरी कोशिश की, कि रावलको छुडालेवें, लेकिन् बाद्शाहने उनको यही जवाब दिया, कि वगैर पद्मावती देनेके रत्नसिंहका छुटकारा न होगा. तब तमाम राजपूतोंने एकत्र होकर अपनी अपनी बुढिके मुवाफ़िक़ सलाह ज़ाहिर की, लेकिन् पद्मावतीके भाई गोरा व बाद्लने कहा, कि बादशाहने हमारे साथ दगावाज़ी की है, इसिछिये हमको भी चाहिये, कि उसी तरह अपने मालिकको निकाल लावें; और इस बातको सबोंने कुबूल किया. तब इन दोनों बहादुरोंने बादशाहसे कहलाया, कि पिश्वनी इस शर्तपर आपके पास स्थाती है, कि पहिले वह रत्नसिंहसे आख्री मुलाकात करलेवे. बादशाहने क्स्म खाकर इस वातको कुवूछ किया. इसपर गोरा व वादछने एक महाजान और ८०० डोछियोंमें शस्त्र रखकर हंरएक डोळीके उठानेके लिये सोलह सोलह बहादुर राजपूतोंको कहारोंके भेसमें मुक्रेर करिया, श्रोर थोड़ीसी जमइयत छेकर श्राप भी उन डोछियोंके साथ होछिये. वादशाहकी इजाज़तसे ये सब लोग पहिले रावल रत्नसिंहके पास पहुंचे; ज़नानह बन्दोबस्त देखकर शाही मुलाज़िम हटगये, किसीको दगावाज़ीका ख़याल न हुआ, श्रोर इस हलचलमें राजपूत लोगोंने रत्नसिंहको घोड़ेपर सवार करके वादशाही लश्करसे बाहिर जब वह बहादुर लड़करसे निकलगया, तो वे बनावटी कहार याने बहादुर राजपूत डोलियोंमेंसे अपने अपने शख्र निकालकर लड़ाईके लिये तय्यार होगये. बादशाहने भी अपनी दगावाज़ीसे राजपूर्तोकी दगावाज़ीको बढ़ी हुई देखकर श्रप्रसोसके साथ फ़ौजको लड़ाईका हुक्म दिया. गोरा व बादल, दोनों भाई अपने साथी बहादुर राजपूतों समेत मरते मारते किलेमें पहुंचगये. कईएक छोग कहते हैं, कि गोरा रास्तेमें मारागया, और बादल क़िलेमें पहुंचा; और बाज़ोंका 🦓 कोल है, कि दोनों इस लड़ाईमें मारेगये. परन्तु तात्पर्य यह कि इन ख़ैरस्वाह की राजपूतोंने अपने मालिकको बादशाहकी क़ैदसे छुड़ाकर क़िलेमें पहुंचादिया, और फिर लड़ाई शुरू होगई. आख़रकार हिजी ७०३ मुहर्रम [विक्रमी १३६० माद्रपद = ई० १३०३ ऑगस्ट ] में आलाउदीनने चारों तरफसे क़िलेपर सस्त हमलह किया. इसवक् रावल रलसिंहने सामानकी कमीके सवब लकड़ियोंका एक बड़ा ढेर चुनकर राणी पिश्चनी और अपने ज़नानख़ानहकी कुल स्त्रियों तथा राजपूतोंकी औरतोंको लकड़ियोंपर विठाकर आग लगादी. हज़ारों औरत व बच्चोंके आगमें जलमरनेसे राजपूतोंने जोशमें आकर किलेक द्वींजे खोलदिये, और रावल रलसिंह मण्ए कई हज़ार राजपूतोंके वड़ी बहादुरीके साथ लड़कर मारागया. बादशाहने भी नाराज़ होकर कृल आगमका हुक्म देदिया; और ६ महीना ७ दिनतक लड़ाई रहकर हिजी ७०३ ता० ३ मुहर्रम [वि० १३६० माद्रपद शुक्च ४ = ई० १३०३ ता० १८ ऑगस्ट] को बादशाहने किला फ़तह करलिया (१). इसके बाद बादशाह अपने बेटे ख़िज़रख़ांको किला सोंपकर वापस लौटगया.

रावळ रत्नसिंहने अपने कई भाई बेटोंको यह हिदायत करके कि़लेसे बाहिर निकालिदिया था, कि यदि हम मारेजावें, तो तुम मुसल्मानोंसे लड़कर कि़ला वापस लेना. बाज़ लोगोंका क़ोल है, कि रावल रत्नसिंहके दूसरे भाई, और बाज़ लोग कहते हैं, कि रत्नसिंहके बेटे कर्णसिंह पश्चिमी पहाड़ोंमें रावल कहलाये. उस ज़मानहमें मंडोवरका रईस मोकल पिट्टियार पिहली अदावतोंके कारण रावल कर्णसिंहके कुटुम्बियोंपर हमलह करता था, इस सवबसे उक्त रावलका बड़ा पुत्र माहप तो आहड़में और छोटा राहप अपने आबाद कियेहुए सीसोदा ग्राममें रहता था. माहपकी टालाटूली देखकर राहप अपने बापकी इजाज़तसे मोकल पिट्टियारको पकड़लाया, तब कर्णसिंहने मोकल पिट्टियार इसके बाद कर्णसिंह तो चित्तोंड़पर हमलह करनेकी हालतमें मारागया, और माहप चित्तोंड़ लेनेसे ना उम्मेद होकर डूंगरपुरको चलागया. बाज़े लोग इस विषयमें यह कहते हैं, कि माहपने अपने भाई राणा राहपकी मददसे ढूंगर्या भीलको मारकर डूंगरपुर लिया था, जिसका ज़िक़ डूंगरपुरके हालमें लिखा-जायेगा. राणा राहप चित्तोंड़ लेनेके इरादेपर मज्बूत था, वह कभी सीसोदे, कभी कैलवाड़े और कभी कैलवमें रहता था. एक दिन शिकार खेलते समय राहपने एक

<sup>(</sup>१) यह हाल 'अक्बर नामह 'की दूसरी जिल्दके एष्ठ १०७ में लिखा है.

सूत्ररपर तीर चलाया. दैवयोगसे वह तीर किपलदेव नामी एक ब्राह्मणको जालगा, जो उसी जंगलमें तपस्या करता था, और उस तीरके लगनेसे वह वहीं मरगया. राणा राहपको उस ब्राह्मणके मरनेका बड़ा पश्चात्ताप हुआ, श्रोर उन्होंने उसकी यादगारके लिये कुंड वग्रैरह कई स्थान बनवाये, जो कैलवाड़ा गांवके समीप किपल मुनिके नामसे श्रवतक मौजूद हैं. पिहले पिहल राहपने ही राणाका ख़िताब पाया, श्रोर सरसल पिल्लीवालको श्रपना पुरोहित बनाया. किर राहप भी चित्तोंड़ लेनेकी कोशिशमें मुसल्मानोंसे लड़कर मारागया, श्रोर उसके बाद मुवनसिंहने चित्तोंड़का किला लिया, जिसका जिक्र जपर होचुका है.

सुवनसिंहके पीछे महाराणा ठक्ष्मणिसंहके समयमें दिक्षीके बादशाह मुहम्मद-तुग्छक्की फ़ीजने चित्तोड़को आघेरा. माळूम होता है, कि यह छड़ाई भी बड़ी भारी हुई, जिसमें महाराणा ठक्ष्मणिसंह और उनके पुत्र ऋरिसंह वग़ैरह बड़ी वीरताके साथ छड़कर मारेगये; छेकिन हमको इस छड़ाईका मुफ़्स्सछ हाछ सिवा इसके नहीं मिछा, कि ऋरिसिंहका छोटा माई ऋजयिसंह ज़क्सी होकर कैछवाड़ेकी तरफ पहाड़ोंमें चछागया, जहां वह महाराणाके नामसे प्रसिद्ध हुआ, और सांडे-रावके जती (जैन गुरु) ने उसके ज़र्स्मोंका इछाज किया; जिसपर अजयिसंहने उस जतीको कहा, कि हमारी ऋगेछाद तुम्हारी ऋगेछादको पूज्य मानती रहेगी; ऋगेर इसी कारणसे ऋवतक सांडेरावके महात्माओंका आदर सन्मान मेवाड़के महाराणा करते हैं। बाक़ी हाछ ऋजयिसंहका महाराणा हमीरिसंहके दत्तान्तमें छिखाजायेगा.











———OS※%OC——

यह महाराणा जनवा याम निवासी चन्दाणा (१) राजपूतों के भान् जे थे; जिसका ज़िक इस तरहपर मश्हूर है, कि चित्तोंड़के महाराणा लक्ष्मणसिंहके वली अहद (पाटवीपुत्र) अरिसिंह एक दिन पश्चिमी पहाड़ोंकी तरफ़ कैलवाड़ाके ज़िलेमें शिकारको गयेथे. फ़ाक़से वहांपर क्या देखते हैं, कि एक नौजवान कुमारी लड़की अपने बापके यहां जवारके खेतकी रखवाली कररही थी, कि एक सूअर वली ऋहदके हाथसे घायल होकर उसके खेतमें जा घुसा. वली ऋहद भी घोड़े समेत उसके पीछे खेतमें घुसने लगे. लड़कीने अर्ज़ किया, कि आप खेतमें घोड़ा डालकर जवारको न बिगाड़ें, मैं सूअरको निकाल देती हूं; और उसने लाठीसे सूअरको सहजमें निकाल दिया. लड़कीका यह हियाव श्रीर बल देखकर वली ऋहदको बड़ा आश्चर्य हुआ, और वह कुछ दूर आगे चलकर किसी श्रांबके दक्षकी छायामें जा बैठे, कि इतनेमें उसी लड़कीने किसी जानवरपर गोफन इतिफ़ाक्से गोफनका पत्थर आंबके नीचे एक घोड़ेको जालगा, और घोड़ेका बाद इसके जब वह लड़की अपने घरको जाने लगी, तो देखा कि सिरपर दूधकी गागर रक्खे और दो भैंसके बच्चोंको अपने साथ काबूमें किये हुए लिये जाती थी, श्रोर उनकी ताकतको इस तरह रोकेहुए थी, कि दूधकी गागरको कुछ भी हानि नहीं पहुंचती थी. इस बातसे वली अहदको और भी जियादह तऋजुब हुआ; और लड़कीसे दर्याप्त किया, कि तू किसकी बेटी है ? उसने जवाब दिया, कि चन्दाणा राजपूतकी हूं. राजकुमारने दिलमें सोचा, कि यदि इस लड़कीसे कोई श्रोलाद पैदा हो, तो निस्सन्देह बड़ी बलवान होगी. फिर उन्होंने उस लड़कीके बापको बुलाया, श्रीर कहा, कि तेरी लड़कीकी शादी हमारे साथ करदे. राजपूतने इस बातको ग्नीमत जानकर बड़ी ख़ुशीके साथ राजकुमारकी आज्ञाको कुवूछ किया; और वछीऋहदने शादी करके उस लड़कीको उसी गांवमें रक्खा, क्योंकि उनको अपने पिताकी तरफसे



<sup>(</sup>१) चन्दाणा राजपूत चहुवानोंकी शाखामेंसे हैं.

इस बातका भय था, कि ग्रामीण राजपूतके यहां शादी क्यों की ? लेकिन् शिकारके कि बहानेसे वहां कभी कभी श्राजाया करते थे. वहांपर ईश्वरकी कृपासे उस चन्दाणीके एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम हमीरसिंह रक्खा गया.

जब मुहम्मद तुग्लककी लड़ाईमें लक्ष्मणसिंह और अरिसिंह वगैरह सारे गये, तो उक्त चन्दाणी राणी अपने पुत्र हमीरसिंह सिहत ऊनवा गांवमें मुसल्मानोंके भयसे हमीरसिंहको छिपायेहुए यामीण लोगोंकी तरह दिन काटने लगी. इसी श्रारसेमें श्राजयसिंह चित्तौड़की छड़ाईमें ज़रूमी होकर कैठवाड़ेमें श्राया, श्रीर महाराणाके ख़िताबसे मरहूर हुआ. बड़वा भाटोंने छिखा है, कि महाराणा अजयसिंहके दो बेटे थे, बड़ा सज्जनसिंह, श्रीर छोटा क्षेमसिंह. अजयसिंह उस समय चित्तौंड़ लेनेके इरादेमें लग रहे थे, परन्तु बीमारीके कारण दिन ब दिन उनका शारीर निर्वल होता जाता था; ऋौर उन्हीं दिनोंमें गोड़वाड़ ज़िलेका रहने वाला मश्हूर लुटेरा मूंजा नामी बालेचा (१) राजपूत उनको लूटमार वगैरहसे सताने लगा. अपने दोनों बेटोंको हुक्म दिया, िक उसको सज़ा देवें, छेकिन् उनसे कुछ बन्दोबस्त न होसका. इसपर महाराणा अपने वेटोंपर नाराज़ हुए, और इसी अरसहमें महाराणा अरिसिंहके पास रहने वाले किसी पुरुषने जनवा गांवमें छिपेहुए हमीरसिंहको जाहिर किया; तब महाराणाने ऊनवासे हमीरसिंहको बुलाया. अगर्चि हमीरसिंह इसवक् १३-१४ वर्षकी उसका छड़का था, छेकिन् महाराणाने उसको बड़ा दिलेर, ताकतवर, त्रोर बहादुर देखकर मूंजाकी सजादिहीके छिये हुक्स दिया. है, कि ''होनहार विरवानके चिकने चिकने पात''; हमीरसिंहको ख़बर छगी, कि गोड़वाड़ ज़िलेके सेमारी गांवमें किसी क़ौमी जल्सेपर मूंजा बालेचा मौजूद है, उसी वक्त हमीरसिंह कैलवाडासे निकले, और मूंजाको मारकर उसका सिर कांटलाये. महाराणा अजयसिंह उस वक्त ज़ियादह वीमार थे, इस बहादुरानह हिम्मतको देखकर हमीरसिंहपर बहुत खुश हुए, ऋौर अपनी तलवार उसे देकर मूंजाके खूनका तिलक (२)

<sup>(</sup>१) उदयपुरके करीब भुवाणा गांवकी सीममें एक छोटेसे दमदमेको छोग मूंजा बाछेचाका महल वतलाते हैं.

<sup>(</sup>२) कर्नेल टॉडने अपनी किताब टॉडनामह राजस्थानमें लिखा है, कि मेवाड़के महाराणा-ओंमें गद्दीनशीनीके समय खूनका टीका लगानेकी रस्म बापा (महेन्द्र ) रावलके समयसे जारी हुई है; जिसका खुलासह यह है, कि जब बापा नागदासे चिन्नौड़की तरफ़ रवानह हुआ, उसवक़ दो भील भी उसके साथ होलिये, जो बचपनसे उसके साथ रहते थे, और हर जगह और हर हालतमें बापाके शरीक हाल और मददगार रहे. इनमेंसे एकका नाम बीलू और दूसरेका नाम देवा था.

उसके मस्तकपर किया; और कहा, कि हमारे विश्वाहद बनने और चित्तोंड़ छेनेके कियोंग्य तुम ही हो, और हमारे बड़े भाई अरिसिंहकी औछाद होनेसे हक भी तुम्हारा ही है. अजयिंहके पुत्र सजनिंसह और क्षेमसिंह इस बातसे नाराज़ होकर दक्षिणकी तरफ़ चलेगये. कहते हैं, कि उनकी औछादमें सितारा, कोछापुर, सावंतवाड़ी, तंजावर और नागपुरके राजा हैं.

महाराणा हमीरसिंहकी गद्दीनशीनीका संवत् निश्चय करना कठिन है, क्योंिक वड़वा भाटोंने तो इनकी गद्दीनशीनी विक्रमी १३५७ [हि०६९९ = .ई०१३००] में लिखी है, लेकिन यह नहीं होसका; क्योंिक उक्त संवत्के दो वर्ष बाद विक्रमी १३६० [हि०७०३ = ई०१३०३] में तो बादशाह अलाउद्दीन खल्जी और रावल रत्नसिंहकी लड़ाई हुई थी, और उसके बाद बादशाह मुहम्मद तुगलक़ने महाराणा लक्ष्मणसिंह व आरिसिंह वग़ैरहसे लड़कर किला चित्तोंड़ फ़त्ह किया था. फिर कुछ अरसेतक महाराणा अजयसिंह भी जिन्दह रहे; और मुहम्मद तुगलक़ हिजी ७२५ रवीउ़ल्अव्वल [वि०१३८१ फाल्गुन = ई०१३२५ फेब्रुअरी] में दिल्ली के तक्तपर बैठा, और हिजी ७५२ ता०२१ मुहर्रम [वि०१४०८ प्रथम बैशाख कृष्ण ७ = ई०१३५१ ता०२० मार्च] को वह मरगया; तो इस अन्तरमें लक्ष्मणसिंहकी लड़ाई और हमीरसिंहकी गद्दीनशीनी समक्षना चाहिये. इस शूर वीर महाराणाने अपनी तलवारके ज़ोरसे सीसोदियोंके वंशको लुइमनोंके हमलोंसे बचाया, जो उस समय क्रीव क्रीव बिल्कुल नष्ट होचुका था, और आज दिन पूरी उन्नतिपर है.

जबिक मुहम्मद तुगलक़ने हमलह करके चित्तोंड़को गारत किया, उस जमानहमें महाराणा लक्ष्मणिसंहका एक पुत्र श्रजयिसंह वंश क़ाइम रखनेके लिये चित्तोंड़से बाहिर निकालिदया गया था, श्रीर वह कैलवाड़ाके पहाड़ोंमें आकर रहने लगगया था, जो पेचीदा घाटियों श्रीर बिकट रास्तों व माड़ियोंके कारण बड़े बचावकी जगह थी.

अजयसिंहने अपने खास पुत्र सज्जनसिंह और क्षेमसिंहको कमअक जानकर अरिसिंहके पुत्र हमीरसिंहको जनवा गांवसे बुलाया और उसे राज्यतिलक दिया,

इन दोनों शरुक्तोंका नाम ज्वानी किस्ते कहानियोंमें बापाके नामके साथ अक्सर मरहूर है. बीलूकी औछादमें ऊंदरी गांवके भील हैं. जब बापा मोरी खानदानके राजासे चिनौड़ छीनकर आप तरुत्नशीन हुआ, उसवक बीलूने अपने हाथके अंगूठेते खून निकालकर बापाकी पेशानीपर राज्यतिलक किया था, और उसी सबबसे ऊंदरीके भील मेवाड़के महाराणाकी गद्दीनशीनीके समय उनके ललाटपर अपने हाथसे राज्यतिलक करनेका दावा करते हैं. देवाकी औलादका हाल भी उक्त साहिबने वहांपर सविस्तर लिखा है.

जिसका उत्तान्त विस्तार सहित ऊपर छिखागया है. गद्दी बैठनेके समय महाराणा है हमीरसिंहकी उम्र १३ या १४ वर्षकी थी, परन्तु यह गद्दी नशीनीकी रस्म नहीं थी, सिर्फ एक खानदानी रस्म अदा कीगई थी.

इस बुद्धिमान राजाने गद्दी बैठते ही अपने मुल्कके कुल रास्ते, घाटे, व नाके वग़ैरह बन्द करके मेवाड़की प्रजाको बस्ती छोड़कर पहाड़ोंमें रहनेकी आज्ञा दी. यद्यपि ऐसा करनेसे उन्हींके मुल्ककी वर्बादी और नुक्सान था, परन्तु हम ऐसी कार्रवाईपर ज़िया-दह दोष नहीं लगाते, क्योंकि जब हमारे सामने हमारी मौक्सी जायदादसे फ़ायदह उठाकर दुश्मन ताकृतवर बने, और हमारी ही दौलतसे हमारा सामना करनेमें काम्याव हो, तो इसमें कौनसी नुक्सानकी बात है, कि हम अपनी प्रजाको अपने निकट बुला-कर रक्षामें रक्खें.

इस ऊपर लिखी हुई ऋाज्ञाका प्रजाके चित्तपर ऐसा अस्त्र हुऋा, कि कुल मेवाड देश वीरान होकर अपने मालिककी रक्षामें जावसा. बादशाहने राव कानड्देवकी श्रीलादमें राव मालदेव सोनगराको चित्तीड़का किला मेवाड़ सहित जागीरमें लिखदिया था, लेकिन् इस समय कुल मेवाड़ ऊजड़ होकर दुरमनोंके कवज़ेमें केवल एक किला ही आबाद रहगया था. जबिक मुल्ककी आमदनी नादा होजानेके कारण राव मालदेव खर्चसे तंग आकर अपने मौरूसी ठिकाने जालौरमें चलागया, और क़िलेकी रक्षाके लिये कुछ फ़ौज छोड़गया, तो महाराणा हमीरसिंहने किला लेनेके लिये बहुतसे बहादुरानह हमले और कोशिशों कीं, लेकिन चित्तीड़का किला, जो ईश्वरको थोड़े दिनोंके लिये फिर दूसरेके क्रवज़ेमें रखना मन्जूर था, हाथ न आया. इस अरसेमें महाराणाको बहुतसी तक्लीफ़ें उठानी पड़ीं, यहांतक कि आमदनीके विना फ़ौजको खाना पीनातक भी न मिलने लगा, श्रोर इस तक्लीफ़से सब लोग तितर बितर होगये, केवल थोड़से शुभ-चिन्तक छोग, जोकि मुसीवतके वक्तमें अपने माछिकके शरीक हाछ रहा करते हैं, महाराणाके पास रहगये महाराणा अपनी काम्याबीकी नाउम्मेदीसे उन्हीं अपने सैरस्वाह आद्मियों समेत द्वारिकापुरीकी तरफ़ रवानह हुए. जब गुजरात .इलाक़हके खोड़ गांवमें जाकर मकाम किया ( जो याम कि चारणोंकी जागीरमें था ), तो वहांपर चखड़ा चारणकी वेटीको, जिसका नाम वरवड़ी था, बड़ी करामाती सुना. उसको वहांके कुछ छोग देवीका अवतार कहते थे. छेकिन् हमको इससे कुछ प्रयोजन नहीं चाहे कुछ ही हो. जब उसके करामाती हालात महाराणाके कानतक पहुंचे, तो वह खुद उसके दर्शनोंको गये. कई पुस्तकोंमें मज्हबी तौरकी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, लेकिन, हमको तवारीख़ी हाल हे छिखना है, इसछिये करामाती हालात छोड़िदये गये. जब बरवड़ीने महाराणाको इस द 👺 तक्लीफ़की हालतमें बहुत फ़िक्रमन्द देखा, तो कहा, कि ऐ वीर तुम पीछे कैलवाड़े 🥷 को छोटजात्रो, तुमको चित्तौड़ मिलेगा; और यदि तुम्हारी कोई सगाई आवे, तो इन्कार न करना, वही सम्बन्ध तुमको तुम्हारा मुल्क वापस मिलनेका पूरा वसीला होगा. महाराणाने कहा, कि बाई हम चित्तौड़को किस सामानसे छेसकेंगे, क्योंकि हमारे पास न तो चढ़नेके लिये घोड़ा, न लड़नेको सिपाही, श्रीर न खानेको खर्च है. बरवड़ीने कहा, कि वीर मेरा छड़का बारू घोड़ोंका कारवान छेकर तुम्हारे पास कैठवाड़ेमें आवेगा, तुम उससे घोड़े छेकर अपना काम करना, घोड़ोंकी कीमत का कुछ फ़िक्र नहीं, तुम्हारे पास हो तब देदेना. बरवड़ीके इन करामाती वचनोंने महाराणाके दिलपर ऐसा अस्त्र किया, कि वह उसी वक्त पीछे छौटकर कैलवाड़ेमें श्राये. पीछेसे बरवड़ीने, जो बड़ी मालदार थी, श्रपने बेटे बारूको कहा, कि पांच सो घोडोंका एक कारवान लेकर हमीरसिंहके पास कैलवाड़े जाओ. चूंकि ये लोग घोड़ोंका व्यापार किया करते थे, इसिटिये कुछ घोड़े तो इनके पास मौजूद थे, और कुछ फिर ख्रीदकर अपनी माताके हुक्मके मुवाफिक पांचसौ घोड़ों समेत कैलवाडे आये. यहांपर महाराणा भी इनका इन्तिजार देखरहे थे, आतेही तमाम घोडोंको बंघालिया; और बरवडीके बेटे वारूको अपने विश्वासपात्रोंमें दाखिल करके अपनी पौलका नेग उसको दिया, और अपना बारहट बनाकर कैलबाड़ाके पास कई गांवों सहित आंतरी गांवका तांवापत्र लिखदिया, जो अवतक उसकी श्रोलादके क्वज़ेमें हैं. ईश्वरको बरवड़ीकी भविष्यद्वाणी सत्य करना मन्जूर था; इसिलये उसी अरसेमें राव मालदेव सोनगराके मुसाहिबोंने रावसे कहा, कि आपकी लड़की बड़ी होगई है, यदि आज्ञा हो, तो हम एक राज्यिकया (हिकमत ऋमली) काममें लानेकी ऋर्ज् करें. इसपर रावने इजाजत दी. उन लोगोंने कहा, कि आपको बादशाहने जो मेवाडका मुलक दिया है, वह केवल नामके लिये है, क्योंकि जबतक महाराणा हमीरसिंह और उनकी श्रीलाद काइम रहेगी, तबतक आपको उस मुल्कसे एक कौड़ीका भी फ़ायदह न होगा; श्रोर ऐसी हालतमें नाहक खर्चसे ज़ेरबार होकर सिर्फ़ क़िलेको रखवालना श्रोर श्रपनी बहादुरीको बट्टा लगाना है. श्रगर हमारी सलाह कुबूल हो, तो श्राप की लड़कीकी शादी महाराणा हमीरसिंहके साथ करके पश्चिमी मेवाड़का ज़िला, जो बिल्कुल वीरान, कम उपजाऊ श्रोर बिकट पहाड़ी हिस्सह है, गुज़ारेके लिये उनको देदिया जावे, कि जिससे वह भी सन्तोष करें श्रोर बाक़ी श्राबाद मुल्क अपने क़बज़ेमें रहकर फ़ायदहकी सूरत पैदा हो. मालदेवको यह बात पसन्द आई, 🗦 श्रोर महता जूहड़ व पुरोहित जयपालको टीकेका बहुतसा सामान देकर कैलवाड़े भेजा. 🥌

🦃 इन छोगोंने र्ञ्यवंछी पहाड़ोंमें पहुंचकर महाराणासे माछदेवका संदेसा कहा, श्रीर बहुत 🕵 कुछ आधीनता और समभाइराके साथ आर्ज किया, कि आपके बाप दादोंको मुस-ल्मानोंने मारा है, राव मालदेवने नहीं मारा; अल्बत्तह आपका मुल्क रावके क़बज़ेमें रहा है, सो अब वह अपनी लड़की और कुछ ज़मीन आपको देते हैं, चाहियें कि आप उसको मन्जर करें. इसपर महाराणाने पहिले तो ऊपरी दिलसे इन्कार किया, लेकिन फिर बरवड़ीके वचनोंको याद करके मन्जूर करित्या; श्रीर खाजके मुवाफ़िक नारियल भेले गये.

महता जूहड़ और पुरोहित जयपालने महाराणासे कहा, कि आप हमारे साथ ही जालौर चलकर शादी करें. महाराणाने बारू बारहटके लाये हुए घोडोंपर सवार होकर जालौरकी तरफ़ कूच किया. वहां पहुंचनेके बाद खाजके मुवाफ़िक शादी हुई, श्रीर राव मालदेवने इकारके मुवाफ़िक नीचे लिखे हुए आठ पहाड़ी ज़िले महाराणाको जिहेज़में दिये :- १- मगरा, २- सेरानला, ३- गिरवा, ४- गोड़वाड़, ५- बाराठ, ६- इयालपही, ७- मेरवाड़ा, श्रीर ८- घाटेका चौखला. जब दुलहिनको लेकर जानवासेमें आये, तो महाराणी सोनगरी, जो वड़ी बुद्धिमान थी, महाराणासे कहने लगी, कि अब मेरा नफ़ा नुक्सान आपके साथ है, मेरे पिताके साथ नहीं, इसिछिये ऋर्ज़ है, कि यदि आपका इरा-दृह चित्तौंड छेनेका हो, तो मेरे बापसे कामदार महता मौजीरामको मांगछेवें; वह बड़ा ईमान्दार और बुद्धिमान शरूस है. महाराणाने इस सलाहको ग्नीमत समभ-कर अपने ससुरेसे कहा, कि आपने मुभको इतना मुल्क जिहेज्में दिया है, कि जितनेकी मुझे उम्मेद न थी, परन्तु इस श्रापत्तिकालमें मेरे पास कोई ऐसा होश्यार आदमी नहीं रहा, जो मुल्कका इन्तिजाम बखूबी करसके, और मुझको मेरे तह्तके मुल्कका इन्तिज़ाम करना जुरूर होगा; इसिलिये आपके कामदार महता मौजीरामको मुझे देदेवें, तो मैं आपका बड़ा एह्सानमन्द रहूंगा. रावने महाराणाके मुखसे ये स्नेहके वचन सुनकर उनको सीधा व साफ जाना, और सोचा, कि यदि मेरा आदमी इनके पास रहेगा, तो फिर आगेको हमारे इनके किसी तरहकी नाइतिफाकी न होगी. इसी विचारपर महता मौजीरामको महाराणाके सुपूर्व करदिया, श्रीर महतासे कहा, कि अवतक तो तू मेरा नौकर था, आजसे महाराणाका नौकर है, इनके नफ़ेमें अपना नफ़ा और इनके नुक्सानमें अपना नुक्सान समभना; और उसका हाथ महा-राणाके हाथमें देकर कहा, कि आजसे यह आपका सेवक है. मौजीरामको साथ छेकर महाराणा अपने डेरोंमें आये; और उसीवक्त मौजीरामने कहा, कि जिस कामके लिये त्र्यापने रावसे मुझे मांगा है वह काम करना मन्जूर हो, तो यही वक्त है.

🦃 फ़र्माया, कि ऋब हमारा सब भरोसा तुम्हारे ऊपर है, जैसा कहोंगे वैसा करेंगे. सुनकर मोजीरामने जाहिरा तौरपर महाराणासे कहा, कि अमुक जगह शेरकी भाल ( ख़बर ) है. महाराणा अपने राजपूतों सहित घोड़ोंपर सवार होकर शिकारके बहानेसे रवानह हुए, ऋौर दूसरे रोज ऋाधी रातके वक्त किले चित्तौड़के दर्वाजे़पर पहुंचे. मौजीरामने आगे बढ़कर किछे वाछोंको आवाज दी, कि किंवाड़ खोछो, मैं मौजीराम हूं. जोकि यह महता फ़ौजकी तन्रख्वाह बांटनेको हमेशह किलेमें आया करताथा, इसिलये इसकी आवाज पहिचानकर किले वालोंने द्वीजृह खोलदिया. खुछते ही महाराणा श्रपने राजपूतों सहित किछेमें दाखिछ हुए, श्रीर रावके कुछ श्रादमी मुकाबलह करने वाले मारेगये, बाकी रहे उनको निकालकर महाराणाने किलेपर श्रपना मंडा जाखड़ा किया. श्रब पिछला हाल सुनिये, कि राव मालदेवने शेरकी शिकारके लिये महाराणाका जाना सुनकर एक दिन श्रीर एक रात तो वापस लीटनेकी राह देखी; लेकिन जब ख़बर मिली, कि वह चित्तौड़की तरफ़ खानह हुए हैं, तो आप भी अपनी फ़ौज व पांचों बेटों याने जैसा, कीर्तिपाल, वणवीर, रणधीर, और केलण सहित रवानह हुआ. चित्तौड़में महाराणा हमीरसिंहने भी अपने खानदानके राजपूर्तोंको एकडा करिया था, मुकाबलेके साथ मालदेवकी पेश्वाई की. राव मालदेव शिकस्त पाकर पीछा जालौरको लौटगया, श्रीर वहांसे उसने मेवाड्पर एक दो हमले श्रीर'भी किये, लेकिन् आख्रको शिकस्त पाई.

अब इस जगहपर थोड़ासा ज़िक ऋठाउद्दीन ख़ठ्जीसे ठेकर मुहम्मद तुग़ळक़ तकका ठिखाजाता है, जो इस तरहपर है:-

अ्लाउदीन खल्जी हिज्जी ७१६ ता० ६ शव्वाल [ वि० १३७३ पौष शुक्क ५ = .ई० १३१६ ता० २० डिसेम्बर] को मरा, और उसके दूसरे दिन उसका छोटा बेटा शहाबुद्दीन खल्जी ७ वर्षकी उममें तस्त्नशीन कियागया. फिर हिज्जी ७१७ ता० ८ मुहर्रम [ वि० १३७४ चैत्र शुक्क ९ = .ई० १३१७ ता० २२ मार्च ] को अलाउदीनका दूसरा बेटा कृतुबुद्दीन मुवारकशाह खल्जी तस्त्तपर बेठा, और उसने अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन उमर खल्जीको अंधा करके ग्वालियरके किलेमें भेजदिया. इसके बाद हिज्जी ७२१ ता० ५ रबीउल्अव्वल [ वि० १३७८ वैशाख शुक्क ६ = .ई० १३२१ ता० ३ एप्रिल ] को मलिक खुम्नोखां कृतुबुद्दीन मुवारकशाहको मारकर वादशाही तस्त्तपर बेठा, और उसने अपना नाम " सुल्तान नासिस्द्दीन" रक्खा. उसको मारकर हिज्जी ७२१ ता० १ शास्त्रवान [ वि० १३७८ भाद्रपद शुक्क २ = .ई० १३२१ ता० २५ ऑगस्ट ]को मलिक गांजी तस्त्तपर बेठा, और उसका लक् "सुल्तान कि

A STREET

ग्यासुद्दीन तुग्छक् शाह " रक्खा गया. हिजी ७२५ रबीउळ्अव्वल [ वि॰ १३८१ प्रालगुन = .ई॰ १३२५ मार्च ] में सुल्तान ग्यासुद्दीन तुग्छक् एक मकान तुग्छक् आबादकी छत्त गिरनेसे, जोकि दिझीके पास है, दबकर मारागया. उसके तीन दिन वाद उसका बेटा उलग्खां, याने " मुहम्मद्शाह तुग्छक् " तस्त्पर बैठा.

जब राव मालदेव महाराणासे शिकस्त पाकर लाचार हुआ, तो बादशाह मुहस्मद तुगलक़ पेस पुकारू गया. स्यातिकी पोथियों में लिखा है, कि मालदेवके पुकारू जाने पर सुहस्मद तुगलक़ खुद मए लश्करक मेवाड़पर चढ़ाई की, श्रीर उसने मेवाड़के पूर्वी पहाड़ों में होकर, जहां कि तंग रास्तों ने उसकी फ़ौजको बड़ी तक्लीफ़ पहुंचाई, सींगोली में पहुंचकर डेरा किया. महाराणा हमीरसिंहका दिल क़िला वापस लेलेने के सबब पहिलेसे ही बढ़ाहुश्रा था, श्रीर सब राजपूत और प्रजा भी उनके पास हाज़िर होगई थी, उन्होंने एकाएक फ़ौज (१) तय्यार करके ऐसा बहादुरानह हमलह किया, कि बादशाहको शिकस्त देकर क़ैद करलिया. इसी लड़ाईमें मालदेवका पोता हरिदास (२) महाराणा हमीरसिंहके हाथसे मारागया; श्रीर मुहम्मद तुगलक़ (३) तीन महीनेतक क़ैद रहने के बाद श्राजमेर, रणथम्भोर श्रीर शिवपुरके ज़िले तथा पचास लाख रुपया नक्द व १०० हाथी देकर क़ैदसे छूटा. इस जगहपर महाराणाकी बहादुरी देखने के क़ाबिल है, कि उन्होंने केंद्रसे छोड़ने के वक्त मुहम्मद तुगलक़ यह इक़ार नहीं कराया, कि फिर हमलह न करेगा; क्योंकि वह पहिले निश्यय कराचुके थे, कि जो सन्मुख चढ़ाई करेगा, तो में चौड़ेमें श्राकर लड़ंगा (४).

माठदेवका बेटा वणवीर इक्रार करचुका था, कि में महाराणांके तांवेदारों में रहकर सेवा करूंगा, इसिटिये महाराणांने उसको अपनी राणीका आता समझकर नीमच, रत्नपुर, और खेराड़ उसकी पर्वारेशके िटये जागीरमें दिये; और कहा कि पिहले तुम सुसल्मानोंके नौकर थे, अब हिन्दूके तांबे हो, जो तुम्हारे मज्हवका शरीक है. चित्तौड़के पहाड़ मेरे बापदादोंके खूनसे तर हुए हैं, और जिस देवीकी में पूजा करता हूं, उसके दिये हुए मेंने पीछे लिये हैं. थोड़े ही दिनों पीछे माठदेवके पुत्र वणवीरने भेंसरोड़पर

<sup>(</sup>१) मेवाड़की प्रजा आधीसे ज़ियादह भील, मीना और मेर वग़ैरह लड़ने वाली काैमोंमेंसे है,

<sup>(</sup>२) टॉड साहिवने इसको माळदेवका बेटा लिखा है, लेकिन यह माळदेवका पोता था.

<sup>(</sup>३) मुहम्मद तुगृलक्की जगह टांड साहिबने महमूद ख़ल्जी लिखा है, वह गृलत है, क्योंकि ख़ल्जी बादशाहोंमें महमूद कोई नहीं हुआ.

<sup>(</sup> १ ) यह हाल फ़ार्सी तवारीखोंमें नहीं लिखा, कर्नेल् टॉडकी पुस्तक और ख्यातिकी पोथियोंसे किया है, फ़ार्सी तवारीखोंमें मुसल्मानोंकी शिकस्त बहुत कम लिखी है,

👺 हमलह करके उसको मेवाड़में मिलालिया. फिर सब राजपूत लोग अपने वंशके 🥵 राजाको देखकर खुश हुए, और सबने महाराणा हमीरसिंहको अपना मालिक व सर्दार समझा; क्योंकि उस समयमें केवल महाराणा हमीरसिंह ही इस कुलके रक्षक रहगये थे, पुराने वंशके हाथसे सब राज जाचुके थे. इसी ऋरसेमें राव मालदेव तो मारागया, श्रीर माछदेवकी राणी व महाराणी सोनगरीकी ऋजीं श्रानेपर महाराणाने सोनगरीको बुलालिया. राव मालदेवके पास तीन चीजें, याने बहरी जोगिनीका दिया हुआ एक खांडा (१), एक खप्पर, श्रीर ठूमरेकी माला थी, श्रीर इन चीज़ोंको वे लोग करामाती समभते थे. राव मालदेवकी राणीने ये तीनों चीजें अपनी लड़कीके साथ महाराणाके पास भेजदीं. उस समय मेवाडकी राजगदीकी सेवाके लिये मारवाड़, ढूंढाड़, बूंदी, ग्वालियर, चन्देरी, रायसेन, सीकरी, कालपी और आवू वगैरहके राजा तनमनसे मौजूद थे. अगर्चि मुसल्मानोंके हमलोंके पहिले भी मेवाडका राज्य उन्नतिपर था, परन्तु जबसे महाराणा हमीरसिंहने मेवाड्पर दोवारह अधिकार जमाया, उसवक्से दोसों सालतक इस देशका प्रताप ऐसा प्रकाशित हुआ, कि जैसा कभी न हुआ होगा; क्योंकि उस समयमें इन महाराणाको अपने मुल्ककी हिफ़ाज़तके सिवा दूसरे मुल्कोंपर भी हमलह करनेकी ताकृत हासिल थी. उनके प्रतापकी साक्षी पुरानी .इमारतें देती हैं, जिनके तय्यार करानेमें लाखों रुपये लगे होंगे. यह बात कियासमें नहीं आती, कि उनके पास इमारतें बनवानेको इसकद्र दौलत, और फ़ौज रखनेको खर्च कहांसे मिलताथा. उस समयमें मेवाड्के केवल राजा ही धनवान नहीं थे, बलिक उनकी प्रजा भी ऐसी आसूद्र थी, कि जिनकी बनाई हुई बड़ी बड़ी .इमारतें जो अभीतक टूटी फूटी दशामें मौजूद हैं, उनके आसूदह होनेकी गवाही देती हैं. मेवाङ देशके महाराजाओंकी बहादुरीके निशानात बहुत दूर दूरतक मौजूद हैं.

महाराणा हमीरसिंहने चित्तौड़पर पीछा अधिकार जमानेके बाद खोड़ गांवसे बरवड़ीको बुठाकर, जो देवीका अवतार कहठाती थी, बड़े आदरके साथ चित्तौड़पर रक्खा, और वहां उसके मरजानेके बाद उसकी यादगारमें एक बहुत बड़ा मन्दिर बनवाया, जो अन्नपूर्णांके नामसे अवतक किछे चित्तौड़पर मौजूद है.

इन महाराणाका देहान्त विक्रमी १४२१ [हि॰ ७६५ = ई॰ १३६४] में होना छिखा है.

<sup>(</sup>१) यह खड़ अभीतक श्री महाराणाके तिलहखानहमें मौजूद है, जिसका पूजन प्रतिवर्ध बड़ी

अव हम पाठकोंका सन्देह दूर कर लिये उन बातोंको लिखते हैं, जिनमें कि कर्नेल टॉडकी दर्यापत और हमारे लिखनेमें के जो बातें टॉड साहिबने नहीं लिखीं हैं। इनका बया ना तो कुछ जुरूर नहीं, क्योंकि उसवक्त अस्तो आमानका शुरू ज़मानह होनेके वे हालात टॉड साहिबको न मिले होंगे; परन्तु जिन बातोंमें कर्नेल् टॉडके ऑ्रमारे लिखनेमें फ़र्क़ है उनको हम यहांपर बयान करते हैं:-

पहिले यह, कि कर्नेल् टॉडने महा हमीरसिंहकी गदीनशीनीका संवत् १३५७ लिखा है, और हमारी तहकीकातसे नकी गदीनशीनीका ज़मानह बहुत अरसे पीछे आता है, जिसका ज़िक कालिखागया है. दूसरे, टॉड साहिबने राव मालदेवकी विधवा बेटीके साथ महणा हमीरसिंहकी शादी चित्तींड्गढ़पर होना तहरीर किया है; परन्तु जो सामग्री ट्रॉड साहिबको मेवाड़की तवारीख़ छिखनेके वास्ते मिछी और जिसका वह हवा देते हैं, वह सामग्री और उसके सिवा जो हालात हमको मिले, वे सब इसवः हमारी आंखोंके सामने मौजूद हैं, परन्तु उनमें महाराणाकी शादी विधवा लडक होना कहीं भी नहीं पायाजाता. न मालूम टॉड साहिबने किस ज़रीएसे यह बा लिखी. मालूम होता है, कि उन्होंने किसीके ज़बानी कहनेपर भरोसा करिया; चौंकि अव्वल तो जिस ज़मानहका यह ज़िक है उस ज़मानहसे आज दिनतक राजपू के किसी ख़ानदानमें कहीं नहीं सुना गया, कि विधवाकी शादी हुई हो, बल्कि यहां स्वाज है, कि यदि किसी छड़कीकी एक जगह सगाई होगई श्रोर वह दूसरी जगहारव्याहदीगई, तो उसपर भी मरने मारनेके मौके पेश आये हैं; फिर भला ऐसे खाना तमें, जिसकी मिसाल और राजपूर्तोंको दीजाती है, ऐसा क्योंकर होसका है. कि सगाइयोंपर ही यह हाल होता है, तो भाटी लोग, जो चन्द्रवंशकी एक बड़ी शहवा हैं, कब चुपचाप रहसके थे ! दूसरे, शादीका चित्तौड़में होना और मालदेवका आहा कुल कुटुम्ब सहित क़िलेमें वास करना भी बुद्धिमें नहीं आसका; क्योंकि अव्वल तो, गलदेवको अपने मौरूसी ठिकाने जालीरको खाली छोड़कर चिनौड़में आबाद होनेहेशांमीरसिंह जैसे बहादुर दुइमनके हाथमें जालीरके चलेजानेका भय था; दूसरे ह ताड़को हमीरसिंहने वीरान करिदया था, इसलिये खुराक वगैरह सामान भी मालल, श्रीर उसके कुल श्रादमियोंके लिये जालौरसे ही त्राता था, तो भला ऐसीउंयेगायदादको उसने खाली किसतरह छोड़ा, और हमीरसिंहने उसपर हमलह क्यें हो किया; और तीसरे, जब मालदेव अपने कुटुम्ब व 👺 ठरकर समेत चित्तौड़में मौज जि था, तो फिर हमीरसिंहका फ़िरेबसे किला छेना 🧓 किसतरह क़ियासमें त्र्यासका है, क्यिक वह तो उस वक्त तक्लीफ़की हालतमें थे, 🏶 श्रोर मालदेव आसूदह, श्रोर बादशा उसका सहायक था.

अब ब्दिंके इतिहास वंशप्रकाशक्षेजो हाल जाहिर हुआ वह लिखा जाता है:-बंबावदेके राजा हाळूने जीरण व ॥ णपुर ज़िलेके कई गांव दबालिये थे. हालू अपनी शादीके लिये शिवपुर गया, भैर उसने विवाहका कंकण भी नहीं खोला था, कि जीरणके ऋधिकारी जैतिसिंह पुंवा व भाणपुरके राजा भरत खीचीने उसपर चढ़ाई करदी. महाराणाने उनकी मददने छिये जैतसिंहके बेटे सुन्दरदासके साथ कुछ फ़ौज हालूपर भेजी, श्रोर हालूकी मदके वास्ते बूंदीसे हामा भी श्राया. लड़ाईमें महाराणाका काका विजयराज मागया, और महाराजकुमार क्षेत्रसिंह घायल हुए. तब ख़ुद महाराणा हमीरसिंहने नाराज्होकर हाळूपर चढ़ाई करदी. सुनकर हामा बंदीसे महाराणांके पास आ हाजि हुआ, और अर्ज् किया, कि हुज्रको यह नहीं चाहिये था, कि खीची और पुंवारोंव हिमायत करके हालूपर फ़ौज भेजदी. महाराणाने कहा, कि हमारे काका मारेगये, उर महाराजकुमार ज़रूमी हुए हैं, इसकी सज़ा हालूको देना उचित है. हामाने अर्ज़ कि, कि विजयराज मेरे हाथसे मारेगये हैं, इसलिये इस कुसूरकी सज़ा तो मुभको देवें; श्री उड़ना मरना राजपूतोंका ही काम है, इस कुसूरमें मैं अपने बेटे छाछसिंहकी बेटीकी झी (१) महाराजकुमारसे करदूंगा. इसके वाद हामाने अपने वेटे ठालसिंहकी वेकी सगाई महाराजकुमार क्षेत्रसिंहसे करदी.

महाराणा हमीरसिंहके चार पुत्र खेता, शा, खंगार, श्रोर वैरीशाल हुए.

~~08×80~



<sup>(</sup>१) राजपूतोंमें खूनके एवज़ ज़मीन या बेटी देनेर फ़ाई होजाती है.



महाराणा हमीरसिंहका देहान्त होनेके बाद विक्रमी १४२१ [हि॰ ७६५ = .ई॰ १३६४] में महाराणा क्षेत्रसिंह, जिनका मश्हूर नाम खेता है, गादी विराजे. इनके गदी विराजनेके संवत में सन्देह कम मालूम होता है, क्योंकि गोगूंदा ब्राममें एक मन्दिरके छाबणेपर एक प्रशस्ति खुदी है, उसमें इन महाराणाका नाम लिखा है.

इन महाराणाके पोते महाराणा मोकल, श्रोर परपोते महाराणा कुम्भा, और कुम्भाके पुत्र रायमञ्जके समयकी प्रशस्तियोंमें छिखा है, कि महाराणा खेताने छड़ाईमें गुजरातके राजा रणमछको १०० राजाओं समेत क़ैद्वानहमें केंद्र किया. हमारी दानिस्तमें वह ईडरका पहिला राव रणमछ होगा, जिसने लड़ाई की थी; और उन्हीं प्रशस्तियोंमें इनका अमीशाहको फ़त्ह करके गिरिफ़्तार करना लिखा है. हमने बहुतसी फ़ार्सी तवारीख़ोंमें ढूंढा, लेकिन इस नामका कोई वाद्शाह उस जुमानहमें नहीं पाया गया; और प्रशस्तियोंका छेख भी झूठा नहीं होसक्ता, क्योंकि वे उसी जमानहके क्रीबकी लिखी हुई हैं. यदि यह ख़याल किया-जावे, कि लिखने वालेने अहमद्शाह गुजरातीको बिगाडकर अमीशाह बना लिया. तो यह असम्भव है, क्योंकि अञ्चल तो गुजरात और मालवेकी बादशाहतकी वुन्याद् ही उस वक्तक नहीं पड़ी थी, और ऋहमद्शाह क्षेत्रसिंहके पोते मोकलके समयमें गुजरातका बाद्शाह बना था; शायद फ़ीरोज्शाह तुग्छक्के ख़िताबमें अहमदका लफ़ज हो, श्रीर उसको विगाड़कर पंडितोंने अमीशाह बनादिया हो, तो श्राश्चर्य नहीं; अथवा अफ़ग़ानिस्तान, तुर्किस्तान, व ईरानकी तरफ़ कोई अहमदशाह हुआ हो, और वह गुजरातियोंकी मददके छिये आया हो, क्योंकि उन छोगोंकी आमद रफ़्त सिन्ध देश और गुजरातकी तरफ होती रही है; अथवा दिखीके बादशाहके शाहज़ादे या भाईका नाम अहमद्शाह हो, जिसको बादशाहने सेनापति बनाकर राजप्तानहकी व तरफ़ भेजा होगा; वर्नह मेवाड़से दक्षिणी हिन्दुस्तानकी तरफ़ तो उस समयमें कि मुसल्मानोंकी कोई मज्बूत बादशाहत क़ाइम नहीं हुई थी, सिफ़्र्ं एक बीजापुरकी बादशाहतका बानी अख़ाउदीन गांगू हसन बहमनी इन महाराणांक राज्यके बाद दिक्षणका हाकिम बना था. इससे माळूम होता है, कि अमीशाह या अहमदशाह नामका कोई बादशाह उस ज़मानहमें नहीं था, शायद कोई दूसरा नाम बिगड़कर अमीशाह हुआ हो, तो तअज़ुब नहीं; लेकिन महाराणा क्षेत्रसिंहने अमीशाहको फ़त्ह करके गिरिफ्तार किया, इस बातमें सन्देह नहीं है.

जपर बयान कीहुई प्रशस्तियों में यह भी लिखा है, कि महाराणा क्षेत्रसिंहने मालवेके राजाको फ़त्ह किया, और हाड़ौतीको भी विजय किया; लेकिन हमारी समझमें नहीं ख्याता, कि दिखीके बादशाह हुमायूंको बाकरोलके मकामपर महाराणा क्षेत्रसिंहका शिकस्त देना टॉड साहिबने कहांसे लिखदिया, क्योंकि सन् हिजी ख्योर संवत् विक्रमीको मुताबिक करनेसे साबित होता है, कि हुमायूंशाह महाराणा रत्नसिंहके वक़में तस्त्न-नशीन था, जो ज़मानह महाराणा खेतासे क्रीब १५० वर्ष पीछेका है. इससे मालूम होता है, कि टॉड साहिबने किसी शरुससे ज़वानी क्रिस्सह सुनकर लिखिंदिया.

अलावह इसके टॉड साहिवने लिखा है, कि इन महाराणाने अजमेर और जहाज-पुरको लक्षा पठानसे लिया, इसमें भी उन्होंने घोखा खाया है, क्योंकि लक्षा पठानको महाराणा क्षेत्रसिंहसे पांचवीं पुरतमें महाराणा रायमळके कुंवर एथ्वीराजने मारा था, और इसी सबवसे उनको बढ़ावेके तौरपर उड़ना एथ्वीराज कहते हैं, जिसका हाल बीका-नेरके प्रधान महता नेणसीने २०० वर्ष पहिले बड़ी तहक़ीक़ातके साथ लिखा है, और दूसरी पोथियोंमें भी दर्ज है. सिवा इसके यह वात कहावतके तौरपर हर छोटे बड़ेकी ज्वानपर महतूर है-"भाग लला एथीराज आयो, सिंहके साथ इयाल ब्यायो".

इन महाराणा (क्षेत्रसिंह) के देहान्तका हाल इस तरहपर है, कि जब हामा हाड़ाके बेटे लालसिंहकी बेटीका विवाह इनके साथ क्रार पाया, तो यह बड़ी धूमधामसे शादी करनेको बूंदीकी च्योर सिधारे. यह शादी बूंदीमें हुई थी. रीति पूर्वक विवाह होचुकनेके बाद एक दिन दर्बार होरहा था, उस समय महाराणा खेताने वातें करते समय बारहट बारूकी निस्वत फर्माया, कि हमारे पिता महाराणा हमीरसिंहने इनको च्याना बारहट बनाया है, च्योर इन्होंकी माता बरवड़ीकी वरकतसे, जोकि देवीका च्यानार थी, महाराणाके कबज़ेमें पीछा चित्तोड़ आया; परन्तु यह बारू हमारा किया हुआ अजाची है. इसपर बारूने कहा, कि में राजपूतको मांगनेवाला हूं, च्योर महाराणाके सिवा मुक्तको कोई राजपूत एथ्वीपर दिखाई नहीं देता, इसलिय इनके क्ष

👺 सिवा दूसरेसे नहीं छेता. यह बात हाड़ा छाछिसहिको बहुत नागुवार गुज़री, परन्तु उसवक्त तो मौका न देखकर कुछ न बोला, श्रीर जब अपने महलोंमें गया, उससमय बारूको कोई सलाह पूछनेक बहानेसे अपने पास बुलाया, और एक मकानमें बन्द करके कहा, कि हम राजपूत हैं, तुमको हमारे पाससे कुछ छेना चाहिये; यदि नहीं लोगे, तो हम तुमसे समभेंगे. बारू बारहटने देखा, कि इसवक्त में इनके क्बज़ेमें हूं, ऐसा न हो कि महाराणा साहिब मेरी मदद करें उससे पहिलेही यह कुछ बेड्ज़ती कर-बैठें. यह सोचकर उसने दिलमें मरना ठान लिया, श्रीर जवाब दिया, कि श्राप जो देवें वह मुभे इस शर्तपर लेना मंजूर है, कि जो कुछ मैं देऊं उसको पहिले आप लेवें. यह बात ठालसिंहने मंजूर की. तब बारूने एक भाटके लड़केको, जोकि उसकी ख़िद्मतमें रहता था, कहा कि मैं अपना सिर काटकर तुमे देता हूं, वह हाड़ाको जाकर देदेना; इस सेवाका एवज़ तुझको महाराणा देवेंगे (१). उस छड्केने पहिछे तो इन्कार किया, परन्तु आख़रको बारूके समझानेसे मंजूर किया; और बारूने तळवारसे अपना सिर काटडाला. उस लड़के (२) ने वारूके हुक्मके मुवाफ़िक उसका मस्तक कपड़ेमें लपेटकर लालसिंहको जादिया. मस्तक देखकर लालसिंहको बड़ी चिन्ता हुई. यह सारा ठतान्त उस छड़केने महाराणासे जा कहा. इसपर महाराणाने निहायत नाराज होकर बूंदीको घेरितया, और कई दिनोंतक लड़ाई होती रही. निदान जब बूंदीका क़िला फ़त्ह न हुआ, तो महाराणा खुद क़िलेकी दीवारपर चढ़े, जहांपर वह भीतरी लोगोंके हथ्यारोंसे मारेगये. लालसिंहको भी महाराणाकी सेनाके जूर वीरोंने मारिलया, श्रीर होड़ा वरसिंह अपना प्राण बचाकर भागा. इसवक्त महाराणी हाडी महाराणांके साथ सती हुई.

महाराणा खेताके पुत्र १- छाखा; २- भाखर; (जिनकी श्रोठादके भाखरोत सीसोदिया कहठाते हैं); ३- माहप; ४- भुवणिसंह; ५- भूचण (जिनकी श्रोठादके भूचरोत कहठाते हैं); ६- सठखा (जिनकी श्रोठादके सठखावत कहठाते हैं); और ७- सखर (जिनकी श्रोठादके सखरावत हैं); और खातण पासवानके पेटसे ८-चाचा, व ९- मेरा थे.

पनवाड़ गांव, जो हालमें जयपुरके क़बज़ेमें है, इन महाराणाने श्री एकलिङ्गेश्वरके

<sup>(</sup>१) मरहूर है, कि उस भाटके छड़केको महाराणा छाखाने बारू बारहटके कहनेके मुताबिक चीकछवास गांव दिया.

<sup>(</sup>२) इस छड़केकी औछादके भाट उदयपुरके नन्दीक चीकछवास गांवमें मौजूद हैं.

के भेट किया था. इन महाराणाने ईडरके राजा रणमछको क़ैद करके उसके बेटेको गद्दीनशीन किया, उसका हाल श्री एकलिङ्गजीके मन्दिरके दक्षिणद्वारकी प्रशस्तिके तीसवें श्लोकमें लिखा है. महाराणा खेताने बागड़ तक अपना कबज़ह करलिया था.









महाराणा उक्षसिंह, जिनका नाम छाखा मश्हूर है, विक्रमी १४३९ [हि॰ ७८४ = .ई॰ १३८२ ] में गदीनशीन हुए. जब महाराणा क्षेत्रसिंह बूंदीमें मारेगये उसवक्त बूंदीके कुळ हाड़ा छोग तितर बितर होगये थे; परन्तु हाड़ोंका उसमें कोई खास कुसूर नहीं था, क्योंकि बारू बारहटने एक छोटीसी बातपर अपना सिर काटडाला, और इसीपर महाराणा खेताने लड़ाई शुरू करदी. यह एक साधारण बात है, कि जहां छड़ाई होती है वहां दोनों तरफ़के आदमी मारे जाते हैं. इस संयाममें महाराणा क्षेत्रसिंह काम आये, और हाड़ा ठाठसिंह भी मारागया. तब हामा हाड़ाका पुत्र बरसिंह श्रीर ठाळसिंहका पुत्र जैतसिंह और नौब्रह्म, ये तीनों शरूस महाराणा लाखाके पास हाज़िर हुए, और ऋज़ं किया, कि इसमें हमारा कुछ कुसूर तो है नहीं, श्रागे आप मालिक हैं, श्रापके लिये हमारे सिर हाज़िर हैं, आपकी मर्ज़ी हो दुश्मनोंसे लड़ाकर लेवें, श्रथवा मर्ज़ी हो खुद लेवें. इस श्रर्ज़पर महाराणा लाखाने पर्गनह पीछा उनको देदिया; श्रीर इस वैरको मिटानेके छिये बरसिंह, जैतसिंह श्रीर नौब्रह्मने अपनी व अपने भाइयोंकी वारह लड़िक्यां महाराणाके खाइयों और सर्दारोंको व्याहदीं, श्रीर जलन्धरी, धनवाड़ा, तथा बाजणा वग्रेरह चौबीस गांव जिहेज्में दिये. फिर इन महाराणाने मारवाड़की तरफ़के पहाड़ी ज़िलोंको, जोकि इनसे फिरे हुए थे, पीछा अपनी हुकूमतमें शामिल किया, और वैराटके किलेको गिराकर बदनौर आबाद किया. इन महाराणाके समयमें आवादी और इमारतोंकी बड़ी तरकी हुई, और मुल्ककी आमदनीके सिवा एक वड़ी आमद यह हुई, कि जावरमें चांदी और सीसेकी खान (१) निकली.

जबिक इन महाराणापर दिङ्कीका बादशाह ग्यासुद्दीन तुग्छक चढ्कर आया,

(१) अब यह खान बहुत दिनोंसे बन्द है.



और बदनौरपर लड़ाई हुई, तो उस लड़ाईमें बादशाह शिकस्त पाकर भागा, और यह हुई। जूर वीर महाराणा उसका पीछा करते हुए गयातक चलेगये, और ग्यासुद्दीनसे गयाका कर छुड़ाया. इसी अरसेमें उन्होंने नागरचालके मालिक किसी सांखला राजपूतको भी मक़ाम आंबेरमें पराजय किया. इस हालका संवत् न तो कर्नेल् टॉडने लिखा, और न हमको कहीं मिला, लेकिन् इस मारिकेका जिक्र उनके पीछेकी प्रशस्तियोंमें और पोथियोंमें लिखा है. यह मारिका कर्नेल्टॉडने मुहम्मदशाह लोदी और उक्त महाराणासे होना लिखा है, लेकिन् जहांतक हम दर्याप्त करसके, हमको मुहम्मदशाह नामके किसी लोदीका दिखीके तस्त्पर बैठना मालूम नहीं हुआ.

जब महाराणा लाखाकी माता सोलंखिनी द्वारिकानाथके दर्शनोंको पधारीं, उससमय काठियावाड़में पहुंचते ही काबोंने, जो एक लुटेरी क़ौम है, मेवाड़की फ़ौजको घेरलिया, श्रीर लड़ाई होनेलगी; परन्तु काबोंके घेरेको मेवाड़ी सर्दार न हटासके, उस मौकेपर शार्द्रल-गढ़के राव सिंह डोडियाने ग्नीमतका वक्त समभकर अपनी फ़ौज समेत आकर मेवाड़ी लर्करकी मदद की, श्रोर काबोंके साथ वड़ी भारी लड़ाई हुई. इस लड़ाईमें राव सिंहके साथ उसके दोनों बेटे कालू व धवल भी मौजूद थे. लड़ाईमें राव सिंह तो मारागया, श्रीर उसके पुत्र कालू व धवलने मेवाड़ी फ़ौज समेत कावोंपर फ़त्ह पाई, और माजी सोलंखिनीको अपने ठिकाने शार्दूलगढ्में मिहमान करके घायलोंका इलाज करवाया; फिर दोनों भाई बाईजीराज (१) सोलंखिनीको सेवाडकी सीमातक पहुंचाकर अपने ठिकानेको वाईजीराजने यह सब हालात अपने पुत्र महाराणा लाखासे कहे. महाराणाने उनकी बहुत बड़ी सेवा समझ धवलको पत्र मेजकर बुलाया, श्रौर रत्नगढ़, नंदराय श्रोर मसोदा वगैरह पांच लाखकी जागीर उनको दी, श्रोर विक्रमी १४४४ [हि॰ ७८९ = .ई॰ १३८७ ] में उन्होंने डोडियोंको अपना उमराव बनाया. जब दूसरी बार यह बाईजीराज सोठंखिनी गयाजीको सिधारीं तब भी महाराणाने धवल डोडियाको बहुतसी फ़ौज समेत उनके साथ भेजा. इसवक् छप्पर घाटाके हाकिम शेरखांसे छड़ाई हुई, जिसमें धवलने शेरखांपर फत्ह पाई, और बाईजीराजको गयाका तीर्थ कराकर शेरखांका लवाजिमह छीन लाये, जो महाराणाके नज़ किया.

सर्दारगढ़की तवारीखमें छिखा है, कि डोडिया धवल अपने वेटे हरू सहित महा-राणांके साथ बदनौरकी लड़ाईमें ग्यासुद्दीन तुगलक़से लड़कर मारागया. यदि ऐसा हुआ हो, तो ग्यासुद्दीनकी लड़ाईका जो ज़िक्र पहिले किया गया, वह धवलकी ऊपर लिखी हुई कार्रवाइयोंके बाद हुआ होगा.

<sup>(</sup>१) राज्य करनेवालेकी माताको वाईजीराज कहते हैं.

अब हम महाराणा ठाखाके छोटे बेटे मोकठको राज्य मिछनेका कारण ठिखते हैं:–

मारवाड्में मंडोवरके राव चूंडाने अपने बड़े पुत्र रणमञ्जको किसी सबबसे नाराज होकर निकालदिया था. उसवक्त रणमळ मए पांच सौ सवारोंके चित्तौड़में महाराणा लाखाके पास आकर नौकर रहा. यह एक अच्छा शूर वीर राजपूत था. ज़िक हैं, कि किसी शरूमकी बरात आती हुई देखकर महाराणाने रणमछसे कहा, कि जवान अगदिमयोंकी शादी होती है, हम बूढ़ोंकी शादी कौन करे (१). इस बातको रण-मछने तो हंसी समभकर कुछ भी न कहा, परन्तु महाराणाके बड़े कुंवर चूंडा, जोिक पूरे पिताभक्त थे, इस बातको सुनकर सहन न करसके, और उन्होंने महाराणांसे ऋर्ज़ किया, कि रणमञ्जकी बहिन बड़ी हैं उसके साथ हुजूर विवाह करें. इसपर महाराणाने फ़र्माया, कि हमने तो हंसीके तौरपर यह बात कही थी, हमारी अवस्था और हमारी इच्छा बिल्कुल विवाह करनेकी नहीं है; परन्तु चूंडाने हठ करके महाराणाको शादी करना मन्जूर कराया. इसके वाद उन्हों (चूंडा) ने रणमछसे कहा, कि आपने अपने डेरेपर हमको कभी गोठ नहीं जिमाई. रणमछने चूंडाके मिहर्बानी श्रीर मुहब्बत भरे हुए वचनोंको सुनकर गोठ तय्यार करवाई, श्रीर उक्त राजकुमार श्रपने भाइयों व सर्दारों समेत रणमछके यहां भोजन करते समय चूंडाने रणमछसे कहा, कि तुम्हारी बहिनकी शादी महाराणाके साथ करदो. तब रणमछने कहा, कि महाराणाके साथ शादी करनेमें हमारा सव तरहसे वड्प्पन है, परन्तु वे उ़घमें ज़ियादह हैं, इस सववसे शादी नहीं करसका, अल्वत्तह आपके साथ शादी करना मंजूर है. इसपर चूंडाने रणमछको बहुत कुछ समभाया, परन्तु उसने इन्कार किया; तव चूंडाने कहा, कि रणमञ्जके पास यदि कोई चारण हो तो इनको समझावे. रणमञ्जके पास चांदण नामी एक खड़िया गोत्र चारण रहता था, वह बोल उठा, कि मैं हाज़िर हूं. चूंडाने उससे कहा, कि तुम्हारे ठाकुरको इसपर चांद्रणने कहा, कि महाराणांके उचमें ज़ियादह होनेकी तो कुछ चिन्ता नहीं, परन्तु राजा लोगोंमें क़दीमसे यह दस्तूर है, कि बड़ा बेटा राज्यका मालिक हो, और छोटेको नौकरी करनेपर खानेको मिले, सो ऐसी हालतमें कदाचित् हमारी बाईके लड़का पैदा हो, तो इसका क्या प्रवन्ध कियाजावे.

चूंडाने कहा, कि यदि तुम्हारी वाईके छड़का उत्पन्न हो, तो वह चित्तोंड़का माछिक होगा, और मैं उसका नोकर रहंगा. इसपर चांदणने कहा, कि आपसे चित्तोंड़का राज्य

<sup>(</sup>१) वाज पोथियोंमें लिखा है, कि रणमछने अपनी वहिनकी शादी कुंवर चूंडाके साथ करनेकी दिस्त्री की थी, जिसपर चूंडाने हुज्जतके साथ उस राजकुमारीसे अपने पिताकी शादी करवाई.

नहीं छोड़ा जायेगा. तब चूंडाने शपथ खाकर चांदणकी तसछी करदी. चांदणने जाकर रणमछको समभाया और कहा, कि पुराना चन्दन नये चन्दनसे हमेशह उत्तम होता है. चांदणके इस प्रकार समझाने और चूंडाके इक्रारसे गद्दीका वारिस अपने भान्जेका होना सुनकर रणमछने अपनी बहिनकी शादी महाराणाके साथ करना मन्जूर करिया, और दस्तूरके मुवाफ़िक़ सगाईके नारियल महाराणाको भेलादिये; और साथही इसके चूंडासे महाराणाके सामने इस बातका इक्रारनामह भी लिखालिया, कि यदि रणमछके भान्जा पैदा हो, तो में (चूंडा) राज्य छोड़दूंगा. महाराणाकी शादी राव चूंडाकी बेटी और रणमछकी बहिन हंसवाई (१) से होनेके १३ महीने बाद उसके पेटसे मोकल पैदा हुए, जो अपने पिताके बाद राज्य गदीपर बैठे.

महाराणा लाखा राज्यको तरकी देनेवाले और अपनी प्रजाको आराम पहुंचाने वाले हुए. इनके हाथसे बहुतसी बड़ी बड़ी इमारतें फिर तय्यार हुई जो अञ्चाउद्दीन ख़ल्जीने गिरादी थीं और बहुतसे तालाव, बन्ध, और मज्बूत किले तय्यार हुए. ब्रह्माका एक मन्दिर जो बड़ा आलीशान और लाखों रुपयोंकी लागतसे तय्यार हुआ है, चिनौड़पर अबतक मौजूद है; न मालूम यह मन्दिर (२) अज़लाउद्दीनके हमलेसे क्योंकर बचा. पीछोला तालाव भी जोकि इस तरफ राजधानी उदयपुरकी रौनकका एक ख़ास मक़ाम है, इन्हीं महाराणाके समयमें किसी वणजारेने बनवाया था. इन महाराणाके बहुतसे सन्तान हुए. इनके बड़े बेटे चूंडा थे, जिनके चूंडावत् राजपूत हैं; २-राघवदेव, जो पितृ (पूर्वज) के नामसे सीसोदियोंमें पूजे जाते हैं, और जिनकी छत्री अन्नपूर्णांके मन्दिरके पास चिन्तेंडमें मौजूद हैं; ३-अज्जा, जिनके सारंगदेवोत हैं; ४-दुल्हा, जिनके दुल्हावत्; ५-डूंगरसिंह, जिनके मांडावत; ६-गजिसह; जिनके गजिसहोत; ७-लूणा, जिनके लूणावत; ८-मोकल; और ९-बाघिसेंह हुए.

इन महाराणाकी ऊपर लिखी हुई औलादका हाल सर्दारोंके हालातमें लिखा-जावेगा.

<sup>(</sup>१) टॉड साहिबने अपनी तवारीख़में हंसवाईको रणमहकी वेटी होना लिखा है, परन्तु मारवाड़की एक तवारीख़से, जो नेणसी महताने दो सौ वर्ष पहिले लिखी है, रणमहकी बहिन होना साबित है, और दूसरी तवारीख़ोंमें भी ऐसा ही लिखा देखनेसे हमने हंसवाईको रणमहकी बहिन लिखा है.

<sup>(</sup>२) यह मन्दिर कुम्भश्यामजीके मन्दिरकी पूर्व तरफ़ सिनिद्धेश्वर महादेवका है, जिसको टॉड-साहिवने ब्रह्माका छिखा है.

विक्रमी १४५४ [हि॰ ७९९ = .ई॰ १३९७] में इन महाराणाका देहान्त हुआ. इन्होंने सूर्य यहणमें पीपली याम मोटिंग ब्राह्मणको दिया था, जिसकी श्रीलाइके क्वज़ेमें अब चित्तोड़के पास याम घाघसा श्रीर सामता हैं, पीपली दूसरी श्रीमके ब्राह्मणोंके क्वज़ेमें है. इन्हीं महाराणाने घनेश्वर महको चित्तोड़के पास याम पंचदेवलां दिया था, परन्तु अब वह याम उसकी संतानके पास नहीं है, किन्तु उसी जातिके दूसरे गोत्र वाले दसोरा ब्राह्मणोंके क्वज़ेमें है.





पहिले बयान होचुका है, कि महाराणा लाखाके युवराज पुत्र चूंडाने उक्त महा-राणाकी शादी रणमछकी बहिनके साथ होनेके समय अपने छोटे भाईको राज्य देनेका इक़ार महाराणाके सामने रणमछसे करलिया था; उसको चूंडाने इस मोक़ेपर पूरा कर-दिया. सूर्यवंशी राजपूतोंमें यह दूसरा ही मोका है, कि युवराजने पिताकी भक्तिके कारण वापके हुक्मसे राज्यको छोड़िद्या; क्योंकि या तो पहिली वार राजा दशरथके पुत्र महाराजा रामचन्द्रने ही ऐसा किया था, या दूसरी वार उसी कुलमें चूंडाने किया.

जब महाराणा लाखाका वैकुण्ठवास हुआ, उस समय रणमल्लकी वहिन है सवाईने चूंडासे कहा, कि मैं तो अब सती होती हूं, तुमने मेरे बेटे मोकलके वास्ते कीनसा पर्गनह तज्वीज़ किया है ! इसपर चूंडाने कहा, कि हे माता आपका पुत्र तो मेवाड़का मालिक है, श्रीर में उसका नौकर हूं; और यह भी कहा, कि आपको सती नहीं होना चाहिये, आप तो वाईजीराज (१) वनकर रहें वग़ैरह. निदान इस तरह बहुत कुछ समभाने पर महाराणी राठौड़ने सती होना मौकूफ़ रक्खा, और चूंडाकी बहुतसी तारीफ़ करके कहा, कि जैसा हक पिताके भक्त और सचे राजपूतों का होता है वैसा ही तुमने निभाया, आजसे सनदों तथा पर्वानों पर जो भाला महाराणा करते थे वह तुम्हारे हाथसे होगा (२) इसके बाद चूंडाने महाराणा मोकलका हाथ पकड़कर विक्रमी १४५४ (३)

<sup>( ) )</sup> राज्य करे उसकी माताको बाईजीराज कहते हैं.

<sup>(</sup>२) उसी समयसे तांबापत्र और पर्वानोंपर चूंडा अपने हाथसे भालेका चिन्ह करनेलगा, और महाराणा भालेके नीचे अपने हाथसे अपना नाम लिखकर पर्वाने आदिको मन्जूर करते रहे. इसके बाद महाराणा अव्वल संग्रामसिंह (सांगा) ने मुसल्मान बादशाहोंके रवाजके मुवाफ़िक सही लिखनेका रवाज जारी किया.

<sup>(</sup>३) यह संवत ख्यातिकी पोथियों तथा कर्नेल् टॉड साहिबकी किताबमें छिखा है, छेकिन हमारे 🎏

[ हि॰ ७९९ = .ई॰ १३९७ ] में गादीपर बिठाया, और राज्यतिलक देकर सबसे पहिले आपने नज़ की, जिसके पीछे सब छोटे भाइयोंने दस्तूरके मुवाफ़िक नज़ें पेश कीं. फिर महाराणा मोकल व बाईजीराजने चूंडाको श्रपने राज्यके कुल मुसाहिबोंमें मुख्य मुसाहिब होनेकी सनद देकर रियासतका सब काम उनके सुपुर्द करदिया.

चूंडा बहुत लाइक और बहादुर सर्दार था, वह इन्साफ़के साथ अपनी रश्रय्यतको हर तरहसे श्राराममें रखता था, श्रीर उसने इन्तिजाम ऐसा श्रच्छा किया, कि जिससे राज्य और प्रजा दोनोंको फ़ायदह पहुंचा. कुछ राज्यका काम चूंडाके इस्त्रियारमें होनेके सबब कितने ही छोग उससे नाराज रहते थे, क्योंकि यह एक आम काइदहकी वात है, कि राज्यमें जो नालाइक आदमी होते हैं वे उत्तम प्रबन्ध करने-वाले शरूससे नाराज़ रहा ही करते हैं. ऐसे आदिमयोंने महाराणा मोकल श्रीर बाईजीराजके कान भरना शुरू किया, कि चूंडाने अपनी सौगन्ध और वचन तो पूरा करिया, परन्तु अव खुद राज्य करना चाहता है. जोिक श्रीरतोंमें मर्देकी अपेक्षा वुद्धि कम होती हैं, बाईजीराजने लोगोंकी बहकावटपर अमल करके चूंडाको कहलाया, कि अगर तुम मोकलके नौकर हो, तो मेवाड्से बाहिर, जहां जी चाहे, चले जाओ, और यदि राज्य चाहते हो, तो मैं अपने बेटेको छेकर तुम कहो जहां चछी जाऊं. चूंडा तो सचा, साफ, और धर्मवाला था, उसने कहा कि मैं तो अभी जाता हूं, परन्तु मेरे भाई श्रीर मालिक मोकलकी हिफ़ाज़त श्रीर मुल्ककी निगहबानी अच्छी तरहसे रखना, ऐसा न हो कि राज्यकी बर्बादी होजावे. यह कहकर आप अपने तमाम छोटे भाइयों समेत मेवाड्से चलदिया, सिर्फ़ राघवदेवको महाराणाकी हिफाज्तके लिये यहां छोड़ा. यहांसे खानह होकर मांडूके बादशाह दिलावरखां (१) के पास पहुंचा. वादशाहने उसकी बहुत खातिरदारी की, श्रीर कई पर्गने उसकी खुर्चके लिये दिये.

चूंडाके चलेजाने बाद मेवाड़का कुल काम रणमञ्जके सुपुर्द हुआ. रणमञ्जने रियासतकी कुल फ़ौजका ऋधिकारी राठौड़ोंको बनाया, और कुछ पर्गने भी मारवाड़के राठौड़ोंको जागीरमें देदिये, याने महाराणाको नाबालिग देखकर राज्यपर सब तरहसे

राव चूंडाको ईदा राज्यूोंसे मंडोवर मिला, और उन दिनों उसका बेटा रणमळ भी कमउम्र था, और मंडोवरमें राज जमानेको भी कई वर्षींका अ्रसा चाहिये; उसके बाद रणमळका चिनौड़में नौकर होना, जिसके बाद उसकी बहिन हंसवाईकी शादी महाराणा लाखांके साथ होना, जिसके गर्भसे महाराणा मोकल पैदा हुए. इन बातोंके लिये कमसे कम नौ दस वर्षका अ्रसह चाहिये.

<sup>(</sup>१) इसका अस्छी नाम हुसैन था.

अपना क़बज़ा जमालिया, और महाराणा मोकलने जवान होनेपर भी उसको श्रपना 🏶 विश्वासपात्र मामूं जानकर बद्स्तूर मुसाहिब बना रक्खा.

जब मंडोवरका राव चूंडा विक्रमी १४६७ [ हि०८१२ = .ई० १४१० ] में मारागया और उसके बेटोंमें राज्यतिलकके समय झगड़ा पैदा हुआ, उस समय चूंडाके छोटे बेटे रणधीरने अपनेसे बड़े और रणमछसे छोटे भाई सत्ताको कहा, कि यदि आपको राज्य-तिलक करिद्याजावे, तो आप हमको क्या देंगे ? इसपर सत्ताने कहा कि, हक तो रण-मञ्जका है, परन्तु यदि तुम मदद करके ऐसा करो, तो आधा मुल्क तुमको देदूंगा. रणधीरने, जो कि बड़ा बहादुर था, सत्ताको राज्यतिलक देदिया. इसपर रणमळ (जो गादीका वारिस था ) नाराज् होकर निकला श्रीर महाराणांके पास चित्तींड चलाआया, श्रीर सत्ता मंडोवरका राज्य करने लगा. सत्ताके लड़का नरवद, और रणधीरके नापा हुआ. कुंवर नरवदने यह सोचकर कि रणधीर आधा हिस्सह किस बातका छेता है, एक दिन किसी आमदनीके सीगेसे आई हुई रुपयोंकी थैठी अकेठेने ही रखठी. इसपर श्रापसमें तकार बढी. नरवद पाछीवाले सोनगरोंका भान्जा, ऋोर नापा उनका जमाई था. नरवद्ने किसी छोकरीको सिखाकर नापाको जहर दिलादिया, जिससे वह तो मरगया, और अब रणधीरके मारनेकी फ़िक्रमें लगा. रणधीरको इस बातकी ख़बर नहीं थी, परन्तु द्याल नामी एक मोदीने उसको इस वातकी इत्तिला करदी. यह सुनकर रणकीर अपने राजपूतों समेत वहांसे निकलकर चित्तौड़को चला त्राया; और रणमछसे मिलकर कहा कि चलो तुमको मंडोवरका राज्य दिलाऊं. इसपर रणमळने महाराणा मोकलसे ऋर्ज़ किया, और उन्होंने अपनी फ़ौज साथ छेकर रणमञ्जकी मददके वास्ते मंडोवरकी तरफ यों तो चूंडाके तमाम बेटे महाराणाके मामूं लगते थे, परन्तु रणमञ्जपर उनकी ज़ियादह मुहब्बत थी, कारण यह कि वह उनका नौकरथा और कई ख़ैररुवाहियां भी उसने की थीं, श्रीर दूसरे मंडीवरका हकदार भी वही था; इसिळिये महाराणाने रणमळकी ही मदद की. मंडोवरमें महाराणाकी फ़ौजके आनेका हाल सुनकर नरवदने श्रपने पिता सत्तासे कहा, कि यह दुरमनी मैंने खड़ी की है, इसिछिये इसका जवाब मैं ही दूंगा. यह कहकर उसने श्रपने राजपूतों समेत महाराणाकी फ़ौजका सामना किया, जिसमें चौहथ ईदा और जीवा ईदा वगैरह बहुतसे राजपूत मारेगये, और नरवद घायल हुआ; उसकी एक आंख तलवारके घावसे फूट गई. किर महाराणा मोकल रणमञ्जको राज्यतिलक (१) देकर सत्ता व नरवदको अपने साथ चित्तौड लेआये.

<sup>(</sup>१) मुन्शी देवित्रसादकी रायसे माळूम हुआ, कि विक्रमी १४७५ [हि॰ ८२१ = ई॰ १४१८] में रणमछ मंडोवरका माळिक बना था,

सत्ता तो कुछ श्ररसे बाद चित्तौड़ ही में मरगया, और नरवदको महाराणा मोकलने वड़ी मुहब्बतके साथ अपने पास रखकर कायलाणाका पट्टा एक लाख रुपयोंकी श्रामदका जागीरमें दिया.

जब नरवद् मंडोवरपर काबिज था उन दिनों रूए गांवके मालिक सींहड़ा सांखलाने अपनी बेटी सुपियारदेकी शादी नरवदके साथ करना कुबूल किया था, परन्तु उसके मंडोवरसे खारिज होजाने बाद रूणके सांखळाने सुपियारदेका विवाह सींधलोंमेंसे जैतारणके नरसिंह बीदावतके साथ करदिया. एक दिनका जिक्र है, कि नरवद्ने महाराणा मोकलके सामने लम्बा सांस भरा. उसपर महाराणाने फुर्माया कि यह श्वास ञ्चापने मंडोवरके वास्ते लिया, या किसी दूसरी तक्लीफ़के सबबसे. उसने कहा, कि मंडोवर तो मेरे ही घरमें है, परन्तु मेरी मांग सांखलोंने नरसिंह बीदावत जैतारण वालेको व्याहदी उसका मुझको बड़ा रंज है. यह सुनकर महाराणाने सांखलोंको कहलाया, कि नरवद्की मांग देनी चाहिये. तब सांखळोंने डरकर ऋर्ज कराई, कि सुपियारदेकी तो शादी होचुकी, अब उसकी छोटी बहिनको हम नरवदसे व्याह देंगे. वात नरवद्से कही. तब नरवदने ऋर्ज की, कि यदि सुपियारदे आरती करे, तो उसकी छोटी बहिनसे शादी करूं. महाराणांके फुर्मानेसे इस शर्तको भी सांखळोंने मंजूर करितया, और यहांसे नरवदकी बरात ब्याहनेको चढ़ी; परन्तु यह इार्त क्रार पानेके वक्त सुपियारदेका खाविन्द नरसिंह सींधल महाराणाके दर्बारमें मौजूद था, वह आपसकी तानादिहीसे तुरन्त ही सवार होकर जैतारण पहुंचा, श्रीर उधर सांखले भी सुपियारदेको छेनेके छिये त्र्याये. नरसिंहने उसके भेजनेसे इन्कार किया, जिसपर सुपियारदेने बहुत कुछ आजिज़ी की, और अख़ीरमें नतीजह यह हुआ, कि नरसिंहने सुपियारदेसे आरती न करनेका पूरा इक़ार छेकर रुस्तत दी. सुपियारदे अपने पीहर रूणमें पहुंची, और नरवदकी बरात भी वहां आई. सांखळोंने सुपियारदेको नरवदकी आरती करनेके छिये कहा, परन्तु उसने इन्कार किया. तब सांखळोंने कहा, कि बाई तेरे पतिको जाकर कौन कहता है, इस वक्त अगर तू आरती न करेगी, तो नरवद हमको मारेगा. वालोंके कहनेसे सुपियारदेने नरवदकी, आरती की. उस मोकेपर नरसिंह सींधलका नाई वहां मौजूद था, उसने जाकर यह हाल नरसिंहसे कहिंद्या. यहांपर सुपियारदेने नरवरदसे कहलाया, कि मेरे आरती करनेकी खबर मेरे पतिको मिलेगी, तो मुके बड़ी तक्लीफ़ होगी. नरवदने कहा, कि अगर तेरा पति तुझको तक्लीफ़ देवे, तो मुके लिखना, मैं उसकी ख़बर लूंगा. दैव योगसे वैसा ही हुआ, कि जब सुपियारदे जैतारण गई, तो उसके पतिने पलंगका पाया उसकी छातीपर रखकर दूसरी श्रीरतको पलंगपर ﴿ 👺 सुलाया. सुपियारदेने बहुतसी आजिज़ी की, लेकिन उसने एक भी न सुनी. निदान यह ख़बर सुपियारदेकी सासने सुनी, और वह उसको छुड़ा छेगई. सुपियारदेने यह सारा हाल नरवदको लिख भेजा. नरवदने कागृज़ बांचकर, एक रथमें श्रच्छे तेज़ बैल जुतवाये, और काग़ज़ लाने वाले आदमी समेत आप उसमें बैठकर जैतारणकी तरफ़ रवानह हुआ. जब गांवके नज्दीक पहुंचा, तो उसने उसी आदमीके हाथ मर्दानी पोशाक भेज-कर सुपियारदेको अपने त्र्यानेकी ख़बर दी. उस वक्त तमाम सींघल लोग रावलोंका तमाशा देखनेको गये थे. सुपियारदे मर्दाने वस्त्र पहिनकर नरवदके पास चली श्राई. जब पीछेसे सींघलोंको इस बातकी ख़बर हुई, तो ये सब लोग नरवदके पीछे चढ़ दौड़े. श्रागे चलकर रास्तेमें एक नदी ढावों पूर बह रही थी, उसको देखकर सुपियारदेने नरवदसे कहा, कि सींघळोंके हाथ आनेसे तो नदीमें डूब मरना बिह्तर है. यह सुनकर नरवदने बैळोंको नदीमें डालदिया, बैल बड़े तेज़ श्रीर ज़ोरावर थे, तुरन्त ही पार निकल गये. सींधलोंने भी उसके पीछे अपने घोड़े नदीमें डाले, परन्तु नरवद तो सूर्य उदय होते होते कायलाणे पहुंच गया, और उसका भतीजा आसकरण, जो ख़बरके लिये श्राया था, सींधलोंसे मुकाबलह होनेपर काम श्राया. यह बात महाराणा मोकलको मालूम हुई, तब उन्होंने नखदको कायलाणेसे चित्तौड़ बुला लिया, श्रीर सींघलोंको धमकाया, कि यह तुम्हारी श्रीरतको लेगया, श्रीर तुमने इसके भतीजेको अव फ़्साद नहीं करना चाहिये.

यहांपर इस हालके लिखनेसे हमारा मत्लब यह था, कि गहीसे ख़ारिज होजानेके सबब नरवदकी मांग सांखलोंने दूसरेको व्याहदी, उसपर महाराणा मोकलने नरवदको मदद देकर उसकी शर्मिन्दगी दूर करनेके लिये सींहड़की दूसरी लड़कीके साथ शादी करवाई, जिसपर भी इतना फ़साद हुआ, तो भला कर्नेल् टॉडका यह बयान कब ख़यालमें आसका है, कि महाराणा हमीरसिंहके साथ मालदेवकी विधवा लड़की ब्याहीगई.

अब हम यहांसे महाराणाके बाक़ी तवारीखी हालात लिखते हैं:-

जव कि नागौरका हाकिम फीरोज़्ख़ां, जिसको खुदमुरूतार रईस कहना चाहिये, एक बड़ी फ़ौज तय्यार करके फ़सादके इरादेपर रवानह हुआ, तो यह ख़बर सुनकर महाराणा मोकल भी अपनी सेना समेत मुक़ावलेके लिये चढ़े, और गांव जोताईके चौगानमें मक़ाम किया, जहां रातके वक् फ़ीरोज़्ख़ां अपनी फ़ौज़के साथ बड़ी दूरसे धावा करके मेवाड़की फ़ौजपर आगिरा. दोनों तरफ़के बहादुरोंने बड़ी वीरताके साथ लड़ाई की. इस लड़ाईमें महाराणा मोकलकी सवारीका घोड़ा मारागया. यह देखकर डोडिया धवलके पोते सबलिंहने अपना घोड़ा महाराणाके नज़ करदिया,

ओर आप वड़ी वहादुरीके साथ मारागया. महाराणा मोकल भागकर चित्तींड श्राये, हैं और फत्ह फ़ीरोज़ख़ांको नसीव हुई. इस लड़ाईमें महाराणांके ३००० आदमी मारेगये. जब फ़ीरोज़ख़ां फ़तह पाकर निशान उड़ाता हुश्रा, श्रीर कुल मेवाड़को लूटता हुआ मालवेकी तरफ़ चला, तो महाराणांको इस बातकी बड़ी शर्मिन्दगी पैदा हुई; श्रीर उन्होंने फिर श्रपने बहादुर राजपूतोंको एकडा करके फ़ीरोज़खांकी तरफ़ कूच किया. फ़ीरोज़ख़ां भी यह बात सुनकर सादड़ी और प्रतापगढ़के पहाड़ोंकी तरफ झुका, श्रीर जावर मक़ामपर, जो उद्यपुरसे दक्षिण तरफ़ करीब दस कोसके फ़ासिलेपर है, दोनों फ़ौजोंका मुक़ाबलह हुआ. यहांपर फ़ीरोज़ख़ांकी फ़ौजका वैसा ही हाल हुआ जैसािक जोताई मक़ामपर सेवाड़की फ़ौजका हुआ था. श्रपार्च तारीख़ फ़िरिश्तह वग़ैरह मुसल्मानोंकी तवारीख़ोंमें इसका ज़िक़तक नहीं लिखा है, परन्तु इसकी साक्षी चित्तीड़पर महाराणा मोकलके वनाये हुए समिडेश्वर महादेवके मन्दिरकी प्रशस्ति देती है.

विक्रमी १४८९ [हि० ८३५ = .ई० १४३२ ] में गुजरातका बादशाह अहमदशाह वड़ी फ़ोज ठेकर मुल्कगीरीके छिये निक्छा, और नागीर व मेवाड़की तरफ़ झुका. उसने पिहले डूंगरपुर वालोंसे पेशकश (नजानह) छिया, श्रीर बाद उसके देलवाड़े श्रीर केलवाड़ेको लूटता हुश्रा मारवाड़की तरफ़ चला. यह हाल सुनकर महाराणा मोकलने श्रपनी फ़ोज एकडी करके श्रहमदशाहपर धावा करनेके लिये चढ़ाई की. उस समय महाराणा खेताकी पासवान खातणके वेटे चाचा और मेरा भी मोजूद थे, जो बड़े बहादुर श्रीर एक फ़ोजी हिस्सहके मुख्तार थे. महाराणाने हाड़ा मालदेवके कहनेसे उनको एक दक्षकी तरफ़ इशारह करके पूछा, कि काकाजी इस दक्षका क्या नाम है ! मालदेवने तो हंसीके तौरपर कहा था, क्योंकि चाचा श्रीर मेरा दोनों खातणके पेटसे थे, और दक्षको खाती ही पहिचानते हैं, परन्तु महाराणा इस बातको नहीं समझे. यह सुनते ही चाचा श्रीर मेरा दोनोंके कलेजेमें आग लग उठी.

विक्रमी १४९० [हि० ८३६ = .ई० १४३३ ] में जब फ़ौजका मक़ाम बागौरमें हुआ, उसवक्त चाचा व मेराने कितने ही आदिमयोंको तो अपनेमें मिलालिया, केवल एक मलेसी डोडिया नहीं मिला, जो शलजीका भाई था. चाचा, मेरा और महपा पुंवार ये तीनों अपने कुटुम्बके दस बीस आदिमयों सिहत महाराणाके डेरेमें पहुंचे. मलेसीने इन लोगोंको वेधड़क आते हुए देखकर महाराणासे अर्ज़ किया, इतनेहीमें तो उन्होंने एकदम हमलह करिदया. महाराणा मोकल और महाराणी हाड़ी जो उसवक्त डेरेमें थे, और मलेसी डोडिया, ये तीनों १९ आदिमियोंको मारकर बड़ी बहादुरीके साथ काम आये; और चाचा व महपा पुंवार कुछ ज़रुके हुए. उसवक्त महाराजकुमार कुम्भा बालक थे, इस

कारण ये बद्मञ्चादा अपने ञ्चौरत व बच्चोंको बड़े ज़ोर शोरके साथ चित्तौड़से निकालकर 🦃 पई कोटड़ीके पहाड़ोंमें जारहे.

इन महाराणाने जहाज़पुर मक़ामपर बादशाह फ़ीरोज़शाहके साथ छड़ाई की, जिसमें वादशाह हारकर उत्तरकी तरफ़ भागा. यह बात श्रीएकछिंगजीके दक्षिण- हारकी प्रशस्तिके श्लोक ४३-४४ में छिखी है, जो प्रशस्ति उक्त महाराणाके पोते महाराणा रायमछके वक्तकी है, श्लीर कुम्भछमेरकी प्रशस्तिमें भी छिखा है; परन्तु इन प्रशस्तियोंके सिवा इस छड़ाईका हाछ दूसरी जगह कहीं नहीं मिछा. कियाससे माळूम होता है, कि यह बादशाह नागौरवाछा फ़ीरोज़ख़ां होगा, जिसको उक्त महाराणाने दूसरी दफ़ा शिकस्त दी थी.

महाराणा मोकलने पुष्कर तीर्थमें सुवर्णका तुलादान किया, और चित्तौड़पर द्वारिकानाथ और सिमिंद्देश्वर वगैरहके कई मिन्द्रिर बनवाये. बांधनवाड़ा गांव, जो अब ज़िले अजमेरमें है, श्रीर रामा गांव, जो एकलिङ्गजीसे एक कोस है, इन्होंने श्रीएकलिङ्गजीके मेट किये थे. इन्हों महाराणाने अपने छोटे माई बाघिसहिक औलाद न होनेके कारण उसके नामपर बाघेला तालाव श्रीएकलिंगजीमें बनवाया. श्रीएकलिङ्गजीके चारों तरफ़का कोट भी इन्हीं महाराणाका बनाया हुआ है. महाराणा मोकलके पुत्र १- कुम्भा, २- क्षेमकरण, ३- शिवा, ४- सत्ता, ५- नाथिसह, ६- वीरमदेव और ७- राजधर थे.







----OSS器SOC----

यह महाराणा विक्रमी १४९० [हि॰ ८३६ = .ई॰ १४३३] में अपने पिता मोकलकी जगह पाट बैठे. कर्नेल् टॉडने श्रीर बड़वा भाटोंने इनके गद्दी विराजनेका संवत् विक्रमी १४७५ [ हि॰ ८२१ = .ई॰ १४१८ ] लिखा है, परन्तु वह गृलत है. इस गलतीको साबित करनेके लिये हमको कई एक पुरुत्ह सुबूत मिले हैं. अञ्बल तो चित्तौडकी महासतियोंमें किलेकी पश्चिमी दीवारपर महाराणा मोकलका बनाया हुआ समिदेश्वर महादेवका मन्दिर मौजूद है, जिसकी प्रशस्तिके ७४ वें श्लोकमें साफ लिखा है, कि विक्रमी १४८५ [हि॰ ८३१ = .ई॰ १४२८] में महाराणा मोकलने इस मन्दिरकी प्रतिष्ठा अपने हाथसे की, श्रीर ७५ वां श्लोक श्राशीवीदात्मक है, जिसका अर्थ यह है, कि " इन्द्र जहांतक स्वर्गमें राज्य करे, और ज़मीनको जहांतक शेष नाग अपने सिरपर रक्खे, वहांतक राज्यलक्ष्मी इन महाराणा मोकलकी भुजापर निवास करे. " इस छोकके अर्थसे साफ़ ज़ाहिर है, कि उस समयमें महाराणा विद्यमान थे. सिवा इसके दूसरा सुवूत यह है, कि तारीख़ फ़िरिइतहकी दूसरी जिल्दके १९० एष्टमें अहमदशाह गुजरातीके ज़िक्रमें हिजी ८३६ [ वि० १४८९ = .ई० १४३३ ] में महाराणा मोकलका नौजूद होना लिखा है, और यही बात ऑनरेबल ए॰ के॰ फ़ार्वस साहिबकी गुजरातकी हिस्रेरी रासमालामें लिखी है. इसी तरह महाराणा अव्वल अमरसिंहके समयके बने हुए अमरकाव्य नामी अन्थमें भी महाराणा कुम्भाका गद्दी बैठना विक्रमी १४९० [हि॰ ८३७ = .ई॰ १४३३] में लिखा है. प्रयोजन यह है, कि विक्रमी १४७५ [हि॰ ८२१ = ई॰ १४१८] में इन महाराणाकी गदी-नशीनी सहीह नहीं मालूम होती.

अव हम इन महाराणाकी गद्दीनशीनीके वक्तके हालात लिखते हैं:-

जब महाराणा मोकल मारेगये उस समय राव रणमछ मंडोवरमें था. उसने यह खबर मिलते ही अपने सिरसे पघड़ी उतारकर फेंटा बांध लिया, और यह प्रतिज्ञा क 👺 करली कि महाराणा मोकलके मारने वालों (चाचा ऋौर मेरा)को मारकर सिरपर पघडी 🍪 वांधूंगा. फिर वह वहांसे चलकर चित्तौडमें आया, श्रीर महाराणा कुम्भाको नज़ानह किया. उक्त महाराणाकी बाल्यावस्थाके कारण कुळ राज्यका प्रबन्ध करनेके बाद वह चाचा और मेराको मारनेके छिये पांच सौ सवार छेकर चढ़ा, और उसने पईके पहाड़ों-पर कई धावे किये, लेकिन विकट जगह होनेके कारण उनको कृाबूमें न लासका. पईकी पालके एक गमेती भीलको पहिले रणमञ्जने मारडाला था, उसके बेटे कई भीलों समेत चाचा व मेराकी मददपर थे. जब रणमळका कुछ दाव न लगा, तब वह घोड़ेपर चढ़कर श्रकेला उसी गमेतीके घरगया, जिसको कि उसने मारा था. गमेतीकी विधवा स्त्री वहां बैठी थी, और उसके छड़के कहीं बाहिर गये हुए थे. रणमञ्जको देखकर कहा, कि वीर तुमने बहुत बड़ा कुसूर किया है, परन्तु अब तुम घरपर चले आये इससे अब हम तुमको कुछ नहीं (१) कह सके. इतनेमें भीलनीके पांचों लड़के भी आये. भीलनीने अपने बेटोंके आनेसे पहिले रणमळको घरके भीतर बैठाकर उसका घोड़ा घरके पीछे बंधवादिया था. जब उसके बेटे आये, तो उनसे कहने लगी, कि इसवक्त अपने घरपर रणमळ आजावे तो तुम क्या करो ? उन्होंने कहा, कि माता यदि वह हमारे घरपर आजावे, तो हम उसको कुछ नहीं कहेंगे. यह सुनकर भीलनीने बेटोंकी तारीफ़ की, और राव रणमछको बाहिर बुलाया. रणमछने उस भीलनीको अपनी बहिन बनाई, और उसके बेटोंको भाई कहकर बतलाया. भीलनीनें कहा, कि हमारे लाइक चाकरी हो सो कहो. रणमछने कहा, कि मैं चाचा और मेराको मारनेके लिये तुम्हारे पास आया हूं. इसपर उन भीलोंने चाचा व मेराको मदद न देने और रण-मछके मदद्गार रहनेका इकार करिया. फिर रणमछ अपने डेरोंमें आया और दूसरे ही दिन मेवाड़ और मारवाड़के पांच सौ राजपूतोंको साथ छेकर पईकी तरफ रवानह हुआ. वहांपर उन भीलोंने कहा, कि आपको थोड़े दिन देर करना चाहिये, क्योंकि रास्तेमें एक शेरनी ब्याई है. रणमछने कहा, कि कुछ फ़िक्र नहीं, और आगेको चलदिये. रास्तेमें जब होरनी डकराकर मुकाबलेको आई, तो रमणञ्जने अपने बेटे अडमालको उसके मारनेका हुक्म दिया, श्रीर उसने श्रागे बढ़कर तलवार (२) से उस शेरनीका काम तमाम

<sup>(</sup>१) भीलोंमें अब भी यह काड़दह है, कि चाहे जैसा दुरमन हो, यदि वह उनके घरपर आजावे तो किर उसको किसी तरहका नुक्सान नहीं पहुंचाते.

<sup>(</sup>२) यह बयान इस तरह भी मइहूर है, कि चांदण नाभी खिड़िया चारण रणमछके साथ था. जब रणमछकी तळवारसे शेरनीके थोड़ासा घाव छगा, उसवक् चांदणने कटारसे शेरनीको मारकर कहा, कि शस्त्र इसतरह चळाना चाहिये.

आगे बढ़कर देखा, तो ऊपरकी तरफ़ ख़ाछी पत्थरोंका कोट नज़र आया, जो चाचा व मेराने अपने रहनेकी जगहके गिर्द बना रक्खा था. रणमळ अपने साथियों सहित उसके भीतर घुसपड़ा, श्रीर भीतर जाते ही कुछ छोग चाचाके स्थानपर, और कुछ मेराके स्थानपर गये; श्रीर राव रणमछने महपा पुंवारके मकानपर जाकर आवाज दी, कि बाहिर निकल. यहपा तो पहिली आवाज़ सुनते ही ज़नानी पोशाक पहिनकर श्रीरतके वेषमें बाहिर निकलगया, श्रीर दूसरी बार श्रावाज देनेपर भीतरसे एक डोमनीने जवाब दिया, कि ठाकुर तो मेरे कपड़े पहिनकर बाहिर निकलगये, मैं बिना कपड़े नंगी वैठी हूं. यह सुनकर रणमछ पीछा फिरा, और इसी अरसेमें चाचा व मेरा उसके साथवाले राजपूतोंके हाथसे मारेगये, और चाचाका लड़का इक्का भागनिकला. और महपा पुंवार दोनोंने मांडूके वादशाह महमूदके पास जाकर पनाह छी; और राव रणमळ मेवाड़के लोगोंकी उन तमाम लड़िकयोंको एकत्र करके अपने साथ देलवाडेमें लाया, जिनको चाचा और मेरा पकड़कर लेगये थे. उस समय वहांपर राघवदेव भी फ़ौज लेकर आगया था. जब रणमळने हुक्म दिया, कि ये लड़कियां राठौड़ोंके घरमें डालदीजावें, तो यह बात राघवदेवको नागुवार गुज्री, श्रीर वह उठकर सब लड़िक्योंको अपने डेरेमें लेआया. यह बात रणसङ्को भी बुरी लगी, परन्तु वह सिवा चुप होरहनेके और क्या करसक्ता था ? क्योंकि राघवदेव महाराणा ठाखाके बेटे और कुम्भाके काका थे; परन्तु दिलोंमें इन दोनोंके पूरी दुइमनी बन्धगई. चित्तौड़में आकर महाराणा कुम्भासे प्रणाम किया. अब राघवदेव और रणमळ दोनोंमें खटपट होने लगी, परन्तु रणमङ्के हाथमें कुल रियासतका काम था, और महाराणा भी उसीके कावूमें थे, इस कारण उसने राघवदेवका काम तमाम करडाला, याने एक दिन राघवदेवको रणमञ्जने महाराणा कुम्भाके सामने बुलाकर सरोपाव दियां, जिसमें अंगरखेकी दोनों बाहोंके मुंह सीये हुए थे. जब राघवदेवको एक तरफ छेजाकर वख्शी हुई पोशाक पहिनाने लगे, तो अंगरखेकी बाहोंके मुंह सीये हुए होनेके कारण राघवदेवके दोनों हाथ उनमें फंसगये, और उसीवक्त रणमळके दो राजपूतोंने दोनों तरफ़्से उसपर कटारके वार करिंद्ये, जिससे राघवदेव मारागया, और रणमळ कुळ रियासती कारोबारका मालिक बन बैठा. राघवदेवके मरनेसे जो कुछ खटका था वह निकलगया, अब जहां देखिये वहां मारवाड़ी ही मारवाड़ी लोग नज़र आने लगे.

अव हम मालवाके बादशाह महमूदकी गिरिफ्तारीका हाल लिखते हैं. जब विक्रमी १४९६ [हि॰ ८४३ = .ई॰ १४३९] में महाराणा कुम्माने राव रणमझसे कहा, कि उस हरामख़ोर महपा पुंवारको उसके अपराधका दण्ड नहीं मिला, जिसने हमारे 🦃 पिताको मारा था. तब रणमञ्जने ऋर्ज़ किया, कि एक ख़त बादशाह महमूद मालवीको व लिखिये, यदि वह महपा पुंवारको सुपुर्द करदेवे तो ठीक, वर्नह लड़ाई करके लेंगे. महाराणाने बाद्शाहको खत भेजा; छेकिन् उँसने ख़तका सरूत जवाब दिया, श्रीर कहा कि क्या कभी ऐसा हुआ है, कि अपनी पनाहमें श्राये हुए श्रादमीको कोई बहाद्र गिरिपतार करादेवे ? अगर आपको छड़ाई करना मंजूर हो तो आइये, मैं भी तय्यार हूं. इस पत्रके देखते ही महाराणा कुम्भाने फ़ौजकशीका हुक्म देदिया; श्रीर उधरसे बादशाह महमूद भी अपनी फ़ौज लेकर चढ़ा. उसवक्त चूंडा भी बादशाहके पास मौजूद था, उसको बादशाहने कहा, कि तुम भी हमारे साथ चलकर अपने भाई राघवदेवका वैर रणमळसे छो. तब चूंडाने कहा, कि हमारा हक महाराणापर चढ़ाई करनेका नहीं है, वह हमारे मालिक हैं, अगर राव रणमळ अपनी जम्इयत लेकर आया होता, तो वेशक में अपिके रारीक रहता. यह कहकर चूंडा तो वादशाहकी दीहुई अपनी वर्तमान जागीरपर चलागया. महमूदपर चढ़ाई करनेके वक्त महाराणा कुम्भाके साथ १००००० सवार श्रीर १४०० हाथियोंकी जम्इयत होना मश्हूर है. जब मेवाड्की सईद्रपर दोनों फ़ौजोंका मुकाबलह हुआ, तो बड़ी सरूत लड़ाई होनेके बाद बादशाह महमूदने भागकर मांडूके क़िलेमें पनाह ली. महाराणा कुम्भा भी पीछेसे वहां जा पहुंचे, श्रीर क़िला घेरलिया. महपा पुंवार तो पहिले ही किलेसे निकलकर भाग गया था, महमूदने किलेसे निकल-कर मेवाडकी फ़ौजपर फिर हमछह किया, छेकिन राव रणमछने बादशाहके गिरिफ़्तार करिया, उसकी कुल फ़ौज तितर वितर होगई, और महमूदको लेकर महाराणा चित्तौड़पर आये, जहां छः महीनेतक केंद्र रखनेके बाद कुछ दण्ड छेकर उसे छोड़-दिया. यह जिक्र फ़िरिश्तह वग़ैरह फ़ार्सी मुवरिख़ोंने नहीं छिखा, छेकिन इस फ़त्रहका चिन्ह क्रिले चित्तौड़परका कीर्तिस्तम्भ अवतक मौजूद है, जो इस लड़ाई की याद-गारके वास्ते विक्रमी १५०५ [हि० ८५२ = .ई० १४४८ ] में बनाया गया था, जिसकी प्रशस्ति भी वहांपर मौजूद है.

अब हम राव रणमङ्के मारेजाने श्रोर मंडोवरपर मेवाड़का क्वज़ह होनेका हाल लिखते हैं:-

महाराणा कुम्भकरणके समयमें भी राव रणमळका इन्हित्यार बढ़ता ही गया, क्योंकि अव्वळ तो उसने चाचा व मेरासे महाराणा मोकळका वैर ळिया, और उसके बाद बादशाह महमूदकी छड़ाईमें बड़ी बहादुरी और नौकरी दिखळाई. इस बातसे महाराणा कुम्भाके दिळपर उसका एतिबार बढ़ता रहा. इसी अन्तरमें महपा पुंवार और कुम्भाके विटा इक्का अपना अपराधक्षमा करानेके छिये किसी बहानेसे छुपकर महाराणा कु

कुम्भाके पैरोंमें आगिरे. महाराणा बड़े दयालु थे, दया देखकर उनका कुसूर मुञ्जाफ करिदया, और राव रणमळको बुलाकर कहा, कि हम क्षत्रिय लोग शरणागत पालक कहलाते हैं, और ये लोग हमारी शरणमें आये हैं, इसलिये हमने इनका अपराध क्षमा करिदया. इसपर रणमळने कहा, कि ख़ैर हुजूरकी मर्ज़ी.

एक दिनका ज़िक्र है, कि महपा पुंवारने महाराणासे अर्ज़ किया, कि राठोड़ोंका दिल साफ़ नहीं है, मालूम होता है, कि शायद ये मेवाड़का राज्य लेनेका इरादह रखते हैं, क्योंकि चारों तरफ़ राठौड़ोंका जाल फैला हुआ है; परन्तु महाराणाको महपा पुंवारके कहनेपर पूरा विश्वास न आया. उन्होंने जाना, कि यह रणमळका शत्रु है, इसिछिये शायद बनावटी बात घड़ली है. फिर एक दिन महाराणा तो सोते थे और इका पैर दाब रहा था, पैर दाबते दाबते रोने लगा, और उसकी आंखोंसे आंसू निकलकर महाराणाके पैरपर गिरे. गर्म गर्म आंसूके टपकनेसे महाराणाकी नींद उड़गई, श्रीर उन्होंने इकासे रोनेका कारण पूछा, तो उसने कहा, कि सीसोदियोंके हाथसे मेवाड़ गई, और राठौड़ मालिक बनेंगे, इस सबबसे मुझे रोज आगया. इस बातपर महाराणाको रणमञ्जकी तरफसे सन्देह तो हुआ, परन्तु उन्होंने उसे बिल्कुल सत्य ही नहीं मानलिया. इसी ऋरसेमें बाईजीराज सौभाग्यदेवीकी दासी भारमली, जिससे राव रणमछकी दोस्ती थी, एक दिन रणमञ्जके पास कुछ देरमें पहुंची. रणमञ्ज उस वक्त शराबके नशेमें चूर था, उसने भारमलीसे कहा, कि देरसे क्यों आई ? उसने कहा, कि जिनकी में नौकर हूं उनके पाससे छुटी मिली तब आई. इसपर नशेकी हालतमें रावने कहदिया, कि अब तू किसीकी नौकर नहीं रहेगी, बल्कि जो लोग चित्तौड़में रहना चाहेंगे वे तेरे नौकर होकर रहेंगे; श्रीर बातों ही बातोंमें भारमछीके पूछनेपर रणमळने महाराणा कुम्भाके मारने और राज्य छीनछेनेका कुछ मन्सूबा कहदिया. यहांपर रणमञ्जका वैसा ही हाल हुआ, जैसा कि पंचास्त्यानकी चौथी कथा लब्ध प्रणाशमें लिखा है. उस ख़ैरख़वाह दासी ( भारमली ) ने वह हाल अपनी मालिक वाईजीराजसे ज्यों का त्यों जा कहा. यह भयंकर समाचार सुनकर सौभाग्यदेवीको वड़ी चिन्ता हुई, और उन्होंने अपने पुत्र महाराणा कुम्भाको बुलांकर कुल हाल कहा. तव दोनों मा बेटोंने सोचा, कि जहां देखें वहां राठौड़ ही राठौड़ दिखाई देते हैं, इसिंछिये अब रावत् चूंडाको बुलाना मुनासिब है. यह सलाह करके महाराणाने एक सांडनीके सवारको चूंडाके पास भेजा. महाराणाका हुक्म पहुंचते ही जल्दी सवार होकर चूंडा चित्तौड़में आया. रणमछने बाईजीराजसे अर्ज़ करवाई, कि चूंडाका यहां आना ऋच्छा नहीं है, क्योंिक शायद बुढ़ापेमें राज्यके छिये इसका दिल बिगड़ा हो.

👺 बाईजीराजने कहा, कि जिसने राज्यका हकदार होकर ऋपने छोटे भाईको राज्य देदिया 🏶 उसको किलेपर विल्कुल नहीं आनेदेनेमें तो लोग निन्दा करेंगे, श्रीर वह थोडेसे आद्मियोंके साथ यहां त्राकर क्या करसक्ता है, इसिछिये उसके आनेमें कोई हर्जनहीं है. यह सुनकर रणमळ चुप होगया, ऋौर चूंडा किलेपर आया. दो चार दिनके बाद एक डोमने रणमञ्चसे कहा, कि सुभ्कको सन्देह है, कि महाराणा आपपर घात करावेंगे. भी कुछ कुछ सन्देह हुआ, और उसने अपने बेटे जोधा व कांधल वगैरह सब कुटुम्बियों को क़िलेकी तलहटीमें रखकर कहदिया, कि यदि मैं बुलाऊं तोभी तुम ऊपर मत जबिक रावत् चूंडा ऋौर महाराणा कुम्भाके संछाह हुई, कि इन सबको ऊपर बुळाकर मारडाळना चाहिये, तो एक दिन महाराणाने रणमळको फ़र्माया, कि जोधा कहां है ? तब रणमङ्गने कहा कि तलहटीमें है; और जब महाराणाने उसे बुलानेको कहा, तो टालाटूली करगया. इसी रातको भारमलीने महाराणाके इशारेसे रणमलको खूब राराब पिळाया, और नशा ऋाजानेकी हाळतमें पळंगपर पघड़ीसे कसकर बांध दिया. फिर महपा पुंवार, इका और दूसरे आदिमयोंको संग छेकर भीतर घुसा, और रणमञ्ज पर हथियार चलाये. मइहूर है, कि तीन आदिमयोंको रणमझने पानीके लोटेसे मारडाला और आपभी मारागया (१). उसी समय एक डोमने क़िलेकी दीवारपर चढ़कर ऊंची आवाज्से ये पद गाये-'' ज्यांका रणमल मारिया जोधा भाग सके तो भाग ''. इस त्रावाज़को सुनकर रणसङ्घके पुत्र जोधाने भी भागनेकी तय्यारी की, त्रशैर उसी समय रावत् चूंडा किलेपरसे तलहटीमें जा पहुंचा. चित्तौड्से थोड़ी ही दूरपर लड़ाई हुई, जिसमें जोधाके साथ वाले कितने ही राजपूत, याने चरड़ा चंद्रावत, शिवराज, पूना भाटी, भीमा, वैरीशाल, वरजांग भीमावत, और जोधाका चाचा भीम चूंडावत वरीरह मारेगये, श्रोर जोधा भागते भागते मांडलके तालावपर आया. इस लड़ाईमें कितने ही आदमी मारेगये, और कितने ही तितर वितर होगये. मांडलके तालावपर जोधाका भाई कांधल भी उससे आमिला, फिर दोनों भाई भागकर मारवाड़की तरफ़ गये. पीछेसे रावत् चूंडा भी फ़ौज लेकर वहां पहुंचा और उसने मंडोवरपर ऋपना क़बज़ह करितया. चूंडाने अपने बेटों याने कुन्तल, मांजा, और सूवाको वहांके बन्दोबस्तके लिये रक्खा.

कर्नेल् टॉड लिखते हैं, कि महाराणां मोकलकी नावालिग़ीके समयमें चूंडाके मांडूसे त्रानेपर रणमळ मारागया, त्रीर मंडोवर चूंडाने फत्ह करलिया. इससे मालूम होता है, कि यह हाल कर्नेल् टॉडने बड़वोंकी पोथियों और मश्हूर कहानियोंसे

<sup>(</sup>१) विक्रमी १५०० में रणमछ मारा गया, इस ज़िक्रको मुख्तिलिफ तरहसे किस्सह कहानीके तौरेपर लोग बयान करते हैं. हमने मुख्तसर लिखदिया है.

छिला होगा; क्योंकि हमने जो वयान ऊपर ठिखा है वह नेणसी महता मार-वाड़ीकी ठिखी हुई दोसों वर्ष पहिछेकी एक मोतवर पुस्तकसे ठिखा है, जिसकी तस्दीक़ (१) कुम्भछमेरमें महाराणा कुम्भाके वक्ककी प्रशस्तिके २५० श्लोकसे होती है- (देखो शेषसंग्रह).

रणमञ्जे मारेजानेपर जोधा तो भागगया, श्रीर मंडोवरमें रावत चूंडाने अपना क्वज़ह जा जमाया, छेकिन् रणमञ्जका भतीजा नरवद महाराणा कुम्भाके पास चित्तौड़में हाज़िर रहकर महाराणाका दिया हुआ एक लाख रुपयेकी श्रामद्नीका कायलाणेका पहा खाता रहा, क्योंकि रणमळने नरवद श्रीर उसके बाप सत्तासे मंडोवरका राज्य छीन लिया था. एक दिनका जिक्र है, कि महाराणा कुम्भा द्वीर करके बैठे थे, उसवक्त सर्दारोंमेंसे किसीने कहा, कि नरवद अच्छा राजपूत है, जो कोई उससे किसी चीज़का सवाल करता है, उसके देनेमें वह कभी इन्कार नहीं करता. महाराणाने फ़र्माया, कि ऐसा तो नहीं होगा. इसपर छोगोंने फिर अर्ज़ किया, कि जो चीज उससे मांग लीजाती है वह उसीको देदेता है, और अगर मांगने वाला नहीं लेवे, तो किसी औरको देदेता है, मगर फिर उसे अपने पास नहीं रखता. महाराणाने अपने एक ख़वासको भेजकर नरवद्से हंसीके तौरपर कहळाया, कि आपकी आंख चाहती है; श्रीर ख़वासको कहिंदिया, कि श्रांख मत काढ़ने देना. जाकर नरवद्से वैसा ही कहा. नरवद्ने जानिलया, कि यह बात हंसीके तौरपर कहलाई है, ख़वास मुभे आंख नहीं निकालने देगा. अगर्चि उसकी बाई आंख तो पहिले ही मंडोवरकी लड़ाईमें तलवारसे फूट चुकी थी, तथापि इस वक्त उसने ख़वासकी नज़र बचाकर दाहिनी आंख खंजरसे निकालकर उसके हवाले करदी. सब हाल महाराणासे जा कहा. इसपर महाराणा बहुत पछताये, और दौड़कर नरबद्के मकानपर आये, श्रीर उसकी बहुतसी खातिरदारी करके उसको ड्योही जागीर करदी.

अब मंडोवरपर राव रणमछके वेटे जोधाका पीछा क्वजह होनेका हाल सुनिये. एक दिन दादी राठोड़जीने, जो महाराणा मोकलकी माता और कुम्माकी दादी और रणमछकी बहिन थीं, महाराणासे कहा, कि हे पुत्र मेरे चित्तोड़ व्याहेजानेमें रणमछका माराजाना, और मंडोवरका राज्य नष्ट होकर जोधाका जंगलोंमें मारा मारा फिरना वग़ैरह सब तरहसे राठोड़ोंका नुक्सान हुआ है, और उन लोगोंने तुम्हारा कुछ बुरा नहीं किया था, बल्कि रणमछने चाचा व मेरासे तुम्हारे बापका .एवज़ लिया, और तुम्हारे

<sup>(</sup>१) कविराज मुरारिदानकी भेजी हुई जोधपुरकी तवारीख़ हमारे पास आई, उसमें विक्रमी । १९७० [हि०८४७ = ई०१४४३] में राव रणमहका चिनौड़पर माराजाना छिखा है.

ें दुरमन मुसल्मानोंके साथ लड़कर लड़ाइयोंमें बड़ी बड़ी बहादुरी दिखलाई थी. व अपनी दादीके ये वचन सुनकर महाराणाने कहा, कि आप जोधाको लिखदेवें, कि वह मंडोवरपर अपना क्वज़ह करलेवे, मैं इसमें नाराज़ न होऊंगा, परन्तु जाहिरा तौरपर चूंडाके लिहाज़से कुछ नहीं कहसका, क्योंकि चूंडाके भाई राघवदेवको रणमञ्जने मारा था, वह खटक अबतक उसके दिलसे नहीं निकली है. अपने पोतेका यह मन्शा देखकर उन्होंने आशिया चारण डूळाको जोधाके पास भेजा. मारवाड़की थिछियोंके गांव भाड़ंग और पड़ावेंके जंगलोंमें पहुंचकर क्या देखता है, कि राव जोधा मण अपने पचास घोड़ों श्रीर कुछ पैदलोंके बाजरेके सिरोंसे अपनी भूख शान्त कररहा है. चारण आशिया डूळाने जोधाको पहिचानकर महाराणा कुम्भाका मन्शा और उनकी दादीका कहा हुआ सब रुतान्त उसे कहसुनाया. इलाका यह कहना ही जोधाको मंडोवर छेनेका सहारा हुआ। वह उसी समय बहुतसी जम्इयत एकडी करके मंडोवरको चलदिया. वहांपर किलेकी हिफाज़तके लिये थोड़ेसे लोग और रावत् चूंडाके तीन वेटे कुन्तल, मांजा, व सूवा थे. इन गाफ़िल किलेवालोंपर एक दमसे जोधाका हमलह हुआ, और चूंडाके तीनों वेटे कई राजपूतों सहित कर्नेल् टॉड साहिवकी तह्रीरसे चूंडाके दो लड़कोंमेंसे एकका यहीं, और दूसरेका गोड़वाड़में माराजाना पायाजाता है, जिससे तो हमको कुछ वहस नहीं है; परन्तु उन्होंने लिखा है, कि वारह वर्ष वाद जोधाका क्वज़ह मंडोवरपर हुन्ना, परन्तु हमारी तहकीकातसे किसी चारणकी वनाई हुई एक मारवाड़ी (१) कविता और दूसरे चन्द बयानोंके अनुसार सात वर्ष पीछे उसका मंडोवरपर काविज़ होना सावित होता है.

विक्रमी १४९९ [हि॰ ८४६ = .ई॰ १४४२ ] में मालवी बादशाह सुल्तान महमूद खल्जी अपनी गिरिफ्तारीकी शर्मिन्दगीसे मेवाड़पर चढ़कर आया, और पहाड़के किनारे किनारे होता हुआ सीधा कुम्भलमेरकी तरफ़ गया. महाराणा कुम्भा कुम्भलमेर और चित्तोंड़ दोनों जगह मौजूद नहीं थे, चित्तोंड़से पूर्वकी तरफ़के पहाड़ोंमें किसीपर चढ़ाई करके गये हुए थे. जब बादशाह कुम्भलमेरके नज्दीक पहुंचा, तो किलेके बाहिर कैलवाड़ा गांवमें बाणमाताके प्रसिद्ध मन्दिरमें (जिसके

<sup>(</sup>१) छाखावत शवल मेल दल लाखां, लोहां पांण धरा लेवाड़ ॥ कैलपुरे हेकण घर कीधो, मुरधरने वाधो मेवाड़ ॥ १ ॥ खोसेलिया अभनमें खेतल, ज्यांवाला रेवंतने जूंग ॥ रंधिया रांणा तणै रसोड़े, मुरधररा नीपाजिया मूंग ॥ २ ॥ थांणो जाय मंडोवर थिटयो, जोर करे लखपतरे जोध ॥ कियो राज चूंडे नवकोटां, सात वरस तांई सीसोद ॥ ३ ॥ खेड़ेचां वाली धर खोसे, दस संहसा आकाय दईव ॥ सरगांपुर रड़माल सिधायों, जोधे नींठ वचायों जीव ॥ ४ ॥

👺 चारों तरफ़ मज़्बूत कोट था ), दीपसिंह नामी महाराणाका एक राजपूत, जो किलेपर था, बहुतसे बहादुर राजपूतोंको छेकर त्र्याघुसा. किछेको बेछाग समभकर महमूदशाहने इसी मन्दिरको घेरा, और सात दिनमें मन्दिरकी गढ़ीको फत्ह करिया. बहुतसे बादशाही नौकरोंको मारकर अपने कई एक साथी राजपूतों समेत बहादुरीके साथ लड़कर मारागया. महमूदशाहने मूर्तियोंको तोड़कर उनके तोले (बाट) बनवाये, जो कसाई छोगोंको मांस तोछनेके छिये दियेगये. उसने काले पत्थरकी बनी हुई बाण-माताकी बड़ी मूर्त्तिका चूना पकवाकर हिन्दुओंको पानमें खिलवाया, श्रीर मन्दिरमें लकाइयां जलवानेके बाद ऊपरसे ठंढा पानी डलवाकर मन्दिरको बिल्कुल जीर्ण करडाला. महमूद इस फ़त्रहको ग्नीमत समअकर चित्तौड़की तरफ़ चला, जहांपर ऐसी फ़त्रह कभी किसी मालवी बादशाहको नसीब नहीं हुई थी. फिर वह बहुतसी फ़ीज चित्तींड़में मुक़ाबलेके लिये छोड़कर त्राप महाराणाकी तलाशमें निकला, त्रीर ऋपने बाप आज़म हुमायूंको उसने महाराणाका मुल्क तबाह करनेके लिये मन्दसीरकी तरफ़ भेजा. यह ख़बर सुनकर महाराणा कुम्मा भी हाड़ीतीकी तरफ़से धावा मारे चले आते थे, रास्तेंमें मांडलगढकें पास बादशाहसे मुकाबलह हुआ. फ़िरिश्तह लिखता है, कि " महाराणा शिकस्त पाकर चित्तौड़को भाग आये, श्रोर बादशाहने चित्तौड़को आघेरा "; श्रीर राजपूतानहकी पोथि-योंमें महाराणाकी फ़त्ह लिखी है. चाहे कुछ ही हो, हमको बह्ससे प्रयोजन नहीं. ऋरसेमें महमूदका बाप आज़म हुमायूं बीमार होकर मन्दसौरमें मरगया. महमूद्शाहने वहां पहुंचकर अपने बापकी लाशको मांडू पहुंचाया. इन्हीं दिनोंमें महाराणा कुम्माने भी एक बड़ी जर्रार फ़ौज तय्यार करके रातके वक्त महमूदपर धावा किया. दोनों तरफ़के वहादुर खूव छड़े, और वादशाह महसूद भागकर मांडूकी तरफ़ चलागया. तारीख़ फ़िरि-इतहमें लिखा है, कि राणा चित्तौड़की तरफ़ श्रीर बादशाह मांडूकी तरफ़ चलागया; लेकिन् सोचना चाहिये, कि बादशाही फ़त्ह होती, तो महमूदशाह पीछा क्यों छोटजाता.

४ वर्षके बाद फुर्सत पाकर विक्रमी १५०३ कार्तिक कृष्ण ५ या ६ [ हि०८५० ता० २०-२१ रज्जब = .ई० १४४६ ता० १०-११ ऑक्टोबर ] को महमूद फिर एक वड़ी भारी फ़ौज लेकर मांडलगढ़की तरफ आया. जब वह बनास नदी उतरने लगा, तो हज़ारों राजपूतोंने किलेसे निकलकर उसका सामना किया. राजपूतानहकी पोथियोंसे तो इस लड़ाईमें भी महाराणाको ही फ़त्ह हासिल होना पाया जाता है, घ्यौर फ़िरिश्तहं लिखता है, कि बादशाह पेशकश लेकर चलागया; परन्तु यह बात हमारे कियासमें नहीं आती, शायद मुहम्मद क़ासिमने लिखनेमें तरफदारीकी हो, या जिस किताबसे उसने लिखा उसके कर्ताने कीहोगी, कारण यह कि तारीख फ़िरिश्तहके दूसरे हिस्सेके

एष्ठ २५० में हिजी ८५७ [ वि० १५१० = .ई० १४५३ ] में छिखा है, कि सुल्तान कि महमूद ख़ळ्जीने बादशाह कुतुबुद्दीन गुजरातीसे अहद किया, कि महाराणांके गुजरातके पास वाछे मुल्कको गुजराती छश्कर छूटे, अोर मेवाड़ व अजमेर वगैरहपर माछवी फ़ौज क्वजह करे. अगर बादशाह महमूद ख़ळ्जी पिहछेकी छड़ाइयोंमें फ़तह पाता, अोर पेशकश छेकर गया होता, तो कुतुबुद्दीन गुजरातीको अपना मददगार क्यों बनाता; और दूसरे यह, कि पिहछी फ़त्रहका मनार (कीर्तिस्तम्भ) जो हमेशहके छिये उसकी बदनामीकी यादगार था, उसको वह जुरूर गिरादेता; अछावह इसके आगेको इसी तवारीख़के मुवर्रिख़ने फिर कुतुबुद्दीनका कुछ भी हाछ नहीं छिखा (१).

हिजी ८५८ [वि० १५११ = .ई० १४५४] में शाहज़ादह ग्यासुद्दीनको रणथम्मोरपर भेजकर महमूद चित्तोंड़की तरफ चला, उस वक्तके हालमें मुवरिख़ फ़िरिश्तह लिखता है, कि महाराणा कुम्भाने बड़ी ख़ातिरदारीके साथ पेशकश हाज़िर किया, जिससे महमूद नाराज़ हुआ. सोचना चाहिये, कि फ़िरिश्तहने पहिले तो लिखा है, कि महाराणासे पेशकश लेकर बादशाह खुश होगया, और इस वक्त नाराज़गी ज़ाहिर की, तो भला इस पेशकशमें क्या नुक्सान था, जो नाराज़गीका सबब हुआ. फिर वहीं मुवरिख़ फिरिश्तह इसी लड़ाईमें लिखता है, कि महमूदने मेवाड़में ख़ल्जीपुर आवाद करना चाहा था, परन्तु महाराणाने लाचारीसे पेशकश देदिया, इस सबबसे यह बात मौकूफ़ रखकर वह अपने वतनको चलागया. उपर लिखी हुई कुल लड़ाइयोंमें इबारतका तर्ज़ देखनेसे महमूदके फ़त्हयाव होनेमें शक पायाजाता है, श्रीर इन महाराणासे लेकर महाराणा सांगातक मेवाड़के राजा मालवी वादशाहोंसे प्रक्ल रहे हैं, उसके लिये यहांपर ज़ियादह लिखनेकी कोई जुरूरत नहीं है, तवारीख़के देखनेसे आपही मालूम होजावेगा.

हिजी ८५९ [ वि॰ १५१२ = .ई॰ १४५५] में मन्दसीरको छेनेके वास्ते बादशाह महमूद ख़ळ्जीने चढ़ाई की, उस समय फ़ौजको मंदसीरकी तरफ मेजकर आप अजमेरको खानह हुआ, और फ़ौजने वहां जाकर किछेको घेरिछया. वहां गजाधर किछेदारने बाहिर निकळकर महमूदकी फौजपर हमळह किया, छेकिन शिकस्त पाकर पीछा किछेमें चळागया. चार दिनतक घेरा रहनेके बाद सब राजपूतोंको साथ छेकर गजाधर बाहिर निकळा, और बड़ी बहादुरीके साथ बहुतसे दुश्मनोंको मारकर काम

<sup>(</sup>१) तारीख़ फ़िरिइतहमें कुतुबुद्दीन और महमूदकी सुलहके वक्त महमूदके कहे हुए जो शब्द िलिखे हैं उनसे साफ़ ज़ाहिर है, कि वह कम्ज़ोरीकी हालतमें दूसरेकी मदद चाहने वाला हुआ.

अायाः वादशाहने किलेपर क्वज़ह किया, और वहांकी हुकूमत ख्वाजिह निञ्चमतुल्लाह को देकर ञ्चाप मांडलगढ़की तरफ़ रवानह हुआ. जब बनास नदीके किनारेपर पहुंचा, तो किलेसे महाराणांके हजारों राजपूत उसकी फ़ौजपर ञ्चागिरे, ञ्चीर बहुतसे वहादुर दोनों तरफ़के मारेगये. तारीख़ फ़िरिश्तहमें लिखा है, कि शामके वक् ञ्चपने ज्ञपने मकामपर ठहरे और सुवह ही ज्यमीरों व वज़ीरोंने वादशाहसे ञ्चज़ं की, कि बर्सातका मौसम आ पहुंचा है, इसलिथे हालमें तो अपनी राजधानीको चले चलना मुनासिव है, आइन्दहको किलेके लेनेकी फिर तज्वीज़ कीजावेगी. इस सलाहको मन्जूर करके वादशाह ञ्चपनी राजधानीको लौटगया. इस .इबारतसे महमूदका शिकस्त पाकर चलाजाना साफ जाहिर है.

इन्हीं दिनों में मालवेके वादशाहका शाहज़ादह ज़मरखां महाराणा कुम्भाकी शरणमें आया था. यह शाहज़ादह किसी खानगी बखेड़े के सबब बादशाहसे डरकर अहमदा-वादको गया था, लेकिन आपसकी नाइतिफ़ाक़ीं के कारण उसको वहांपर सहारा न मिला, तब चित्तौड़में आया. बहुत दिनोंतक यह वहीं रहा और उसके बाद चंदेरी मक़ामपर मालवी वादशाहसे मुक़ाबलह करके मारागया.

अब हम नागौरकी लड़ाइयोंका हाल लिखते हैं. विक्रमी १५१२ [हि॰ ८५९ = .ई॰ १४५५ ] में नागौरके हाकिम फ़ीरोज़ख़ांके मरजाने बाद, जिसको एक खुदमुरुतार बड़ा रईस समभना चाहिये, उसके छोटे भाई मुजाहिदख़ांने बड़े ज़ोरसे नागौरपर क़बज़ह करलिया, श्रोर फ़ीरोज़ख़ांके बेटे शम्सख़ांको मारनेके लिये तय्यार हुआ, इसिळिये शम्सखां वहांसे भागकर महाराणा कुम्भाकी पनाहमें चळा आया. वहीं नागौरका फ़ीरोज़ख़ां है, जिसका कुछ ज़िक्र महाराणा मोकलके हालमें लिखा-जाचुका है. जब महाराणा कुम्भाने मुजाहिदखांको सज़ा देने श्रीर शम्सखांकी मददके लिये अपनी फ़ौजको तय्यार किया, और शम्सखां समेत चढ़ाई करके नागौरके क़रीब पहुंचे, तो मुजाहिद्खां डरकर गुजरातकी तरफ़ भागगया. वहां जाकर शम्सखांको उसके वापकी जगह गादीपर विठादिया, परन्तु गद्दीपर बैठनेके वाद वह उस एह्सानको भूलकर उल्टा महाराणाका शक करने लगा, कि यह हमारी रियासत छीन छेंगे. तारीख़ फ़िरिश्तहमें छिखा है, कि महाराणाने शम्सख़ांको कहा, कि क़िले नागौरके तीन कांगरे हमको गिरानेदो, लेकिन शम्सखांको उसके मुसाहिबोंने गैरत दिलाई, इस सबबसे उसने मंजूर नहीं किया. महाराणा अपने किये हुए एह्सानको मेटना नहीं चाहते थे, इसिछये वापस कुम्भछमेरको चले श्राये, परन्तु शम्सखांने एह-👸 सानको भूलकर श्रपने बाप दादोंका ही तरीकृह इस्तियार करलिया. तब महाराणा 🦓

भी बड़ी भारी फ़ौज छेकर नागौरकी तरफ़ चढ़े. शम्सख़ां भागकर मददके छिये 🏶 कुतुबुद्दीनके पास अहमदाबाद चलागया, और महाराणाने नागौरको घेरा. की फ़ौजके आदमी बहादुरीसे छड़कर मारेगये, और महाराणाने किला फ़त्ह करके उसपर अपना क़बज़ह करिखा. तब शम्सख़ांने गुजरातके बादशाह कुतुबुद्दीनके पास पहुंचकर अपनी लड़की बादशाहको ब्याही, और आप उसके पास रहा. बादशाहने राय रामचन्द और मिलक गदाको बहुत बड़ी फ़ौज देकर महाराणाका मुकाबलह करनेके लिये नागौरकी तरफ़ भेजा. महाराणाकी फ़ौजने भी बाहिर निकलकर मैदानमें लड़ाई की. इस छड़ाईमें हज़ारों गुजराती ख्यार बहुतसे राजपूत मारेगये. ख्याख़रको महाराणाकी फ़ौजने फ़त्ह पाई, और बचे हुए गुजराती भागकर बादशाह कुतुबुद्दीनके पास पहुंचे. यह हाल सुनकर सुल्तान कुतुबुद्दीन बड़ा क्रोधित हुआ, और बड़ी भारी फ़ौजके साथ हिजी ८६० [ वि० १५१३ = .ई० १४५६ ] में खुद नागौरकी तरफ़ रवानह हुआ. किले आबूके पास पहुंचकर आप तो वहीं ठहरा, और इमादुल्मुलकको फ़ौज देकर आव्को भेजा, जहां कि महाराणाका क्वज़ह था. इस लड़ाईमें भी गुजरातियोंके बहुतसे ऋादमी मारेगये, और जो बचे वे भागकर कुतुबुद्दीनके पास पहुंचे. कुम्भा तो पेश्तर ही कुम्भलमेरको आगये थे, लेकिन् कुतुवृद्दीन उनकी फ़ौजकी फ़त्ह सुनकर खुद कुम्भलमेरकी तरफ चला, श्रीर जाते हुए सिरोहीके देवड़ोंसे बड़ी लड़ाई की. आखरको सिरोही वाळे पहाड़ोंमें भागगये. यह ख़बर सुनकर महाराणा कुम्भाने क़ुतुबुद्दीनकी फ़ीजपर हमलह किया, उसवक़ कुतुबुद्दीन भी कुम्भलगढ़क्षी तलहटी, याने गोडवाड्में आगया था. इस छड़ाईमें दोनों तरफ़के राजपूत और मुसल्मानोंने बड़ी बहादुरी दिखलाई, श्रोर हजारों श्रादमी मारेगयेः मुसल्मानोंने कहा, कि हमारी फ़त्हको राजपूतोंने अपनी फत्ह वयान की, लेकिन फ़त्ह उसीको कहना चाहिये, कि एक दूसरेपर गालिब आवे. आख्रकार बादशाह कुतुबुद्दीन लाचार होकर पीछा छोट गया. तारीख़ फ़िरिश्तहमें छिखा है, कि कुतुबुद्दीनने कुम्भछमेर पर घेरा डाला, श्रोर महाराणाके राजपूतों और खुद महाराणाने कई बार बाहिर निकलकर हमले किये, लेकिन शिकस्त पाई. निदान क़िलेकी मज़्बूती देखकर बादशाह पेशकश लेकर अहमदाबादको लौटगया. वहां पहुंचते ही सुल्तान महमूद ख़ल्जी मालवेवालेने अपने वज़ीर ताजखांको वादशाह कुतुबुद्दीनके पास इस मत्लबसे भेजा, कि पहिले तो हमारे तुम्हारे बीचमें जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब धर्म ईमानके साथ इक़ार कराँठिया जावे, कि महाराणा कुम्माका माठवेकी तरफ़का मुल्क हम लूटें, और गुजरातकी तरफ़का तुम ळूटो, और वक्त पर एक दूसरेकी मदद करें. इस बातको 🍇

🖏 सुल्तान कुतुबुद्दीनने मन्जूर किया. दोनों तरफ़के आदमियोंकी मारिफ़त चांपानेरमें 🦃 ऊपर लिखेहुए मन्शाके मुवाफ़िक़ श्रृहदनामह लिखागया.

हिजी ८६१ [वि०१५१४ = .ई० १४५७] में सुल्तान कुतुवृद्दीन गुजराती बहुतसी फ़ौज ठेकर पश्चिमसे, और उसी तरह सुल्तान महमूद ख़ळ्जी माठवी दक्षिणसे मेवाड़पर चढ़आया. महाराणाका इरादह था, कि पहिले महमूद ख़ल्जीसे लड़ाई करें, परन्तु सुल्तान कुतुबुद्दीन सिरोहीसे बढ़कर कुम्भछगढ़के नज्दीक आगया. महाराणाने भी निकलकर फ़ौजका सामना किया, जिसमें मेवाड्की फ़ौज शिकस्त पाकर पहाड़ोंके घेरमें चली आई. सुल्तान कुतुबुद्दीन भी वहां पहुंचा. दोनों फ़ौजोंके बहादुर शामतक लड़ते रहे, परन्तु फ़त्ह किसीको नसीब न हुई. रात होजानेके सबब दोनों लइकर अपने अपने डेरोंमें चले आये, मुदींको जलाया, दफ्नाया, और घायलोंका .इलाज किया; फ़ज़ होते ही फिर लड़ाई शुरू हुई. इस दिन सुल्तान कुतुबुद्दीनकी बहुतसी फ़ौज मारीगई, क्योंकि सेवाङ्की फ़ौजको पहाड़ोंका सहारा था. राजपूतानहकी पोथियोंसे तो इस लड़ाईमें महाराणाकी फ़त्ह पाईजाती (१) है, लेकिन् तारीख़ फ़िरि-इतहका मुवरिंख छिखता है, कि चौदह मन सुवर्ण, दो हाथी, श्रीर बहुतसी चीजें तुह्फ़ेकी लेकर सुल्तानने सुलह करली; लेकिन् हमारे कियासमें यह नहीं आता, क्योंकि इस वादशाहकी फ़ौजने नागौर वगैरहपर दो तीन बार शिकस्त पाई थी. तारीख़ फ़िरिश्तहका मुवरिंख इस लड़ाईके अख़ीरमें लिखता है, कि सुल्तान कुतुबुद्दीनने श्रपने शरीरसे बड़ी मद्रानगी दिखलाई. इससे साफ यही ज़ाहिर होता है, कि दुर्मन गालिब थे, जिससे वह आप अकेला लड़कर बचा. फिर पेशकशमें रुपया देनेका दुस्तूर है, न यह कि खाली चौद्ह मन सोना; इससे पायाजाता है, कि मुहम्मद कासिम फ़िरिइतहने यह हाल गुजराती तवारीखोंसे ही लिया है. हां ऐसा होसका है, कि बाद्शाहने आवूके मन्दिरों और सिरोही वग़ैरह बहुतसे .इलाक़ोंको लूटा, वहांपर उसको इतना सोना और हाथी वरेंगरह हाथ लगे होंगे, जिसको मुवरिंखोंने पेशकशमें शुमार करलिया; श्रीर मुसल्मानोंकी तरफ़दारीका छफ़्ज़ भी हम उन मुवरिंखोंके वास्ते छिख सक्ते हैं, कि उन्होंने मांडूके बादशाह महमूद ख़ळ्जीको महाराणा कुम्भाने मांडू फ़त्रह करके गिरिप्तार किया, वह हाल बिल्कुल नहीं लिखा, जिसकी यादगारका मनार वग़ैरह इमारतें मौजूद

<sup>(</sup>१) किताब मिराति सिकन्दरीमें महाराणा कुम्भाका चित्तौड़में मौजूद होना, शिकस्त पाकर नागौरपर हमछह न करनेका इक्रार, इस्ल्लाफ़ी सिरोहीके देवड़ोंकी, और वादशाहने मदद करके क़िछा आबू पीछा महाराणासे सिरोहीके रावको दिछाना छिखा है.

होनेके सिवा कर्नेल् टॉडने भी अपनी कितावमें उसका हाल लिखा है. चाहे कुल ही हो हि हमारे विचारसे तो यदि महाराणाकी फ़त्ह न हुई हो, तोभी सुल्तान कुतुबुद्दीनकी फ़त्ह होना नहीं पायाजाता. यदि वह पेशकश लेकर गया होता, तो क्या सुल्तान महमूद चुपचाप चला जाता ? जिसकी निरुवत तारीख फ़िरिश्तहमें सिवाय चढ़ाई करनेके उसके बादका और कुल भी ज़िक नहीं लिखा (१). इससे साबित होता है, कि दोनों बादशाह विजय न पाकर पीछे अपने अपने मुल्कको छोटगये. मिराति सिकन्दरीमें तीनहीं महीनेके बाद फिर नागौरपर महाराणा कुम्भाका चढ़ाई करना और कुतुबुद्दीनका मेवाड़में आकर लूटमार करके पीछा चलाजाना लिखा है. अगर मिराति सिकन्दरीका लिखना सच होता, तो क्या फिर कुतुबुद्दीन मेवाड़की लूटपर ही सब्र करलेता, और अपने पहिले इक्रारके टूटनेका एवज़ न लेता, क्योंकि ऐसा होता, तो फिर भी किलेका मुहासरह करता.

वृंदीके हाड़ा भांडा श्रोर सांडाने श्रमरगढ़ तक लूटमार मचाकर अमरगढ़के किलेपर अपना क्वज़ह करित्या, और मांडलगढ़के राजपूतोंको भी तक्लीफ़ दी. यह ख़बर सुनतेही महाराणा कुम्भा फ़ोज छेकर चढ़े, और अमरगढ़को फ़त्रह किया. वहां तोगजी वग़ैरह कितने ही हाड़ा राजपूत मारेगये. इसके बाद उन्होंने बूंदीको जाघेरा, छेकिन जब सांडा ऋौर भांडाने द्रांड देकर वहुतसी ऋाजिजी की ऋौर पैरोंमें ऋागिरे, तब उनका कुसूर मुख्याफ़ करके फ़ौज खर्च छेनेके वाद पीछे चित्तौड़को चले खाये. बूंदीकी तवा-रीख वंशभारकरके खुलासह वंशप्रकाशमें लिखा है, कि महाराणा कुम्भा अप्रगढ़ फत्ह करके बूंदीपर घेरा डालकर अपनी राणीसे तीजपर आनेका इकार करनेके सबबे चित्तीडको चले गये, और बूंद्वि घेरेपर महाराणाकी फ़ौज रही, उसको हाड़ोंने शिकस्त दी; इस शर्मिन्द्गीके स्ववसे महाराणा पीछे ज्नानहसे वाहिर नहीं निकले, श्रीर दो महीनेके बाद उनका इन्तिकाल होगया. यह बात हमको नीचे लिखे हुए सुबूतोंसे बिल्कुल गलत मालूम होती है. अव्वल तो यह, कि महाराणा कुम्भा जैसे बड़े राजा, जिनका ख़ौफ़ गुजराती, बहमनी और मालवी वादशाहोंको रहता था, उनका अपने मातहत हाड़ोंसे अपनी फ़ौजके हारनेपर दोबारह सज़ा देनेकी ताकृत न रखकर शर्मिन्दगीसे मरजाना कियासमें नहीं आता. दूसरे कुम्भछमेरके किछेमें मामादेवके कुएडपर विक्रमी १५१७ मार्गशीर्ष कृष्ण ५ की खुदी हुई महाराणा कुम्भाके वक्तकी प्रशस्तिके श्लोक २६५ में साफ़ लिखा है, कि हाड़ौतीको विजय करके वहांके मालिकसे द्राड

<sup>(</sup>१) मिराति सिकन्दरीमें सुल्तान महमूदको मन्दसौर वेगेरह चन्द पर्गने देकर रुख़्सत करना छिखा है.

छिया. इस प्रशस्तिके खुदनेसे आठ वर्ष पीछेतक महाराणा ज़िन्दह रहे थे, तो कि बूंदीको फत्ह न करनेके सबब दो महीनेके बाद उनका परछोकवास होजाना कैसे संभव होसक्ता है ! इसमें सन्देह नहीं, कि इस तवारीख़का बनाने वाछा सूरजमछ बहुत सचा आदमी था, छेकिन् मालूम होता है कि उसको कोई सच्ची तवारीख़ नहीं मिछी, जिससे इस प्रकारकी भूछ रहगई.

विक्रमी १५१३ [हि॰ ८६० = .ई॰ १४५६] में मालवेके बादशाह महमूद ख़ल्जीने मांडलगढ़पर चढ़ाई की, तब जो जो मुल्क रास्तेमें आये उनको बर्बाद करता हुआ वह मांडलगढ़ पहुंचा. जब किलेकों घेरकर पासकी पहाड़ी (१) पर महमूदने तोपें चढ़ादीं, और उससे किले वालोंका पानी बन्द होगया; तब उन लोगोंने १०००००० दस लाख टंके (२) पेशकश कुबूल करके क़िला बादशाहके सुपुर्द करदिया. इस लड़ाईमें बहुतसे राजपूत मारेगये, और कितनोंहीको बादशाहने क़ैद करित्या. तारीख़ फ़िरिश्तहमें लिखा है, कि हिजी ८६१ ता० २६ मुहर्रम [वि॰ १५१३ पौष कृष्ण १० = .ई० १४५६ ता० २३ डिसेम्बर ] को महमूद मांडलगढ़की तरफ़ रवानह हुआ था, और हिजी ८६२ ता० २५ जिल्हिज [ वि० १५१५ मार्गशीर्ष कृष्ण ११ = .ई० १४५८ ता० ३ नोवेम्बर ] को उसने किला फत्ह किया; लेकिन ऐसे क़िलेपर दो वर्षतक लड़ाई होना ख़यालमें नहीं त्र्याता, क्योंकि सोचनेकी बात है, कि दो वर्षतक छड़ाई होते रहनेकी हाछतमें महाराणा कुम्भा चित्तौड़गढ़में खामोश किस तरह बैठे रहे. कदाचित् बादशाहके खौफसे न आये हों, तो महमूद इस किलेपर क्यों आता, वह चित्तोंडको ही क्यों नहीं जाता. हमको नहीं मालूम कि यह हाल सहीह है या मुवरिंख अथवा लेखककी ग्लतीसे ऐसा लिखा गया है. अगर सहीह है, तो महाराणांकी तरफ़के हमले भी उनपर जुरूर हुए होंगे, लेकिन उस हालको मुवरिंखोंने छोड़िदया.

विक्रमी १५१५ पोष कृष्ण २ – ३ [हि॰ ८६३ ता॰ १५ मुहर्रम = .ई॰ १४५८ ता॰ २३ नोवेम्बर ] को महमूदशाह आप तो चित्तोड़की तरफ़ रवानह हुआ, और शाहजादह ग्यासुद्दीनको मगरा व भीलवाड़ेकी लूटके लिये रवानह किया. शाहजादहने फ़िदाईखां और ताजखांको केसूंदीका किला लेनेकी इलाज़त दी, और आप भी उनके

<sup>( 9 )</sup> जो अब नकट्याचौड़ और बीजासणका मगरा कहलाता है.

<sup>(</sup>२) तंगा (टंका) एक तोलेभर सुवर्ण या चांदीके सिक्केको कहते हैं. यहांपर चांदीके सिक्केसे कि ही मुराद है, और उन दिनोंमें यह ५० पैसेका होता था, और पैसा पौने दो तोलेका होता था.

साथ वहां पहुंचा. वहांके राजपूतोंने बहुतसी छड़ाई की, परन्तु शाहजादहने किछा कि फ़्त्रह करिया, और उसके बाद मांडूकी तरफ़ अपने बापके पास चलागया. तारीख़ फ़िरिश्तहमें महमूदका चित्तोंड़को रवानह होना छिखनेके पीछे उसका कुछ भी हाल नहीं छिखा कि वह चित्तोंड़ होकर या और किसी रास्तेसे मांडूको किसतरहपर गया.

इन दिनों आबूके देवड़ा छोग बागी होगये थे, इसिछिये महाराणाने राव शलजी के बेटे नरसिंह डोडियाको फ़ौज देकर वहां भेजा. उसने देवड़ोंको सज़ा देकर तावे बनाया, और आबूपर महाराणाके हुक्मके मुवाफ़िक महल (१) व तालाब बनवाया.

मांडूका बादशाह महमूद खळ्जी विक्रमी १५१८ [हि०८६५ = .ई०१४६१] में फिर भेवाड़की तरफ आया, और आहड़में डेरा किया. उसने शाहजादह ग्यासुद्दीन व ताजखांको मुल्क ळूटनेका हुक्म दिया. फिर वह कुम्भलगढ़की तरफ गया, लेकिन् किलेको बेलाग देखकर डूंगरपुरके रावलसे दो लाख रुपया फ़ौज ख़र्चका लेताहुआ मांडूको पीछा चला गया.

इन महाराणाने और भी बहुतसी छड़ाइयां की थीं. विक्रमी १५२४ [ हि॰ ८७१ = .ई॰ १४६७] में नागीरके मुसल्मानोंने हिन्दुओंका दिल दुखानेके लिये गोबध अर्थात् गायका मारना शुरू किया. यह किला पहिले कई बार महाराणांके क्व-ज़हमें आया, और कई बार उनके क़वज़हमेंसे निकलकर फिर मुसल्मानोंके हाथमें चलागया. महाराणांने मुसल्मानोंका यह अत्याचार देखकर उसी संवत्में पचास हज़ार सवार लेकर नागीरपर चढ़ाई की, और किलेको फ़तह करिलया, जिसमें हज़ारों मुसल्मान मारेगये. इसके बाद वहांके हाकिमने भागकर सुल्तान कुतुबुद्दीनके पास फ़र्याद की. महाराणांने किलेको फ़तह करके वहांका माल अस्वाब, और घोड़े, हाथी वगैरह लूटलिये, और किलेपर जो हनुमानकी मूर्ति थी वह विजयकी यादगारके वास्ते लेखाये, जो अभीतक किले कुम्भलगढके हनुमान पौल दर्वाज़ेपर मौजूद है. जब सुल्तान कुतुबुद्दीनके पास यह ख़बर पहुंची, तो उसी वक्त उसका वज़ीर इमादुल्मुल्क अपने बादशाहको, जो शराबके नशेमें चूर था, लेनिकला और एक माज़िल चलकर

<sup>(</sup>१) उसवक् किसी चारण कविने मारवाड़ी भाषामें एक गीत जातिका छन्द कहा था, जो यह है:— जावर चे खेत महाभारथ जुड़, असहां हूंत बकारे आव ॥ बाही खग नरसीह महाबल, नाग तणे सिरगयो निहाव ॥ १ ॥ करबा जंग सजे गज केहर, तेग बही रणसाल तिको ॥ रिमयो राव अढार गिरांचो, सेस न खिमयो भार सको ॥ २ ॥ सलह सुजाव देवड़ा साझे, लोह प्रवाड़ा मयन्द लिये ॥ भड़ नरिसंह जिसा गज भारां, दों पग पाछा देव दिये ॥ ३ ॥ डोडे राव सिरोही दुजड़ा, दल सजड़ा परहंस दिया ॥ आवू गिरवर शिखर जपरा, कुम्मे सरवर महल किया ॥ १ ॥

एक महीनेतक ठहरा और फ़ौज एकडी करने छगा, कि इसी ऋरसेमें महाराणांक कुम्भछमेर चछेश्रानेकी ख़बर मिछी, जिससे बादशाह भी पीछा छौटगया, परन्तु थोड़े ही दिनोंके पीछे कुतुबुद्दीन एक बड़ी जर्रार फ़ौज तय्यार करके सिरोहीकी तरफ आया, ऋौर उस ज़िलेको लूटकर देवड़ोंको बर्बाद करता हुआ वहांसे आगे बढ़कर कुम्भछमेरकी तरफ आया; तब महाराणांने भी अपने बहादुरोंको साथ छेकर उसका मुकावछह किया. कुतुबुद्दीन मेवाड़में होकर माछवेकी तरफ होता हुआ पीछा अपने स्थानपर चलागया.

अब हम महाराणा कुम्भाके देहान्तके समयका हाल लिखते हैं. जब यह महाराणा विक्रमी १५२५ [ हि॰ ८७३ = .ई॰ १४६८ ] में कुम्भलमेरसे श्री एकलिङ्गजीके दर्शनोंको पंघारे, श्रीर मन्दिरके बाहिर सवारी पहुंची, उसवक्त एक गायने बड़ी आवाज़से हम्माई (१) की. महाराणाने उस समय तो गायके बोलनेकी वावत् किसीसे कुछ न कहा, लेकिन् जब एकलिङ्गुजीके दर्शन करके पीछे किले कुम्भलमेरमें त्र्याये, और उसके दूसरे रोज़ दर्बार किया, तब एकाएक तलवार हाथमें उठाकर उन्होंने एक पद ( कामधेनु तंडव करिय ) अपने मुखसे उच्चारण किया. कुछ देर बाद जब किसी शरूसने किसी कामके लिये अर्ज़ की तो, उसका जवाब कुछ न दिया, सिर्फ़ वही उपरोक्त पद कहा, श्रीर दो चार रोज़तक यही हाल रहा. तब तो सब लोग घवराये और कहने लगे, कि अब क्या किया जावे, महाराणाको तो उन्माद ( जनून ) होगया है. महाराणांके छोटे पुत्र रायमछने हिम्मत करके अपने पितासे ऋर्ज़ किया, कि यह पद आप बार बार किसिलिये फ़र्माते हैं ? इसपर महाराणाने क्रोधित होकर लोगोंसे कहा, कि इसको हमारे देशसे बाहिर निकाल-दो. यह बात सुनकर रायमछ तो वहांसे अपने ससुराल (२) ईंडरको चलेगये. अब जो छोग महाराणाके पास रहे उनमेंसे किसीकी हिम्मत नहीं, कि महाराणासे उस पदके बार बार फ़र्मानेका मत्लब पूछ सके, श्रीर चारण छोगोंको जो पहिलेसे ही ज्योतिषियोंके इस भविष्यत् कथनके विश्वासपर कि आपकी सृत्यु चारणके हाथसे होगी, मेवाड़ देशसे वाहिर निकाल दिया था, लेकिन एक चारण राजपूत बनकर किसी सर्दारके पास रहगया था, उसने सर्दारसे कहा, कि महाराणाके कथनका मत्लव में समसा हूं, यदि मर्ज़ी हो तो उनका यह बार बार कहना छुड़ाहूं. वह सर्दारं

<sup>(</sup>१) बैलकी आवाज़के मुवाफ़िक खुशिके साथ गायकी आवाज़को हम्माई कहते हैं.

<sup>(</sup>२) ईडरके राजा नारायणदासके भाई भाणकी बेटीके साथ इनकी शादी हुई थी.



छप्पय.

जद धरपर जोवती दीठ नागोर धरंती ॥
गायत्री संयहण देख मन मांहि डरंती ॥
सुर कोटी तेतीस आण नीरंता चारो ॥
नहिं चरंत पीवंत मनह करती हंकारो ॥
कुम्भेण राण हणिया कलम आजस उर डर ऊतिरय ॥
तिण दीह द्वार शंकर तणें कामधेनु तंडव करिय ॥ १ ॥

यह छप्यय सुनकर महाराणाने फर्माया, कि तू राजपूत नहीं, किन्तु कोई चारण है, परन्तु हम तुभसे बहुत खुश हुए. तब उसने अर्ज़ की, कि मैं अरुटमें चारण ही हूं; परन्तु आपने मेरी जातिके सब टोगोंकी जागीरें छीन छीनकर उन्हें बेकुसूर देशसे निकालिदया है, इसलिये अब उनकी जागीरें उनको वापस मिलकर देशमें आनेका हुक्म होजाना चाहिये. उसकी अर्ज़के मुवाफ़िक़ हुक्म होगया, परन्तु महाराणाका चित्त विक्षेप होगया था, इस आदतको छोड़नेपर भी वह कुछ की कुछ बातें करते थे. एक दिन कुम्भलमेरके किलेमें कटारगढ़के उत्तरकी तरफ़ मामादेव नाम स्थानके पास कुएडपर महाराणा बेठे थे, कि इतनेमें पीछेसे उनका बड़ा बेटा उदयसिंह पहुंचा, और उसने तलवार मियानसे निकालकर महाराणाका काम तमाम करडाला.

इन महाराणाकी बनाई हुई बहुतसी इमारतें अभीतक मौजूद हैं. कुम्भठमेरका कि़ला और वहांपर कुम्भइयामजीका मन्दिर; चित्तोंड़के कि़लेपर कीर्तिस्तंम, कुम्भइयामजीका मन्दिर, खोर रामकुण्ड इन्होंने बनवाये, कुकड़ेश्वरके कुण्डका जीणींद्वार करवाया और कि़लेका रास्तह जो बड़ा विकट और पहाड़ी था उसमें चार द्वीज़े और पड़कोटा तय्यार कराकर उसे दुरुस्त करवाया. इसके सिवा आवूपर अचलगढ़के खंडहर, बसन्तगढ़का किला, और कुम्भश्यामजीका मन्दिर; आरास अम्बावके पास एक किला; सादड़ीके पास गोड़वाड़में राणपुरका जैन मन्दिर; बदनौरके पास विराटका किला; और एकलिङ्गजीके मन्दिरका जीणींद्वार आदि मिलाकर ३२ कि़ले और बहुतसे देवल व इमारतें वग़ैरह इनकी बनवाई हुई हैं, जिनको देखकर तश्रज्जुब होता है, कि एक पुश्तमें इतनी इमारतें कैसे तय्यार हुई होंगी. नागदा, कठड़ावण, आमलखेड़ा, और भीमाणा (भुवाणा) ये चार गांव इन्होंने श्रीएकिंगजीके

भेट किये थे. यह महाराणा बड़े प्रतापी और विजयशाली होनेके सिवा पंडित भी कि पूरे थे. व्याकरण, छन्द, और सांगीत विद्यामें बहुत ही निपुण थे. इन्होंने संगीत-राज वार्तिक, श्रीर एकलिंगमहात्म्य वगैरह कई यन्थ स्वयं बनाये थे.

श्रव हम महाराणा कुम्भाके वह हाछात छिखते हैं, जिनका जिक्र उस समयकी प्रशस्तियों के सिवाय श्रीर कहीं नहीं मिछता. उन्होंने जोगिनीपुर (१) को फत्ह किया, हमीर नगरको फत्ह करके अपनी शादी की, धान्य नगरको नष्ट किया, जनकाचछ पर्वतको फ़त्ह किया, दन्दावती (२) पुरीको जछाया, मछारगढ़को जछाकर उसके माछिकको क्षेद किया, पन्नीस हज़ार दुश्मनोंको मारकर रणथम्भोरका किछा छिया, आसदाचछ पर्वतको फत्ह किया, हाड़ौतीको फ़त्ह किया, विशाछ नगरको फत्ह किया, श्रीर डूंगरपुरको व सारंगपुरको छूटा.

इन महाराणाके पुत्र १-उदयसिंह, २-रायमञ्ज, ३-नगराज, ४-गोपाछसिंह, ५-आसकरण, ६-अमरसिंह, ७-गोविन्ददास, ८-जैतसिंह, ९-महरावण, १०-क्षेत्रसिंह, और ११-अचलदास थे.

<sup>(</sup>१) प्रथ्वीराज रासा आदिमें यह नाम दिखीका छिखा है.



यह महाराणा, जो उदयसिंह नामसे भी मश्हूर थे, विक्रमी १५२५ हि॰ ८७३ = .ई० १४६८ ] में अपने बाप कुम्भाको मारकर गहीनशीन हुए. इन दुराचारी महाराणाने असत्य और ऋनित्य राज्यके ठाठचसे ऋपने धर्मशील, विवेकी, प्रजावत्सल, श्रीर प्रतापी पिताको मारकर सूर्यवंशियोंके कुलमें श्रपने श्रापको कलंकका टीका लगाया. यदि संसारके सर्व साधारण लोगोंपर नज़र डाली जावे, तोभी यह संभव नहीं, कि बापके बदचलन होनेकी हालतमें बेटा बापको दगड देवे अथवा मारडाले. जिसमें भी कुम्भा जैसे सदाचारी महाराजाधिराजको मारडालना तो बड़ा ही भारी अपराध था. इन महाराणाका गद्दीपर बैठना तो हक्दारीके सबबसे किसीने नहीं रोका, परन्तु महाराणा कुम्भाके पर्वरिश किये हुए छोगोंको इनकी वह दुष्टता कब सहन होसकी थी, सब लोगोंको इनसे नफ़त होगई. किसीने अपने बेटेको और किसीने भाईको नौकरीके छिये इनके पास भेजदिया. उद्यसिंहने बहुतेरा चाहा, कि सब छोग मुझसे प्रीति रक्खें, परन्तु इस भारी श्रपराधसे छोगोंके दिछोंमें ऐसा रंज पैदा होगया था, कि सब छोग विरोधी बनगये. उदयसिंहने सिरोही वाले देवडोंको आजाद किया, और अपने देशमेंसे कई पर्गने आस पासके राजात्र्योंको दोदिये. त्र्याख्रकार रावत् चूंडाके पुत्र कांधल वगैरह सद्रीरोंने सोच विचारकर महाराणा रायमछको बुलाया, जो उस समय अपनी ससुराल ईंड्रमें थे. ख़बर मिलते ही रायमछ फ़ीरन् कुम्भलमेरमें आ पहुंचे, श्रीर बाहिरसे सर्दा-रोंको इत्तिला दी. सबोंने अपने भाई बेटोंको समझाकर महाराणा उदयसिंहको शिकारके बहानेसे बाहिर निकाला, और महाराणा रायमङको किलेके भीतर लेलिया. विक्रमी १५३० [ हि॰ ८७८ = ई॰ १४७३ ] में महाराणा रायमछको सब सर्दारोंने मिलकर गद्दीपर बिठाया. इस खुश ख़बरीको सुनकर उदयसिंहके साथ वाले छोग उसका साथ छोड़कर क़िलेमें चले आये. उदयसिंहने बाहिरसे ही उत्तरका 🍇 रास्तह लिया. पीछेसे सर्दारोंने उसके पुत्र सैंसमझ व सूरजमझको उनके कुटुम्बियों 🎏 समेत निकालदिया. उस समय किसी कविने यह दोहा कहा:— दोहा.

> ऊदा बाप न मारजे लिखियो लाभै राज ॥ देस बसायो रायमल सस्चो न एको काज ॥ १ ॥

इनका बाक़ी हाल महाराणा रायमञ्जके वृत्तान्तमें लिखाजावेगा. ज़िक्र लिखते हैं, जो महाराणा रायमछके समयके बने हुए "रायमछका रासा" नामी यन्थमें लिखा है. यह यन्थ दो सो वर्षका लिखा हुआ मिला है, लेकिन् पूरा नहीं इसमें उदयसिंहका हाल इस तरहपर लिखा है, कि जब महाराणा कुम्भाको मारकर उद्यसिंह गदीपर बैठे, तबसे ही यह बात महाराणा रायम इको, जो अपनी ससुराल ईडरमें थे, बहुत बुरी लगी, और उसी वर्षसे उन्होंने धावा करना शुरू किया, जिसमें दो तीन वर्षतक तो उदयसिंहकी फ़ौजसे कहीं कहीं मुकाबलह होता रहा, अन्तमें रायमञ्जने जावरपर अपना कृवज़ह करितया, जहां चांदी ख्रीर सीसेकी खान ख्रीर एक फिर रायमछने कुछ लोगोंको एकडा करनेके बाद श्रीएकलिंगजीकी वड़ा क्रवह था. पुरीमें आकर मेवाड़के कई सर्दारोंको बुछाया. यह बात उदयसिंहको मालूम हुई, इसपर वह १०००० फ़ौज लेकर रायमछसे मुकाबलह करनेको रवानह हुन्या, और दाडमी थाममें दोनों दुलोंका मुकाबलह हुआ, जिसमें दोनों तरफ़के बहादुरोंने खूबही लड़ाई की. आख़रको महाराणा रायमछकी फत्ह हुई, ऋौर उदयसिंह भाग निकले. उनके हाथी, घोड़े, ऋौर नकारे, निशान रायमछने छीन लिये. फिर उदयसिंह जावीके किलेमें जाघुसे, श्रीर रायमञ्जने पीछेसे पहुंचकर उस क्रिलेको फ़त्ह करिलया, और वहांसे पानगढ़के किलेपर हमलह किया, जहांका चहुवान किलेदार उदयसिंहका तरफदार था. उसको फ़त्ह करके रायमञ्जने चित्तौड़को जाघेरा, और बहुत बड़ी लड़ाई होनेके बाद प्रभातमें चित्तौड़का किला भी फ़त्रह होगया. उदयसिंह भागकर कुम्भलमेरके किलेमें जाघुसे. फिर तो बागड़, छप्पन, मारवाड़, खैराड़ और बूंदी वग़ैरहके सब सर्दार लोग महाराणा रायमङकी फ़ौज़में आ हाज़िर हुए, और कुम्भलमेरको जाघेरा. जहांपर कुछ लड़ाई होनेके बाद उद्यसिंह निकल भागे, श्रीर कुल मेवाड़में महाराणा रायमछका राज्य होगया. उदय-सिंहके निकालनेका रुतान्त महाराणा रायमछके समयकी श्री एकलिंगजीके दक्षिणद्वारकी प्रशस्तिके ६६ वें श्लोकमें भी लिखा है.



यह महाराणा विक्रमी १५३० [हि०८७८ = ई० १४७३] में गदीनशीन हुए, और उदयसिंह कुम्भलमेरसे भागकर सोजतको चलेगये, जहांपर कुंवर बाघा राठौड़की बेटीके साथ उनकी शादी हुई थी. उनके बाल बच्चे भी उनसे वहीं वहांसे उदयसिंह अपने दोनों वेटों सूरजमळ और सैंसमळ समेत मांडूके बादशाह ग्यासुदीन ख्ल्जीके पास गये. बादशाहने इनका कुल हाल सुनकर मदद देनेका इक्रार किया, श्रोर उदयसिंहने अपनी बेटीकी शादी बादशाहसे करना कुबूल करिया. जब उद्यसिंह बाद्शाहसे विदा होकर अपने डेरेको आने लगे, उस समय रास्तेमें उनपर एकाएक बिजली आगिरी, जिससे बापके मारनेका फल पाकर दूसरी दुन्याको कूच किया. इनके मरनेके बाद सूरजमळ और सेंसमळने बादशाह ग्यासुद्दीनसे ऋर्ज् की, कि आप मदद करके मेवाड्का राज्य हमको वापस दिला-देवें. तब बादशाह अपनी जर्रार फ़ौज लेकर उनकी मददके वास्ते चित्तींड्पर चढ़ा. यह आपसकी फूट ग्यासुद्दीनके लिये फायदहमन्द हुई; क्योंकि आपसके लड़ाई झगड़ोंके कारण रियासत नाताकृत होगई थी, और राज्यका जो विभव उदयसिंहके हाथमें था, उसको वह अपने साथ ही छेगये. इसके सिवा मुल्ककी आमदनी भी कम होगई थी, तो ऐसी हालतमें एक ज़बरदस्त दुश्मनका मुक़ाबलह करके उसपर फत्ह पाना ईश्वरके भरोसेपर ही समझना चाहिये.

ग्यासुद्दीनने अपनी ज़बरद्स्त फ़ौजसे किछे चित्तौड़को आघरा, और शक जातिके (मुसल्मान) छोगोंने किछेपर बड़े बड़े हमछे किये, जिसमें उन छोगोंका अफ़्सर मारागया. फिर महाराणा रायमछ अपनी फ़ौजको दुरुस्त करके किछेसे बाहिर निकछे और उन्होंने बादशाह ग्यासुद्दीनकी फ़ौजपर हमछह किया. इस हमछहमें सुल्तानने भागकर मांडूका रास्तह छिया, और उसकी कुछ फ़ौज तितर-

बितर होगई. इस फ़त्हके हालकी तस्दीक श्रीएकलिङ्गजीके दक्षिण द्वारकी त्रशास्तिके व छोक ६८–७१ से होती है.

इस अरसेमें महाराणा रायमछ तो बेखटके होकर आरामसे राज्य करने छगे, क्योंकि ग्यासुद्दीन जैसे बड़े राञ्चके पराजय होनेसे आसपासके सब हुरमन उनसे दबगयेथे; छेकिन् गयासुद्दीन इस शिकस्तको सहन न कर सका. वह धीरे धीरे छड़ाईका सामान एकड़ा करता रहा, और कुछ अरसे बाद आप तो मांडूके किछमें रहा, और अपने सेनापित व रिश्तेदार ज़करख़ांको अपनी सारी ताकृतवर फ़ौज साथ देकर मेवाड़की तरफ़ रवानह किया. उसने आकर मेवाड़के पूर्वी हिस्सहमें छूट मार मचाई; तब हाड़ा चाचकदेवने, जो उस समय बेगूंका जागीरदार था, महाराणाके पास हाज़िर होकर फ़्यांद की, कि ज़फ़रख़ां मिलकने फ़ौज छाकर कुछ मुल्कको बर्बाद करिदया है, और कोटा, भैंसरोड़ व सोपरतक अपने थानेदार भी मुक्रेर करिदयो हैं. यह सुनकर महाराणा रायमछने ज़फ़रखांसे मुक़ावछह करनेके वास्ते फ़ौज तथ्यार की. इस छड़ाईका बयान " महाराणा रायमछका रासा " नामी यन्थमें छिखा है, जिसमें जिन सर्दारों तथा पासवानों वग़ैरहको जो घोड़े दियेगये उनके नाम छिखे हैं, वे नीचे दर्ज कियेजाते हैं:-

| <del></del>                       |                      |                         |              |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| सर्दारोंके नाम.                   | घोड़ोंके नाम.        | सर्दारोंके नाम.         | घोडोंके नाम. |
| कुंवर कल्याणमञ्ज (१).             | सोहन मुकट.           | सिंह सूवावत.            | सीचाणा.      |
| कुंवर प्रथ्वीराज.<br>कुंवर जयमाळ. | परेवा.<br>जैत तुरंग. | रावत् भवानीदास<br>सोढाः | सूंभरघो.     |
| कुंवर संयामसिंह.                  | जंगहत्थ.             | रावल उदयसिंह.           | उच्चेश्रवा,  |
| कुंवर पत्ता.                      | पंखराज.              | व्रह्मदास.              | वळोंहा.      |
| कुंवर रामसिंह.                    | रेवंत पसाव.          | कीता.                   | काछी.        |
| रावत् कांधल चूंडावत.              | मृग.                 | रामदास पुरोहित.         | मनमेल.       |
| रावत् सारंगदेव                    | सिंहला.              | राय विनोद प्रधान.       | अलवा.        |
| अजावत.                            |                      | श्रचला.                 | अमर ढाल.     |
| रावत् सूरजमञ्ज क्षेम-<br>करणोतः   | सूरज पसाव.           | सांवला.                 | शंकर पसाव.   |

<sup>(</sup>१) मालूम होता है, कि यह गागरीनके खीची राजाका बेटा था.

| सद्शिके नाम.                        | घोड़ोंके नाम.     | सर्दारोंके नाम.            | घोड़ोंके नाम. |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| भीमसिंह भाणावत.                     | नरिन्द्.          | भामा.                      | भगवती पसाव    |
| सावन्तसिंह जोधावत.                  | रिपुहण.           | वणवीर हाड़ा.               | विनोद्.       |
| पर्वतसिंह राठोड़.                   | हयथाट.            | भाखर चन्द्रावतः            | चित्रांगद.    |
| सुल्तानसिंह हाड़ा.                  | शृंगार हार.       | <b>जदा भांजावत</b> .       | नैनसुख.       |
| महेश.<br>देवीदास.                   | मेघनाद.<br>हयदीप. | राव जयब्रह्म<br>वीरमदेवोत. | मोर.          |
| देवड़ा पूंजा.                       | भ्रमर.            | सारंग रायमङ्घोत.           | सेंसरूप.      |
| रघुनाथ गोंड.                        | लाडो.             | नरपाल.                     | करड़ो.        |
| सगता (शक्ता) गेपावत.                | गजकेसरी.          | भारमञ्ज.                   | पंचरेण.       |
| नाथू रायमङ्कोत.                     | जगरूप.            | रघुनाथ सोठंखी.             | रींछड़ो.      |
| रामदास.                             | पेखणा.            | सोलंखी मेघ खेतावत.         | सपंख.         |
| सूरजसेन सोठंखी.                     | कोड़ीधज.          | रघुनाथ सोछंखी.             | हीरो.         |
| नेतसी.                              | कमल.              | बाला.                      | बोर.          |
| जोगायत डूंगरोत.                     | जशकलश.            | चरड़ा.                     | सांवकरण.      |
| सांवल सोलंबी.                       | हाथीराव.          | मूला.                      | मनवश.         |
| हंसा बालणोत.                        | हंस.              | लोका.                      | ळाखीणो.       |
| राव सुल्तान.                        | श्रारवी.          | भीमसिंह.                   | रूपरेख.       |
| ਲੀਲਾ.                               | लाडलो.            | पुंवार राघव महपावतः        | लटियालो.      |
| सांखला कांधल मेहावत.                | द्लभंजन.          | करणा.                      | सहजोग.        |
| सिंह समरावत.                        | सारंग.            | रायसिंह.                   | सालहो.        |
| चरड़ा.                              | हयविनोद्.         | सोढा चाचावत.               | नीलो.         |
| तेजसी.                              | तरंजड़ा.          | कर्णसिंह डोडिया.           | चंचलो.        |
| नारायणदास कर्मसिंहोत.               | निर्मोलक.         | तम्बकदास बाघेला.           | छींपड़ो.      |
| भाखर हाड़ा.                         | सिंहला.           | हुछ दूदा छोहटोत.           | हीरो.         |
| शत्रुसिंहका पोता.<br>हटीसिंह हाड़ा. | बांद्रा.          | हाजा.                      | हरलंगल.       |
| तेजा.                               | तेजंगल.           | महासाणी महेश.              | माणक.         |

| सद्शिंके नाम.      | घोड़ोंके नाम. | सद्गिरोंके नाम.       | घोडोंके नाम. |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| जोगा राठींड़.      | सायर.         | मेरा.                 | जगमोहन.      |
| छपन्या राठौड़ भाण. | रेणायर.       | रणभमशाह सहणावत.       | सालहा.       |
| मालदेव.            | मनरंजन.       | राजसिंह रामसिंहोत.    | सोहन.        |
| सूवा वीसावत.       | साहणदीप.      | कायस्थ हंसराज कालावतः | નીઝહો.       |
| सगता ( शक्ता).     | सारंग.        | कायस्थ कान्ह.         | केवड़ो.      |
| हरदेह.             | हंसमनः        | निशानदार.             | गरुड.        |
| जैसा बालेचा.       | विहंग.        | छत्रधारी.             | निकलंक.      |
| खेसा.              | चित्रंग.      | तम्बोलदार.            | सुचंग.       |
| रावत् जोगा.        | रणधवल.        | पाणेरी.               | मोतीरंग.     |
| पर्वत.             | पारावत.       | हिरिदास कपड़दार.      | पदार्थ.      |
| भांडा सींघल.       | द्ल शृंगार.   | राव दूल्हा.           | रेवंत.       |
| खंगार.             | कटार्मछ.      | आयण महासाणी.          | बाल सिरताज   |
| हरराज-             | रूपड़ो.       |                       |              |

इसतरहपर सब राजपूत सर्दारोंको महाराणाने घोड़े दिये, श्रोर श्राप रूपमळ घोड़ेपर सबार होकर आसेर, रायसेन, चन्देरी, नरवर, बूंदी श्रामेर, सांभर, अजमेर, चाटसू, ठाळसोट, मारहोट, और टोडा वगैरहके राजाश्रों व सर्दारों समेत चित्तौड़से कूच करके मांडळगढ़की तरफ श्राये, जहां माळिक ज़फरख़ांसे ळड़ाई शुरू हुई. इस ळड़ाईमें बहुतसे राजपूत काम आये, छेकिन मुसल्मानोंके सेकड़ों सर्दारोंके मारेजानेपर ज़फ़रख़ां भाग निकळा, श्रोर महाराणाकी फ़ौजने उसका पीछा किया. छिखा है, कि इस सेनाने मांडूके पास ख़ैराबाद नामी एक गांवको जाळूटा, जहांपर ग्यासुदीनने महाराणाके पास श्रापने मोतमदोंके साथ पेशकश भेजा.

जपर लिखा हुआ हाल महाराणा रायमछके रासासे लिखा गया है, जो उसी जमानहका बना हुआ है, और जिसकी साक्षी उन्हीं महाराणाके जमानहकी श्रीएकिलंगजीके दक्षिण द्वारकी प्रशस्तिके श्लोक ७७ – ७८ देते हैं.

इसके बाद एक दिन चित्तों हुपर गृयासुद्दीन खळ्जीका मोतमद आया. महाराणा रायमछ उससे सुळहकी बातें कर रहे थे, कि इतनेमें महाराणाके बड़े कुंवर प्रथ्वीराज आये, और महाराणाको मोतमदसे आजिज़ी (नम्रता) की बातें करते हुए सुनकर उनको गुरुसह आया, और कहा, कि हुजूर क्या मुसंल्मानोंसे दबकर ऐसी आजिज़ी

करते हैं ? इस बातके सुनते ही वह मोतमद गुस्से होकर उठ खड़ा हुआ, और अपने डेरेपर जाकर मांडूकी तरफ़ रवानह होगया. मांडू पहुंचकर उसने कुल हाल ग्यासुद्दीनकी कह सुनाया. ग्यासुद्दीन अगली बातसे तो जलता ही था, यह सुनकर और भी गुस्सेमें आया, और बड़ी जर्रार फ़ौज अपने साथ छेकर चित्तौड़की तरफ़ खानह हुआ. तरफ़से राजकुमार पृथ्वीराज भी अपने राजपूतोंको छेकर चढ़े, श्रीर मेवाड़ व मार-वाड़की सीमापर दोनों दलोंका मुकाबलह हुआ. तमाम दिन बड़ी बहादुरीके साथ दिल खोलकर दोनों ओरकी फ़ौजें लड़ती रहीं, और शामको दोनों फ़ौजें हटकर अपने अपने डेरोंमें आई. फिर रातके वक्त कुंवर एथ्वीराजने सोचा, कि मैंने इस वादशाहको पकड़कर हाज़िर करनेके छिये अपने पितासे कहा था, परन्तु ऐसा कर-दिखाना मुश्किल मालूम होता है, इसलिये अब कोई घोखेकी लड़ाई करना चाहिये. यह विचारकर उन्होंने अपनी फ़ौजमेंसे अच्छे अच्छे पांच सी राजपूत चुने, और उनको अपने साथ छेकर मालवी बादशाहके डेरोंकी तरफ़ रवानह हुए. दस दस पांच पांच राजपूत जुदे जुदे रास्तेसे बादशाही फ़ौजमें जा घुसे, और शाही डेरोंके पास पहुंचकर एकदम हमलह करादिया, और डेरोंमें जो बादशाही सिपाही थे उनको क़त्ल करके बाद-शाहको गिरिफ्तार करितया. जब बादशाहकी फ़ौज चारों तरफसे कुंवर पृथ्वीराजपर हमलह करनेको तय्यार हुई, तब ग्यासुद्दीन, जो राजकुमारके क्वजहमें था, अपनी फ़ौजके सर्दारोंको वुलन्द आवाज्से पुकारकर कहने लगा, कि अगर तुम लोग इन राजपूतोंपर हमलह करोगे, तो ये मुझको हर्गिज़ जीता न छोड़िंगे, मेरे ख़ैरख़वाह हो तो कोई भी मत बोलो. अपने मालिकके यह वचन सुनकर ग्यासुद्दीनकी फ़ौजके सर्दार खामोश होगये, और राजकुमार एथ्वीराज ग्यासुद्दीनको गिरिफ़्तार करके चित्तींड लेखाये, अर्थात् अपने वापके सामने जो वचन कहे थे वे सच्चे करिद्खाये. फिर एक महीनेके बाद गया-सुद्दीनको कुछ दण्ड छेकर छोड़िद्या. यह बात स्यातिकी पोथियोंमें छिखी है, तारीख़ फ़िरिश्तह वग़ैरह फ़ार्सी किताबोंमें इसका कुछ भी ज़िक्र नहीं है, बल्कि फ़िरिश्तह और दूसरी कई फ़ार्सी किताबोंमें छिखा है, कि ग्यासुद्दीन गद्दीनशीन होनेके बाद बाहिर ही नहीं निकला, वह ऐश व .इश्रतमें मश्गूल होगया.

महाराणा रायमछके १३ कुंवर और २ राजकुमारियां थीं, जिनके नाम ये हैं:9-एथ्वीराज, २- जयमछ, ३-संग्रामिसह, ४-पत्ता, ५-रामिसह, ६- भवानीदास,
9- कृष्णदास, ८- नारायणदास, ९- शंकरदास, १०- देवीदास, ११-सुन्दरदास,
१२- ईसरदास, और १३- वेणीदास; १- आनन्द कुंवरबाई, और २-दमाबाई, जो सिरोहीके जगमाछ देवड़ाकों व्याही गई.



एक दिनका ज़िक्र है, कि राजकुमार प्रथ्वीराज, जयमञ्ज श्रीर संग्रामसिंह, तीनों आइयोंने एक विद्वान ज्योतिषीको अपनी अपनी जन्मपत्रियां दिखलाई. देखकर उस भविष्यत् वकाने कहा, कि यह तो एथ्वीराज और जयमञ्जे भी अच्छे पड़े हैं, परन्तु मेवाड़का राज्य संयामसिंह करेगा. इसपर दोनों भाइयोंने नाराज़ होकर छोटे भाई संग्रामसिंहके मारनेका इरादह किया, और प्रथ्वीराजने तलवारकी हूल मारी, जिससे संयामसिंहकी आंख फूटगई. इसी आरसेमें इनके काका सूरजमल आगये, उन्होंने दोनों भाइयोंको ठठकारकर कहा, कि यह क्या दुराचार करते हो ? सूरज-मळको देखकर आपसका विरोध बन्ध होगया, और सूरजमळने सांगाको ऋपने मकानपर लाकर पट्टी वर्गेरहसे आंखका इलाज किया. थोड़े ही दिन पीछे भाइयोंमें आपसका विरोध बढ़ता देखकर सूरजमछने अपने भतीजोंको समझाया, कि तुम आपसमें क्यों कटते मरते हो, ज्योतिषियोंके कहनेपर अमल नहीं करना चाहिये. अलावह इसके अभीतक महाराणा रायमछ राज्य करते हैं, इसिछिये ऐसा विचार करना ही बुरी बात है; इसके उपरान्त यदि तुम राज्य मिलनेकी भविष्यत् वार्ताही सुनना चाहते हो, तो श्रीएकलिङ्गजीसे पूर्व नाहरमगराके पास भीमल गांवमें तुंगल कुलके चारणकी बेटी बीरी नामी देवीका अवतार रहती है, उससे दर्शाप्त करो. तव यह बात सुनकर उक्त तीनों भाई अपने काका सूरजमछ सहित नाहरमगराकी तरफ़ रवानह हुए, और भीमल गांवमें पहुंचकर बीरीके यहां गये. बीरीने कहा, कि आज तो तुम अपने डेरेपर जाओ, कल सुब्ह ही देवीके मन्दिरमें आना. यह सुनकर उस वक्त तो ये अपने डेरेपर चले आये, और दूसरे दिन सुव्ह होते ही देवीके मन्दिरमें गये. देवीकी मूर्तिके दर्शन करके प्रथ्वीराज तो एक तरफ़ एक सिंहासन पड़ा था उसपर जा वैठा, और उसी सिंहासनके कोनेपर जयमळ भी बैठगया, और सिंहासनके सामने एक गादी विछी थी उसपर सांगा श्रीर गादीके कोनेपर सूरजसङ बैठगये. देरके बाद वह शक्तिका अवतार (बीरी) आई. उसको सबने उठकर प्रणाम किया, और कहा, कि बाई हम एक कामके वास्ते आपके पास आये हैं. तब बीरीने कहा, कि वीर हमने तुम्हारे आनेका कारण पहिछेहीसे समऋछिया, और उसका जवाब भी होगया, परन्तु तुमको कहना वाक़ी है इसिछिये कहती हूं, कि यह गादी जो मैंने मेवाड़के मालिकके लिये विछाई थी उसपर तो संग्रामसिंह बैठगया, जो इस मुल्कका मालिक होगा, श्रोर गादीके कोनेपर सूरजमळ बैठा है, इसिछये इस मुल्कके थोड़ेसे कोनेका मुख्तार यह होगा, और प्रथ्वीराज व जयमछ दोनों दूसरोंके हाथसे मारेजावेंगे. मुखसे ये वचन निकलते ही एथ्वीराज श्रीर जयमङ दोनोंने संशामसिंहपर शस्त्र चलाना शुरू किया, श्रोर इधरसे संग्रामिंह व सूरजमछ भी तय्यार हुए. श्रन्तमें नतीजह ﴿

🦃 यह हुआ, कि प्रथ्वीराज और सूरजमञ्ज तो ज़ियादह घायल होकर वहीं गिरगये, 🏶 और सांगा अपने घोड़ेपर सवार होकर भागा. जयमहने सोचा, कि एथ्वीराज और सूरजमळ तो मरे ही होंगे, अब संयामसिंह बाक़ी रहा है, येदि इसको मारडालूं, तो राज्यका मालिक मैं ही रहूंगा, श्रोर देवीके वचन भी श्रमत्य होजायेंगे. करके वह अपने साथी राजपूतोंको साथ छेकर संग्रामिंहके पीछे चढ़ दौड़ा. संग्रामिंह एक दिन श्रोर एक रातमें सेवंत्री गांवमें पहुंचा, जहां महाराणा हमीरसिंहका बनाया हुआ रूपनारायणका प्रसिद्ध मन्दिर है. वहांपर राठौड़ वीदा जैतमङ्कोत मारवाड़से दर्शन करनेको आया था, उसने सांगाको खूनसे तर बतर देखकर घोड़ेसे उतारा और उसके घावोंपर पट्टी बांधी. इसी ऋरसेमें जयमछ भी अपने साथियों सहित आपहुंचा, और वीदासे कहा, कि सांगाको हमारे सुपुर्द करदो, नहीं तो तुम भी मारेजान्त्रोगे. सांगाको सुपुर्द करनेसे इन्कार किया. इसपर जयमञ्जने छड़ाई शुरू करदी, तब वीदाने सांगाको तो मारवाड़की तरफ़ खानह किया, और श्राप वहां छड़कर मारागया. वीदाकी औलादमें कैलवा वाले हैं. निदान सांगाके न मिलनेसे जयमछ निराश होकर कुम्भलमेरके किलेमें चला आया, और इसी अरसेमें एथ्वीराज और सूरजमलके भी घाव अच्छे होगये. एथ्वीराजको महाराणा रायमञ्जने कहलाभेजा, कि ऐ दुराचारी पुत्र तू मुझको ऱ्याकर मुंह मत वतला, क्योंकि मेरे जीते जी ही राज्यके द्यर्थ तैने ऐसा क्केश बढ़ाया, श्रीर मेरा लिहाज़ कुछ भी नहीं किया, इसलिये तू चित्तौड़पर मत आ, जहां तेरी खुशी हो वहां रह. इस शर्मिन्दगीसे राजकुमार एथ्वीराज कुम्भलमेरमें जारहे.

श्रव राजकुमार संग्रामिसह (सांगा) का हाल सुनिये. जैसे इंग्लिस्तानके मइहूर वादशाह एल्फ़्रेडने एक गडिरयेके यहां भेड़ चराकर तक्कीफ़्के दिन गुज़ारे, श्रीर रोटी जल-जानेके कुसूरमें उस गडिरयेकी श्रीरतके मुंहसे बहुत कुछ वुरा भला सुना, उसी तरह संग्रामिसहने भी अपना घोड़ा छोड़कर एथ्वीराज श्रीर जयमह्रके भयसे मारवाड़में जाकर एक गडिरयेके यहां थोड़े दिनतक विश्राम किया, और वहांसे निकलकर श्रजमेरके नज्दीक श्रीनगरके ठाकुर कर्मचन्द पुंवारके यहां जारहे, जो एक बड़ा लुटेरा राजपूत था. इसके साथ दो दो तीन तीन हज़ार राजपूत चढ़ते थे, उन्हीं राजपूतोंमें सांगा भी अपना वेष बदले हुए विदेशी राजपूतके नामसे जारहे.

श्रव हम कुछ हाल कुंवर प्रथ्वीराज श्रोर उनके काका सूरजमल्लका लिखते हैं, जो इस तरहपर है, कि कुम्भलमेरके पास गोड़वाड़के ज़िलेमें मादड़ेचा बालेचा वगेरह पालवी राजपूत हुक्म नहीं मानते थे. कुंवर प्रथ्वीराजने उनपर धावा करना 🍇 शुरू किया, और आख़रको सब राजपूत उक्त राजकुमारके फ़र्मीबर्दार बनगये, छेकिन् ' देवसूरीके मादड़ेचा राजपूत काबूमें नहीं आये, बल्कि दंगा फुसाद व छड़ाई करते रहे. कुंवर प्रथ्वीराजने भी उनपर कई हमले किये, मगर देवसूरीका किला मज़्बूत होनेके सबब कबज़हमें न आसका. उसी ज़मानहमें माद्डेचोंके सम्बन्धी सोठंखी राजपूतों (जो सिरोहीके गांव लांछमें आरहे थे) और सिरोहीके राव लाखाके अप्रापसमें दुश्मनी पैदा होजानेके कारण राव छाखाने सोलंखियोंपर कई हमले किये, परन्तु रावके पांच सात हमले सोलंखी भोजने मारदिये. इसपर राव लाखा शर्मिन्दह होकर ईंडरके राजा भाणकी मदद छाया, और छांछके सोछंखियोंपर चढ़ा. लड़ाईमें सोलंबी भोज मारागया, और उसका बेटा रायमछ और रायमछके बेटे शंकरसी, सामन्तसी, सखरा, श्रीर भाण वहांसे भागकर कुंवर पृथ्वीराजके पास कुम्भळ-मेर पहुंचे. राजकुमार प्रथ्वीराजने इन लोगोंको कहा, कि हम तुमको देवस्रीका पटा देते हैं, तुम मादड़ेचोंको मारकर निकाल दो, और वहां अपना अमल करलो. सोलंखी रायमहाने अर्ज़ की, कि माद्डेचे तो हमारे सम्बन्धी हैं, मेरे लड़के उनके भान्जे हैं. राजकुमार एथ्वीराजने कहा, कि अगर तुमको ठिकाना छेना है, तो यही मिलेगा. तव ठाचार सोठंखी रायमछने भी राजकुमारका कहना मन्जूर किया, श्रीर प्रथम श्रपने छड़के शंकरसी व सामन्तसीको उनकी ननसाल देवसूरी भेजकर पीछेसे आप भी बहुतसे छोगोंके साथ वहां पहुंचा. भीतरसे रायमछके छड़के शंकरसी और सामन्तसीका इशारह पाकर लोग घुस पड़े, श्रोर माद्डेचा सांडा वरेगरह कितनेही राजपूतोंको मारकर क़िला फ़त्ह करलिया. क़िला देवसूरी फ़त्ह करके रायम हने कुंवर प्रथ्वीराजसे जाकर मुज्रा किया; तब राजकुमारने १४० गांव सहित देवसूरीका पट्टा उसको लिख-दिया, जिसकी तफ्सील यह है:-- आगरया गांव १२, बांसरोट गांव १२, धामएया गांव १२, सेवंत्री गांव १२, देवसूरी गांव १२, ढोलाणा गांव १२, आना, कर्णवास, वांसड़ा, मांडपुरा, केशूळी, गांथी, गोडला और चावड़चा वग़ैरह. रायमछके बेटे शंकरसीकी श्रोलाद जीलवाड़ा गांवमें और सामन्तसीकी औलाद रूपनगरमें मौजूद है, जो मेवाड़के वत्तीस सर्दारोंमें गिने जाते हैं.

जब कुंवर पृथ्वीराजने गोड़वाड़ व मगरा वग़ैरह ज़िलोंमें अपनी हुकूमत अच्छी तरह जमाली श्रीर उनके छोटे भाई जयमछ भी उन्हींके पास मौजूद थे, उस समय **उ**ङ्घाखां पठानने सोलंखियोंसे टोडा छीनलिया, जिससे सोलंखी लोग चित्तौड्पर चले आये. महाराणाने राव इयामसिंह सोलंखीको बदनौरका पट्टा दिया. श्यामसिंहका देहान्त होगया और राव सुल्तान बदनौरमें गदीनशीन हुआ, तब 🎡 कुम्भलमेरसे कुंवर जयमछने राव सुल्तानको कहलाया, कि तुम्हारी बहिन खूबसूरत 🎡 सुनी जाती है, यदि पहिले मुझे बतलादों तो मैं उसके साथ शादी करूं. राव सुल्तानने जवाब दिया, कि राजपूतकी बेटी पहिले नहीं दिखाई जाती, और आपको शादी करना मन्जूर हो, तो हमको इन्कार नहीं है. इसपर जयमछने कहा, कि मैंने कहा उसी तरह करना होगा. तब राव सुल्तानने अपने साले सांखला रत्नसिंहको भेजकर जयमहरसे कहलाया, कि हम परदेशी राजपूतोंको आपके पिताने मुसीबतके वक्तमें रक्खा है, इसिलये हम नम्रताके साथ कहते हैं, कि ऐसा नहीं करना चाहिये; लेकिन् जयम हने उनके कहनेपर कुछ भी ख़याल नहीं किया, ऋौर एकदम चढ़ाईकी तय्यारी करदी. यह कुल हाल सांखला रत्नसिंहने अपने बहनोई राव सुल्तानसे मुफ़्स्सल तौरपर जा कहा. तब राव सुल्तानने महाराणाका नमक खानेके ख़्यालसे लड़ाई करना तो उचित नहीं समभा, श्रोर कुछ सामान छकड़ोंमें भरकर अपने सब श्रादमियों समेत बदनौर छोड़कर चछदिया. इधरसे कुंवर जयमङ भी अपने राजपूतों सहित बदनौर पहुंचा, परन्तु गांव खाळी पाया, तब वहांसे रवानह होकर राव सुल्तानके पीछे लगा, श्रीर बदनीरसे सात कोसके फ़ासिलहपर गांव त्याकड़सादाके पास सुल्तानके लोगोंको जालिया. मञ्ऋलोंकी रौरानी देखकर राव सुल्तानकी ठकुरानी सांखलीने ऋपने भाई रत्नसिंहको कहा, कि दुर्मन आपहुंचे हैं. यह सुनते ही रत्नसिंह अपने घोड़ेका तंग संभालकर पीछा फिरा, श्रोर जयमङ्के लड्करमें श्राकर कुंवर जयमङ्को मज्ञ्ञलकी रौदानीसे घुड़वहलमें वैठा देखकर कहा, कि कुंवर साहिव सांखला रताका मुज्रा पहुंचे, और यह कहते ही वर्छींसे कुंवर जयमङ्का काम तमाम करडाला. जयमङ्के साथके राजपूतोंने भी रलसिंहको उसी जगह मारिछया. जयमङकी दाह क्रिया उसी मकामपर कीगई जहांपर कि वह मारागया. जोकि जयमछने यह काम महाराणा रायमछके विना हुक्म किया था, इस वास्ते जयमछके राजपूतोंने सोठंखियोंका पीछा छोड़िदया, ऋौर कुम्भलमेरको छोट आये. फिर राव सुल्तानने वदनौर त्र्याकर सब हालकी स्त्रज़ीं महाराणा रायमञ्जके द्वारमें भेजदी. तव महाराणाने फ़र्माया, कि उसी कुपूतका कुसूर था, राव सुल्तानका कुछ कुसूर नहीं है. इसके वाद कुंवर पृथ्वीराजको सुल्तानने वड़ी नम्बताके साथ कहलाया, कि आप मेरी वहिन तारादेके साथ अपनी शादी करलें, जिसको राजकुमारने मन्जूर करके शादी करली.

शादी होनेके वाद सोलंखियोंने राजकुमारसे ऋर्ज़ की, कि हमारा वतन ल्लाख़ां पठानने छीनलिया है, वह ऋाप मदद करके पीछा दिलादेवें. सोलंखियोंके ऋर्ज़ करनेपर ५०० सवार लेकर कुंवर एथ्वीराजने तुरन्त ही टोडेपर चढ़ाई करदीं, उस 🏶 तरफ्से ल्हाख़ां पठान भी अपनी जम्इयत लेकर मुकाबलहको आया, श्रोर लड़ाई 👺 हुई, जिसमें लङ्काखां मारागया. राजकुमारने टोडा फ़त्ह करके राव सुल्तानके सुपुर्द किया. उन दिनों अजमेरमें बाद्शाही सुबेदार मुसल्मान था. यह हाल सुनकर वह ल्लाखांकी मददके वास्ते अजमेरसे खानह हुआ. कुंवर एथ्वीराजने उसको आता हुआ सुनकर अजमेरके नज्दीक ही जालिया; वहांपर भी लड़ाई हुई, जिसमें स्वेदार मारागया, और कुंवर प्रथ्वीराजने फ़त्ह पाई. इस लड़ाईमें बहुतसे राजपूत मारे-गये. कुंवर एथ्वीराज वापस छोटकर कुम्भछमेरको आये. इसी आरसहमें महाराणा मोकलका पोता और क्षेमकरणका बेटा रावत् सूरजमळ और महाराणा लाखाका पोता रावत् अज्जाका बेटा रावत् सारंगदेव दोनोंने महाराणा रायम ससे कहा, कि दस्तूरके मुवाफ़िक हमको जागीर मिलनी चाहिये. तब महाराणा रायमछने भेंसरोड़का पर्गनह सूरजमळ और सारंगदेवको जागीरमें देदिया. यह बात सुनकर राजकुमार एथ्वी-राजने महाराणा रायमञ्जको लिखा, कि हुजूरने इन दोनोंको पांच लाखकी जागीर देदी; अगर इसी तरह छोटोंको इतनी जागीरें मिलतीं, तो अवतक हुजूरके पास मेवाड़का कुछ भी हिस्सह वाकी नहीं रहता. इसपर महाराणा रायमछने राजकुमारके नाम रुक्का लिखा, कि हमने तो भैंसरोड़गढ़ देदिया, अगर तुमको यह बात बुरी मालूम हुई हो, तो तुम और वे आपसमें समभलो. महाराणा रायमञ्ज उस वक्त कुंवर प्रथ्वीराजका लिहाज़ रखते थे, और रावत् सूरजमळ और सारंगदेवसे भी द्वते थे, इसलिये उनको तो जागीर देदी, श्रीर इनको ऐसा जवाव छिखदिया. महाराणाका रुका वांचते ही कुंवर पृथ्वीराजने अपने दो हजार सवारोंको साथ छेकर भैंसरोड़गढ़पर चढ़ाई करदी, और गढ़के दर्वाज़े खुळे पाकर भीतर घुसगये. जिन छोगोंने सामना किया उनको मारा और बाक़ी लोगोंके शस्त्र छीनलिये. रावत् सूरजमळ श्रीर सारंगदेव क़िलेसे भाग निकले. कुंवर पृथ्वीराजने इन दोनोंके श्रीरत व बच्चोंको किलेसे निकालदिया. सूरजमळ श्रोर सारंगदेव दोनों मेवाड्से निकलकर मांडू पहुंचे, श्रोर वहां जाकर वादशाह नासिरुद्दीन खळ्जीसे मदद चाही. वादशाहने दुश्मनके घरकी फूट देखकर इन दोनोंको अपनी जम्इयतके साथ वहुत कुछ खातिर व तसछी करके मेवाड़पर भेजा. महाराणा रायमळने भी इनकी आमद सुनकर अपनी फ़ौजको दुरुस्त किया. सूरजमळ और सारंगदेवने अपने औरत व बच्चोंको तो साद्डीमें रक्खा, और आप अपने राजपूतों और शाही फ़ौजको साथ छेकर चित्तोड़की तरफ़ खानह हुए. महाराणा रायमञ्जने भी चढ़ाई की. गम्भीरी नदीपर दोनों दुलोंका मुक़ाबलह हुआ, जिसमें दोनों तरफ़के बहादुरोंने दिल खोलकर खूब लड़ाई की, और महाराणा रायमल 🔏

👺 ज़रूमी हुए. क्रीब था, कि सूरजमञ्ज और सारंगदेव फ़त्रहकी नामवरी हासिल करते, 🎡 . छेकिन् कुंवर प्रथ्वीराज इन छोगोंके श्रानेकी ख़बर सुनकर कुम्भछमेरसे रवानह होकर ऐन लड़ाईके वक्तमें आ पहुंचे. सूरजम्ह, सारगदेव ऋौर पृथ्वीराज आपसमें खूब लड़कर ज्रुमी हुए, श्रीर फ्तुहका मंडा प्रथ्वीराजके हाथमें रहा. सूरजम और सारंगदेव भागकर अपने डेरोंमें गये, और महाराणा रायमछको कुंवर एथ्वीराज पालकीमें डालकर डेरोंमें लाये. दोनों तरफ़के लोग अपने अपने घायलोंको संभालकर डेरोंमें लेगये, और मईम पट्टी कीगई. राजकुमार प्रथ्वीराजने महाराणाके ज़रुमोंका इलाज किया, श्रीर पहर रात गये घोड़ेपर सवार होकर अकेले रावत् सूरजमलके डेरोंमें पहुंचे. जरुमोंपर भी पिटटयां बंधी थीं, वह एथ्वीराजको आते हुए देखकर उठ खड़ा हुआ. प्रथ्वीराजने कहा, कि काकाजी खुश हो ? सूरजमछने जवाब दिया, कि तुम्हारे मिलनेसे ज़ियादह खुशी हुई. प्रथ्वीराजने कहा, कि काकाजी, मैं भी श्रीदाजीराज (१) के ज्रुमोंपर पट्टी बांधकर आया हूं. सूरजमझने कहा, कि भतीज राजपूतोंके यही काम हैं. एथ्वीराज बोले, कि काकाजी मैं आपको भालेकी नोकसे दुवे उतनी भी ज़मीन नहीं दूंगा. इसपर सूरजमछ वोला, कि भतीज मैं भी आपको एक पलंगके नीचे त्रावे जितनी ज़मीनपर आरामसे त्रमल नहीं करने दूंगा. तव एथ्वीराजने कहा, कि मैं फिर आऊंगा होश्यार रहना. सूरजमछ वोला, कि भतीज जल्दी आना, मैं भी हाज़िर हूं. प्रथ्वीराजने कहा कलही आऊंगा. सूरजमझ वोला, कि बहुत श्रच्छा. इस तरह वहस करनेके बाद राजकुमार अपने डेरोंमें छोट आये, और सुब्ह होते ही सवार हुए; सामनेसे सूरजमळ श्रोर सारंगदेव भी मुकाबलेको आये. रावत् सारंगदेवके शरीरपर ३५ ज़रूम और कुंवर एथ्वीराजके ७ ज़रूम लगे, और सूरजमल भी सरूत ज़रूमी हुआ, जिसको उसके साथवाले राजपूत वहांसे ले निकले, श्रीर कुंवर एथ्वीराज ज़रूमी होनेकी हालतमें महाराणाके पास गये, जिनको साथ लेकर महाराणा चित्तीड़पर आये. दोनों, तरफ ज़रूमोंका इलाज हुआ. इसके वाद सूरजमळ सादड़ी, और सारंगदेव बाठरड़ेमें रहने छगे. थोड़े दिनोंके वाद रावत् सूरजमळ सारंगदेवसे मिछनेके छिये बाठरड़े गये, कि उसीवक एक हज़ार सवार लेकर कुंवर प्रथ्वीराज वहां आपहुंचे. रातका समय होनेके सवव गांवका फलसा (२) लगा हुआ था, और भीतरको लोग आग जलाकर तप रहे थे. फलसा तोडकर राजकुमार तुरन्त ही गांवके भीतर घुसगये. राजपूतोंने

<sup>(</sup>१) मेवाड्के राजकुमार अपने पिताको दाजीराज कहते हैं.

<sup>(</sup>२) कांटे और लकड़ियोंसे बनी हुई फाटकको फलसा कहते हैं.

👺 हाथमें तलवारें पकड़ीं, श्रीर कितने ही लडकर मारेगये. एथ्वीराजसे चौनज़र होते ही सूरजमझने कहा, कि भतीज हम आपको नहीं मारना चाहते, क्योंकि आपके मारेजानेसे राज डूबता है, हमारे ऊपर तुम बेशक शस्त्र चलाओ. तब एथ्वीराजने लड़ाई मौकृक करदी, और सवारीसे उतरकर सूरजमछसे मिले और पूछा, कि काकाजी क्या करते थे ? उन्होंने कहा, कि भतीज बेखटके होकर बैठे हुए तपरहे थे. इसपर राजकुमारने कहा, कि काकाजी क्या मेरे जैसा दुश्मन सिरपर होनेकी हालतमें भी बेखेंकि होकर बैठना चाहिये ? ऐसी बातें करके सूरजमछ तो सुब्ह होते ही सादड़ीकी तरफ चला गया, और सारंगदेवको एथ्वीराजने कहा, कि चलो देवीके दर्शन करें. ये दोनों देवीके मन्दिरमें पहुंचे ऋौर बिछदान हुआ. कुंवर एध्वीराज उन ज़रूमोंको नहीं भूळा था, जो सारंगदेवके हाथसे पहिली लड़ाईमें उनके लगे थे. इसवक् इन्होंने भी मौका पाकर अपनी कमरसे कटारी निकाली श्रीर सारंगदेवके शरीरमें पार करदी. भी तलवारका वार किया, हेकिन् वह देवीके पाटपर जा लगी. सारंगदेवको मारनेके बाद कुंवर प्रथ्वीराज वहांसे रवानह होकर सादड़ी आये, श्रीर सूरजमछसे मिलकर जनानेमें गये, और अपनी काकीसे मुज्रा करके कहा, कि वहूजी मुभको भूख छगी है. सूरज-मछकी स्त्रीने भोजन तय्यार करके सामने रक्खा. यह खबर सुनकर सूरजमछ भीतर त्र्याये, और राजकुमारके साथ खानेमें श्रारीक हुए. तब सूरजमहकी श्रीरतने जिस चीजमें जहर मिलाया था, वह कटोरी उठाली. एथ्वीराज सूरजमङ्की तरफ़ देखने लगे. इसपर सूरजमङ्कने गुरसेमें आकर कहा, कि ऐ नादान में तो तेरे पिताका भाई हूं, इसिलये अपने खूनके जोशसे अपने फर्ज़न्दकी मृत्युको नहीं देखसक्ता, लेकिन् इस श्रीरतको तेरे मरनेकी क्या फ़िक्र है ? यह बात सुनकर प्रथ्वीराजने कहा, कि काकाजी अव सब मेवाड़का राज्य आपके लिये हाज़िर हैं. सूरजमझने कहा, कि मतीज अब हमको आपकी ज़मीनमें पानी पीनेकी भी सीगन्ध है. इसके बाद सूरजमझने वहांसे चलनेकी तय्यारी की. प्रथ्वीराजने बहुतेरा कहा, लेकिन् उसने एक भी न सुनी, और मेवाड़के किनारे कांठल (१) में जाकर वहांके भीलोंको ज़ेर करके अपना राज्य जमाया. सूरजमङकी श्रोलादका बयान इस इतिहासके दूसरे भागमें लिखा जावेगा.

सादड़िसे खानह होकर कुंवर प्रथ्वीराज पीछे कुम्मलमेरमें आये. इन्हीं दिनोंमें महाराणा रायमळकी विहन रमावाईके और उनके पित गिरनारके राजा मंडलीक जादवर्के त्र्यापसमें नाइतिफ़ाक़ी होगई. मंडलीकने रमाबाईको बहुत तक्लीफ़ दी. यह

<sup>(</sup> १ ) यह प्रतापगढ़के ज़िलेका नाम है.

ख़बर सुनकर कुंवर प्रथ्वीराजसे कब रहा जाता था, वह उसी वक्त अपने शूर वीरोंको कि साथ लेकर गिरनारपर चढ़ दोंड़े, और राजा मंडलीकको उसके महलोंमें सोते हुए जा द्वाया. मंडलीक उस वक्त बेख़बर था, उससे कुछ भी न बन पड़ा, और राज कुमारसे प्रार्थना करने लगा. तब राज कुमारने द्या करके मंडलीकके एक कानका कोना काट लिया, (१) और अपनी भूवा रमाबाईको पालकीमें विठाकर अपने साथ ले आये, जो उम्र भर यहीं रहीं, और उन्होंने कुम्भलमेरमें विष्णु भगवानका एक मन्दिर बनवाया. रमाबाईको जावरका पर्गनह महाराणा रायमछने जागीरमें दिया था, जहां उन्होंने रामस्वामीका मन्दिर और रामकुंड वग़ैरह इमारतें बनवाईं, जिनकी प्रतिष्ठा विक्रमी १५५४ चैत्र शुक्त ७ रविवार को हुई, उस मोकेपर महाराणा रायमछ और राजकुमार प्रथ्वीराजने निमन्त्रण भेजकर राजा मंडलीकको भी गिरनारसे बुलवाया था. इन इमारतोंका कुछ टत्तान्त महेश्वर पंडितने वहांकी प्रशस्तियोंमें लिखा है.

श्रव हम यहांपर राजकुमार पृथ्वीराजके इन्तिकालका दत्तान्त लिखते हैं. कुमार पृथ्वीराजकी बहिन आनन्दवाईकी शादी सिरोहीके राव जगमालके साथ हुई थी. वह दूसरी स्वियोंके बहकानेसे उनको वहुत दुख दिया करता था, यहांतक कि पलंगका पाया उनके हाथपर रखकर रातको सोता और कहता, कि तेरा वहादुर भाई कहां है, उसको सहायताके छिये वुलाञ्चो. उस पतिव्रताने तो ञ्चपने भाईको कुछ नहीं लिखा, लेकिन यह दत्तान्त किसी ज़रीएसे पृथ्वीराजके कानतक पहुंच गया, जिसको सुनकर इस शूर वीरसे खामोश न रहागया, और यह अपने राजपूतों सहित उसी वक्त सिरोहीको तरफ रवानह हुआ. राजकुमारने आधी रातके वक्त सिरोहीमें पहुंचकर दूसरे साथी राजपूर्तोंको तो गांवके बाहिर छोड़ा और आप अकेले राव जगमालके महलोंमें घुसगये. वहां क्या देखते हैं, कि आनन्दकुंवरवाईके हाथपर पलंगका पाया रखकर राव नींदमें वे खबर सो रहा है. पृथ्वीराजने तळवार मियानसे निकाळकर राव जग-मालको ठोकर मारी और कहा, कि ऐ राव मेरी बहिनको इस तरह तङ्कीफ़ देकर ऐसा गाफ़िल सोता है ? ठोकर लगते ही राव घवराकर उठा, और ञ्रानन्द कुंवर-वाईने भी पायेके नीचेसे हाथ खेंचिछिये, और अपने भाईके सामने झोली बिछाकर बोली, कि हे भाई मेरा सुहाग रक्खो, श्रीर मेरे पतिको जीवदान दो. श्रपनी बहिन की लाचारीसे राजकुमारने राव जगमालको जीवदान देकर कहा, कि आगेको खयाल रखना चाहिये. राव जगमालने राजकुमारसे बहुत कुछ प्रार्थना की, श्रोर श्रपने

<sup>(</sup> १ ) यह बात बड़वा भाटों और ख्यातकी पोथियोंसे छिखी है.

महलोंमें लेजाकर दावतकी तय्यारी की, राजकुमार तो साफ दिल थे, अपने राजपूतों सिहत रावका विश्वास करके ज़ियाफ़तमें मरगूल हुए, लेकिन् राव इस वारिदातसे बहुत रामिन्दह होगया था. जब राजकुमार कुम्भलमेरकी रुख्सत होने लगे, तब रावने तीन गोलियां, जिनमें ज़हर मिला हुआ था, राजकुमारको दीं, और कहा कि ये बंधेजकी वहुत फ़ायदेमन्द गोलियां हैं. राजकुमारने कुम्भलगढ़के नज़्दीक पहुंचकर एक गोली खाई, और थोड़ी दूर जाकर दूसरी, और इसी तरह तीसरी भी खाली. तीनों गोलियां खाते ही ज़हरने एकदम ऐसा असर किया, कि कुम्भलमेरके करीब पहुंचते पहुंचते उनका इन्तिकाल होगया. मामादेवके पास किले कुम्भलमेरमें उनकी दग्ध किया कीगई. इन राजकुमारकी एक छत्री किलेके क्रीब, जहां कि इनका इन्तिकाल हुआ था, और दूसरी दग्ध स्थानपर किलेमें मामादेवके स्थानपर बनी है. इनके साथ १६ सितयां हुई.

श्रव महाराणाके तीसरे कुंवर संशामित (सांगा) का उत्तान्त सुनिये. ऊपर िखा जाचुका है, कि कुंवर संशामित एथ्वीराजके भयसे मेवाड़ छोड़कर मारवाड़में कुछ दिनों एक गडिएयेक यहां दिन गुज़ारकर वहांसे अजमेरके ज़िले श्रीनगरके ठाकुर कर्मचन्द पुंवार महाहूर लुटेरेके पास जारहे, श्रीर श्रपने पास जो कुछ पिहननेका ज़ेवर था वह वेचकर घोड़ा ख़रीदिलिया. इन राजकुमारको बहुत दिनोंतक एथ्वीराजके भयसे राजकीय प्रकृतिको बदलकर लुटेरोंके गिरोहमें उन्हींके समान होकर रहना पड़ा.

एक दिनका ज़िक है, कि कर्मचन्द पुंवार कहीं से घाड़ा डाठकर पीछा आता था; उसने रास्तेक किसी एक जंगठमें अपने साथियों सहित ठहरकर आराम िख्या. साथवा-ठों में से हरएक इाल्म टक्षों की छाया में, जहां जिसके दिठमें आया ठहरगया; एक बड़के नीचे राजकुमार संग्रामिसहने भी अपना घोड़ा वांधिदया, और जीनपोश विछाकर सोरहे. उस वक्त कर्मचन्दके राजपूतों में से बाठचा जयिसह और जामा सींधठ दोनों अपने अपने साथियों की ख़बरगीरी के ठिये फिरते हुए इतिफ़ाकसे उस बड़के पास आनिक छे. बड़के पत्तों के वीच में होकर सूर्यकी किरणें राजकुमार संग्रामिसहके मुंहपर गिरने ठगीं, तव उस बड़की जड़ों में से एक काठे सांपने निकठकर अपने फनसे छाया (१) करठी. ये दोनों राजपूत इस बातको देखकर बड़े तअं जुवमें आये, और दौड़कर कर्मचन्दसे सारा हाठ वयान करके कहा, कि वह कोई राजा या राजकुमार है, क्यों कि सांप इस तरह किसी के सिरपर अपने फनसे छाया नहीं करता. कर्मचन्द भी दौड़कर

<sup>(</sup>१) यह बात हिन्दुस्तानमें मज्ञाहूर है, किं ऐसी हालत होनेपर लोग छत्रधारी राजा होनेके लिये शुभ शकुन ख़याल करते हैं.

🎡 बड़के पास आया, तो वैसाही दिखाई दिया. 🛚 इसके बाद सर्प तो बिल्में घुसगया, श्रीर 🎡 इन्होंनें सांगाको जगाकर कहा, कि सच कहो आप कौन हो ? तब उन्होंने कहा, कि मैं सीसोदिया राजपूत हूं, और संयामसिंह मेरा नाम है; इसके सिवा मेरा ज़ियादह हाल द्याप्तत करनेसे आपको क्या मत्लब है ? यह सुनकर कर्मचन्दको और भी ज़ियादह शक हुआ, कि यह शायद महाराणा रायमछके छोटे कुंबर संग्रामसिंह हैं, जिनका बहुत दिनोंसे पता नहीं है, और इसी सबबसे यह अपना हाल छिपाते होंगे. ऐसा अनुमान करके कर्मचन्दने राजकुमारसे कहा, कि हम जानते हैं, आप महाराणा रायमछके छोटे पुत्र संग्रामसिंह हैं, अगर ऐसाही है तो आपको इसतरह छिपकर नहीं रहना चाहिये; हम भी राजपूत हैं, यदि राजकुमार प्रथ्वीराज आपपर चढ़कर आवेंगे, तो हम सैकड़ों राजपूत आपके लिये उनसे मुकाबलह करनेको तय्यार हैं. यह सुनकर राजकुमारने भी अपना सारा सचा हाल कह सुनाया. राजकुमारको कर्मचन्द अपने घर श्रीनगर ले आया, और श्रपनी बेटीका विवाह उनके साथ करिदया. यह हाल सुनकर राजकुमार पृथ्वीराजको वड़ा गुरुसह आया, श्रोर उन्होंने कर्मचन्द पुंवारपर चढ़ाई करनेका पूरा इरादह करिया; लेकिन् उसी श्रासहमें उनको श्रापनी बहिनकी तक्कीफ सुनकर पहिले सिरोहीकी तरफ़ जाना पड़ा, और वहांसे पीछे त्राते वक्त रास्ते हीमें देहान्त हो गया, जैसा कि पहिले वयान हो चुका है.

जबिक महाराणा रायमछको एथ्वीराज और जयमछके मरजानेका बहुत शोक हुआ, और उसी रंजके सद्मेसे वह अधिक वीमार होगये, तव उन्होंने राजकुमार संग्रामिंहको कर्मचन्द पुंवारके यहां सुनकर उनके पास आदमी भेजे. महाराणाका आज्ञापत्र देखते ही कर्मचन्द पुंवार राजकुमारको छेकर चित्तौड़ हाज़िर हुआ. अपने पुत्रको देखकर महाराणाने वड़ा ही स्नेह प्रगट किया, और कर्मचन्दको अपने उमरावोंमें दाख़िल करके वहुतसी जागीर निकालदी. कर्मचन्दके वंशमें अवभी बत्तीस सदीरों में वंबोरीके ठाकुर मौजूद हैं, जिनका हाल इतिहासके दूसरे भागमें लिखाजायेगा.

विक्रमी १५६५ [हि॰ ९१४ = ई॰ १५०८ ]में महाराणा रायमछका देहान्त हुआ, श्रोर उसी सालमें महाराणा संग्रामिह गादी विराजे. उद्यकरणके वक्तमें श्रीएकिछिङ्गजीका मन्दिर गिरगया था उसको महाराणा रायमछने पीछा बनवाया, श्रीर कितनेएक गांव जो उदयकरणके वक्तमें खालिसे होगये थे, वे पीछे भेट किये, श्रीर थूर नामी गांव गोपाल भट्टको दिया— (देखो शेप संग्रह). महाराणा रायमछकी महाराणी जोधपुरके राव जोधाकी वेटी शृंगारदेवीने घोसूंडी गांवमें एक बावड़ी तब्यार करवाई थी — (देखो शेप संग्रह).



गुजरात देशमें हठवद एक ठिकाना है, वहांके राज भाठा राजसिंहके बेटे अजा और सज्जा अपने भाइयोंके बख़ेड़ेसे निकठकर विक्रमी १५६३ [हि॰ ९१२ = ई॰ १५०६] में मेवाड़में आये, और महाराणा रायमछकी सेवामें रहे थे. उन दोनों भाइयोंकी औछादके पांच ठिकाने अभीतक मेवाड़में मौजूद हैं:— अव्वठ द्रजहके उमरावोंमें १—सादड़ी, २—देठवाड़ा और ३—गोगूंदा; और दूसरे द्रजहके सर्दारोंमें १—ताणा, व २— झाड़ोठ. इनका सविस्तर वर्णन उमराव सर्दारोंके वयानमें किया जायेगा.





**──**○0≈%%90

विक्रमी १५६५ ज्येष्ठ शुक्क ५ [हि० ९१४ ता० ४ मुहर्रम = .ई० १५०८ ता० ४ मई] को महाराणा संयामिसंह गद्दी विराजे. इन्होंने राजगद्दीपर बैठते ही कर्मचन्द पुंवारको उसकी सेवाके अनुसार अजमेरका पट्टा जागीरमें लिखदिया, श्रीर उसे श्रपने उमरावोंमें अञ्बल दरजहका उमराव बनाया.

जब दिल्लीके बादशाह इव्राहीम लोदीने सुना, कि महाराणा संग्रामसिंहने शाही मुल्कपर अपना क़्वज़ह जमाना शुरू किया है, तो वह भी दिझीका वादशाह होनेके कारण ऐसी बात सुनकर खामोश न रहसका, और बड़ा भारी छश्कर तय्यार करके मेवाड़की तरफ रवानह हुन्त्रा. यह ख़वर सुनकर इधरसे महाराणा संग्रामिसहने भी अपने वहादुर राजपूतों सहित कूच किया. हाड़ौतीकी सीमापर खातोली गांवके पास दोनों फ़ौजोंका मुक़ावलह हुआ. दो पहरतक लड़ाई होती रहनेके बाद शाही फ़ौज भाग निकली. वादशाह इव्राहीम लोदीने फ़ौजको ठहरानेके लिये बहुतसी कोशिश की, लेकिन् एकमें भी काम्याव न हुआ. तव लाचार उसको भी फ़ौजके साथ भागना पड़ा; लेकिन् उसके एक शाहज़ादहने पीछे फिरकर महाराणाकी फ़ौजसे मुकाबलह किया, और वह पकड़ा गया. इस छड़ाईमें महाराणा संग्रामसिंहका हाथ तळवारसे कटगया, ऋौर एक पैरके घुटनेपर ऐसा सस्त तीर छगा, कि जिससे वह छंगड़े इसके वाद महाराणाने चित्तींड़में आकर बादशाहके शाहजादहको कुछ दगड लेकर छोड़ दिया, और उन्हीं दिनोंमें चन्देरीके गौड़ राजाने सिर उठाया, इसलिये कर्मचन्द पुंवारके बेटे जगमालको फ़ौज देकर चन्देरीपर भेजा, वह उस राजाको जीतकर पकड़ लाया; तब महाराणाने उसको तो अपना मातहत बनाया और जगमालको रावका खिताब दिया.

अब हम गुजराती बादशाहोंकी लड़ाइयोंका हाल लिखते हैं:-ईडरके राव भाणके दो लड़के थे, एक सूर्यमञ्ज, और दूसरा भीम. राव भाणका 🌉



🏶 देहान्त होनेके बाद राव सूर्यमछ गद्दी नशीन हुआ, जो १८ मासतक राज्य करके परछोक 🦃 को सिधाया, और उसकी जगह उसका छड़का रायमछ गद्दी नशीन हुआ, छेकिन् रायमछके कमउम होनेके कारण उसके काका भीमने ईडरका राज्य छीन छिया. तब राव सूर्यमञ्जका पुत्र रायमञ्ज महाराणा सांगाकी शरणमें चला आया. महाराणाने अपनी वेटीकी शादी उसके साथ करदेनेका इकार किया. फिर कुछ अरसह बाद भीमसिंह तो मरगया, श्रोर उसका बेटा भारमछ ईडरके राज्यका मालिक बना. तब महाराणा सांगाकी मददसे विक्रमी १५७२ चैत्र [हि॰ ९२१ सफ्र = .ई॰ १५१५ मार्च ] से रायमछ पीछा ईडरका मालिक बनगया. भारमछ ईडरसे निकलकर सुल्तान मुज़फ़्फ़्र गुजरातीके पास ऋज्ञिं गया, जिसपर सुल्तानने अपने प्रधान निजामुल्मुल्कको फुर्माया, कि ईडरका राज्य रायमछसे छीनकर भारमछको दिलादेना चाहिये, और आप भी अहमदनगरकी तरफ़ आया. निजामुलमुलकने फ़ौज साथ छेकर ईंडरको आघेरा; उसवक्त सुसल्मानी फ़ौजकी ज़ियादती देखकर रायमळ ईडरको छोड़ बीजानगरके पहाड़ोंमें चलागया, लेकिन् भारमञ्जो ईंडरका राजा बनाकर निज़ामुल्मुल्कने उसका पीछा किया. तव तो रायमछने भी पहाड़ोंमेंसे निकलकर निज़ामुल्मुल्ककी फौजपर हमलह किया, जिसमें बहुतसे मुसल्मान मारेगये, और निजामुल्मुल्कने शिकस्त पाई. सुल्तान मुज़फ़्रिने यह ख़बर सुनकर निज़ामुल्मुल्कको छिखभेजा, कि यह छड़ाई तुमने वे फायदह की, हमारा मत्लब सिर्फ ईंडर लेनेसे था. सुल्तानका यह खत पहुंचनेपर निजामुलमुलक ईंडरको पीछा चला आया.

विक्रमी १५७३ [ हि॰ ९२२ = .ई॰ १५१६ [ में सुल्तान मुज़फ़्रर महसूदाबाद (चांपानर) को गया, जहांसे अपने प्रधान नुस्नतुल्मुल्कको ईडर भेजकर निज़ामुल्मुल्कको अपने पास बुठाया. नुस्नतुल्मुल्कके ईडर पहुंचनेसे पहिछे ही निजामुल्मुल्क तो जलदी करके एहमूदाबादको चलदिया, और ज़हीरुल्मुल्कको १०० सवारोंसे ईडरमें छोड़गया. नुस्नतुल्मुल्क तो ईडर पहुंचने ही नहीं पाया, आमनगर उर्फ अहमदनगरके ज़िलेमें था, कि इतनेमें राव रायमछने पहाड़ोंमेंसे निकलकर ईडरपर हमलह करदिया. ज़हीरुल्मुल्क रे७ आदमियोंके साथ मारागया. यह ख़बर सुनकर सुल्तानने नुस्नतुल्मुल्कको लिखा, कि बीजापुर बदमञ्चाशोंका ठिकाना है. इसलिये उसको लूटलो. इसी अन्तरमें मालवेका सुल्तान महमूद खल्जी मेदिनीराय (१) पूर्विया राजपूतसे खोंफ़ खाकर मांडूसे भागा, और सुल्तान मुज़फ़्फ़र गुजरातींके पास पहुंचा.

<sup>(</sup>१) यह रायतेनका राजा था.

🦃 सुल्तान मुज़फ़्फ़र भी बहुतसी फ़ौज छेकर महमूदके साथ मांडूकी तरफ चला. यह ख़बर पाकर मेदिनीराय ऋपने बेटे राय नत्थूको बहुतसे राजपूतों समेत किले मांडूमें छोडकर महमूद्के हाथी और १०००० सवार लेकर धार होता हुआ महाराणा सांगाके पास पहुंचा. उधरसे सुल्तान मुज़फ़्फ़रने आकर मांडूके किलेको घेरलिया. नत्थूकी फ़ौजके राजपूतोंने बाहिर निकलकर शाही फ़ौजपर हमलह किया, जिसमें बहुतसे राजपूत और कि़बाबुल्मुल्कके गिरोहके मुसल्मान मारेगये. फिर राजपूत पीछे किलेमें चलेगये, और सुल्तानने अपने अमीरोंको मज्बूत मोर्चोंपर नियत करके किलेको घेरा. मेदिनीरायने राय नत्थको लिख भेजा, कि मैं एक महीनेके अरसहमें महाराणा संग्रामसिंहसे मदद छेकर आता हूं, उस वक्तक तुम सुल्तानसे बात चीत करके टालाटूली करते रहना. राय नत्थूने वैसा ही किया. उसने वकील भेजकर सुल्तान मुज़फ़्फ़्रको कहलाया, कि हम एक महीनेके अरसहमें क़िलेसे निकलजावेंगे, आप अपनी फ़ौज समेत एक मंज़िल पीछे हठजावें. इसपर सुल्तानने तीन कोस पीछे हटकर अपनी फ़ौजके डेरे किये. कि़ला ख़ाली करदेनेकी उम्मेदमें सुल्तान मुज़फ़्रिस्ने २० दिन गुजारे, लेकिन फिर यह सुना कि मेदिनीरायने महमूदके बहुतसे हाथी, ज़ेवर श्रीर रुपया महाराणा सांगाको नज करके उन्हें उज्जैनकी तरफ अपनी मददके वास्ते लानेका इरादह किया है. तब सुल्तानने बुर्हानपुरके हाकिम ऋादिलखां फ़ारूकीके साथ किवाबुलमुलकको बहुतसी फ़ौज देकर महाराणा सांगाके मुक्काबलहको भेजा, ऋौर ञ्चाप अपने अमीरों समेत किले मांडूपर हमलह करनेको रहा. चार दिनतक किलेपर वराबर हमछे होते रहे, पांचवीं रातको सुल्तान घोखा देनेके वास्ते छड़ाई करनेसे रुका. किलेवाले चार दिनके थके हुए होनेके सवव सो गये, श्रीर सुल्तानने आधी रातके वक्त अपने बहादुरोंको सीढ़ियां लगाकर किलेपर चढ़ादिया, और भीतरसे दर्वाजह खोल देनेके कारण फ़ौज भी क़िलेमें घुसगई. विक्रमी १५७५ चैत्र शुक्क १५ [हि० ९२५ ता० १४ रबीउ़ल्अव्वल = ई॰ १५१८ ता॰ २६ मार्च ] को किले वाले राजपूतोंने भी अपने बाल बच्चे व ऋौरतोंको जलाकर हाथमें तलवारें पकड़ीं. लिखा है, कि १९००० राजपूत और हजारों मुसल्मान इस लड़ाईमें मारेगये. इसके बाद मांडूकी बादशाहत महमूदको देकर मुज़फ़्फ़रशाह महमूदाबाद ( चांपानेर ) की तरफ़ चला गया, स्योंकि महाराणा सांगाका उसको खोफ था.

तारीख़ फ़िरिइतहका मुवरिख़ छिखता है, कि महाराणा सांगा सुल्तान मुज़फ़्फ़रके ख़ोफ़से पिछे चित्तोंड चलेगये, लेकिन यह बात कियासमें नहीं आती; क्योंकि महाराणा सांगा जैसे रोब दाब वाले राजा होकर सिर्फ़ मांडूकी कृत्लसे ख़ोफ़ खाकर सुल्तान 💨

मुज़फ़्रके नामसे पीछे हट जावें, जिसमें भी ऐसी ना ताक्तीकी हालतमें, कि किलेके १९००० राजपूत मारे गये उनके मुक़ाबलहमें पचास साठ हज़ारसे कम उसकी फ़ोजके आदमी भी न मरे होंगे. इसके सिवा इन मुसल्मान बादशाहोंकी यह स्वाभाविक प्रकृति थी, कि महाराणा खोफ खाकर भागते, तो ये चित्तोड़तक उनका पीछा किये बिना हर्गिज़ नहीं रहते. अलावह इसके अगले हालात पढ़नेसे पाठकोंको तारीख़ फ़िरिश्तहके मुवर्रिख़की तरफदारी अच्छीतरह मालूम होजावेगी.

मिराति सिकन्दरीमें महाराणा सांगाका मेदिनीराय समेत सारंगपुरतक पहुंचना, श्रीर मांडूके कृत्लकी ख़बर सुनकर पीछा चित्तौड़की तरफ़ छोट जाना लिखा है. यदि ऐसा हुआ हो, तो अल्बत्तह कियासमें आसका है, कि जिन छोगोंकी मददके लिये उनकी चढ़ाई थी, वे लोग मारेगये, तो ऐसे मौकेपर लौट आना ही ठीक समझा हो; क्योंकि थोड़े ही दिनोंके बाद इस लड़ाईका नतीजह जुहूरमें आ गया, याने विक्रमी १५७५ [हि॰ ९२४ = .ई० १५१८] में जब सुल्तान महमूद गागरीनके किलेपर चढ़ा, उन दिनों यह किला मेदिनीरायके क्वज़हमें होनेके सबब वह महाराणा सांगाके पास अर्ज़ांक हुआ, कि महमूद हमको वर्वाद करता है. तब महाराणा सांगा वड़ी जर्रार फ़ौज लेकर गागरीनकी तरफ़ खानह हुए. जब दोनों फौजोंका मुकाबलह हुन्त्रा, उस वक्त त्रासिफ़ख़ां गुजरातीने, जो गुजरातके बादशाहकी तरफ़से बहुतसी फ़ौज सहित महमूदका मददगार था, उस दिन छड़ाई करना ना मुनासिव समभकर महमूदको रोका, लेकिन् उसने किसीका कहा न माना और लड़ाई शुरू करदी. इस लड़ाईमें महमूदके ३२ सिपहसालार (सेनापति) श्रीर श्रासिफ़ख़ां वगैरह हजारों श्रादमी फ़ौज़के साथ मारेगये. फिर सुल्तान महमूद अकेळा वड़ी वहादुरीके साथ राजपूतोंसे छड़ा. आख़रकार सरुत ज़रब्सी होकर घोड़ेसे गिरपड़ा. राजपूतोंने उसको उठाकर महाराणाके पास पहुंचाया. महाराणा .इज्ज़तके साथ उसको पाँछकीमें विठाकर चित्तौड़में छेत्र्याये. फिर वहां उसका .इछाज करवाया, श्रोर कुछ दिनों पीछे बहुतसा फ़ीज खर्च, श्रोर एक जड़ाऊ ताज उससे लेकर एक हजार राजपूतोंके साथ .इज्ज़तसे उसको मांडू पहुंचादिया, श्रीर उसके एक शाहजादहकों, जो उसीके साथ क़ैद हुआ था, अपने मुलाज़िमोंमें ओलके तौरपर रक्ला. इस शाहजादहके रखनेमें यह हिकमत अमली थी, कि आइन्दहको महमूद फिर फ़साद न करने पावे. महमूद ख़ळ्जीकी महाराणा सांगाके साथ छड़ाई होकर उसमें आसिफ़ख़ां और उसके बेटे समेत बहुतसे माछवी उमरावोंका माराजाना और 👸 वादशाह महमूदका संस्तृ ज़रूमी होकर महाराणा सांगाकी क़ैदमें आना, फिर 🍪 👺 महाराणाका अपनी जवांमदींसे उसपर मिहबीन होकर उसको .इज़्ज़तके साथ पीछा मांडूको पहुंचादेना वगैरह हाल सुनकर सुल्तान मुज़फ्फ़र बहुत ही उदास हुआ, श्रीर अपने कई सर्दारोंको महमूदके पास भेजकर ख़तसे उसकी तसङ्घी की.

तबकाति अक्बरीमें अक्बरका बख्शी निजामुद्दीन अहमद छिखता है, कि जो काम महाराणा सांगासे हुआ, वैसा अजीव काम आजतक किसीसे न हुआ. मुज़फ़्रर गुजरातीने तो महमूदको अपनी पनाहमें आनेपर सिर्फ़ मदद दी थी, लेकिन् लड़ाईमें फ़त्ह पानेके बाद दुइमनको गिरिफ़्तार करके पीछा उसको राज्य देदेना, यह काम आजतक मालूम नहीं, कि किसी दूसरेने किया हो. जब इस फ़त्हकी खुशीका दुबीर महाराणा संयामसिंहने किया उस वक्त इस तवारीख़के मुसन्निफ़ (कर्ता ) (कविराज ३यामल दास ) के पूर्वज महपा जैतावतको उन्होंने ढोकिलिया गांव उदक आघाट लिख दिया उस समयका मारवाड़ी भाषाका एक छप्पय मश्हूर है, जो यहांपर दर्ज करते हैं:-छप्पय.

> चढ़तै दिन चीतोड़, तपै शांगण तालावर। रतनेसर ऊपरा, बणे द्रवार बधोतर। महपानै कर मोज, बड़ा छीधा जस वायक। ढोकाल्या जपरे, शही कीधी शर नायक। पनरासे समत पिचोतरे, शुकल पक्ख शरशावियो॥ वैशाख मास रिव सप्तमी, दीह तेण शांशण दियो॥ १॥

सुल्तान मुज़फ़्फ़रने ईडरपर मुबारिजुल्मुल्कको हाकिम मुक़र्रर किया था. भाटने उसके सामने महाराणा सांगाकी तारीफ़ की, श्रीर कहा, कि श्राज तो कुल हिन्दुस्तानमें महाराणा संयामसिंहके वरावर दूसरा कोई राजा नहीं है. यह बात सुनकर मुबारिजुलमुलक बेअद्बोंके लफ्ज़ बोल उठा, और एक जानवरका नाम संयामिसह रखकर उसको ईडरके द्वींजे़पर बांधदिया, और कहा, कि महाराणा संग्रामसिंह ऐसे मर्द हैं, तो मैं भी तय्यार हूं, यहां श्राकर अपना ज़ोर आज़मावें. यह सब उत्तानत उस भाटने चित्तोंड्में आकर महाराणा संग्रामसिंहसे कहा. महाराणाको भी इस बातके सुननेसे बहुत गैरत आई, और उन्होंने ईडरकी तरफ़ गुजरातीके मुल्कपर चढ़ाईका हुक्म देदिया. कहते हैं, किं ४०००० सवार और बहुतसे पैदलोंके साथ विक्रमी १५७५ [हि॰ ९२५ = ई॰ १५१८] के अख़ीरमें चित्तौड़से महाराणाने कूच किया. बागड़में पहुंचे तो डूंगरपुरके रावल उदयसिंह भी अपने राजपूर्तों समेत उनकी सेवामें आ हाजिर हुए किर ये डूंगरपुर पहुंचे. यह ख़बर मुवारिजुल्मुल्कको मिली. 👺 उसने सुल्तान मुज़फ़्फ़रको मदद भेजनेके वास्ते छिखा, छेकिन् सुल्तानसे कुछ मदद न मिली, बल्कि उसने यह कहला भेजा, कि तुमने एक जानवरका नाम संग्रामसिंह रखकर महाराणाको गैरत दिलाई, जिससे वह चढ़कर आये हैं, तो अब अपने कियेका जवाब ञाप देलो. इसपर प्रथम तो मुबारिजुल्मुल्क महाराणा संग्रामसिंहसे लड़ाई करनेके लिये उनके सामने गया, लेकिन् डरकरं पीछा ईडरको लौट ऋाया, परन्तु वहां भी उसके पैर न ठहरसके, तब उसने अहमदनगरके किलेका सहारा लिया. दूसरे दिन महाराणा संग्रामसिंहने त्राकर ईडरपर अपना क्वज़ह करितया, और ईडरसे निकलकर त्रहमद-नगरको जा घेरा. मुसल्मानोंने किंवाड़ बंध करके किलेमेंसे लड़ाई शुरू की. महाराणाने भी अपने लोगोंको अहमदनगरपर हमलह करनेका हुक्म दिया. इस हमलहमें डूंगरसिंह (१) चहुवान बहुत ज़ख़्मी हुआ और उसके माई बेटे सब मारेगये. डूंगरसिंहके बेटे कान्हसिंहने वड़ी वहादुरी की, याने जब कि़लेके द्वीज़ेके किंवाड़ तुड़वानेको हाथी हूलनेका मौका आया, श्रीर किंवाड़ोंके भालोंके सबबसे हाथी मुहरा न करसका, उस वक्त कान्हिसंहने भालोंके सामने त्राकर महावतको छलकारा, कि हाथीको मेरे बदनपर आनेदे, च्योर ऐसा ही हुआ. कान्हसिंहपर हाथीने मुहरा किया, जिससे वह तो मारागया, श्रोर किंवाड़ टूटगये. महाराणाकी फ़त्ह हुई, श्रीर मिलक मुवारिजुल्मुलक दूसरे रास्तेसे किलेके बाहिर निकलकर नदीकी परली तरफ़ जाखड़ा हुआ। वहां भी मेवाड़की फ़ौजने पहुंचकर उसका मुक़ावलह किया. मुबारिजुल्मुल्कके साथ १२०० सवार और १००० पैदल थे. वड़ी मदीनगीके साथ उसने लड़ाई की, जिसमें उसका सिपहसालार श्रसतख़ां (असदुल्मुल्क) श्रोर दूसरे गुजराती सर्दार मारेगये. फिर ज़ख़्मी मुबारि-जुल्मुल्क मए ख़िज़्रख़ांके अहमदावादकी तरफ़ चलागया. महाराणाकी फ़ौजने एक रोज़ ठहरकर अहमदनगरको लूटा, और दूसरे रोज़ वहांसे चलकर बड़नगरको पहुंचे. वहांके ब्राह्मणोंने वाहिर निकलकर महाराणासे बड़ी नम्रताके साथ प्रार्थना की, कि हम आपके भिक्षुक हैं, हमेशहसे आपके बड़ोंने हमारी सहायता की है, इसिलये आप भी इस शहरको लूटना मुऋाफ़ फ़र्मावें. तव बड़नगरको लूटना मौकूफ़ 'रखकर महाराणा मए फ़ौजके बीलनगर (२) पहुंचे, वहांका हाकिम मलिक (३) लड़ाईमें

<sup>(</sup>१) डूंगरिसंह चहुवानकी औलाद बागड़में अवतक मौजूद है. डूंगरिसंहको महाराणाने बदनौर का ठिकाना जागीरमें दिया था, जहां उसके बनवाये हुए तालाव, बाविड्यां व महल मौजूद हैं.

<sup>(</sup>२) तारीख़ फ़िरिश्तह और मिराति तिकन्दरीमें बीछनगर छिखा है, परन्तु हमारे क़ियाससे वीसछनगर मालूम होता है.

<sup>(</sup>३) मिराति सिकन्दरीमें .ऐनुस्मुल्क व फ़्त्रह्म्यां नाम छिखा है, छेकिन् माराजाना किसीका कि नहीं छिखा, कि छेमें नाजि़मका पनाह छेना छिखा है.

अपरागया. बीलनगरको महाराणाकी फ़ौजने लूटा. फिर वहांसे गुजरातके मुल्कको 🍪 लूटते हुए महाराणा पीछे चित्तौड़को पधारगये.

जब सुल्तान मुज़फ़्फ़रने अपने मुल्ककी बर्बादी व महाराणाकी चढ़ाईका यह हाल सुना, तो उसने भी अपनी फ़ौजकी तय्यारी की, श्रीर इमादुल्मुलक और कैसरखांको १०० हाथी स्त्रीर बहुतसी फ़ौज देकर महाराणा सांगाके मुकाबलहको भेजा. इन लोगोंने क्सबह सरगचमें पहुंचकर महाराणा सांगाके वापस चित्तींड़ चलेजानेका हाल सुल्तानको लिखा, और सुल्तानके लिखनेके मुवाफ़िक ये लोग अहमदनगरमें ठहरे. सुलतान मुज़फ़्फ़रने अपने बापके वक्तके ख़ास गुलाम अयाज़को, जो सूरत वग़ैरह दर्याई किनारेका जागीरदार था, बुलाया. उसने बड़ी हिम्मत और मर्दानगीसे बाद-शाहकी खिद्मतमें महाराणाको फ़त्ह करछेनेकी ऋर्ज़ की, छेकिन् बादशाहने मौक़ा मुनासिब न जानकर कुछ जवाब न दिया. निदान विक्रमी १५७७ पौष शुक्र [ हि॰ ९२७ मुहर्रम = ई॰ १५२० डिसेम्बर ] में १००००० सवार और १०० हाथी माछिक अयाजके साथ देकर उसको चित्तौंड, याने मेवाडकी तरफ़ रवानह किया. फिर बादशाहने ताजखां और निज़ामुल्मुल्कको २०००० सवार देकर अयाज़की मददके लिये भेजा. जब मलिक अयाज बागड़में पहुंचा और वहां उसने डूंगरपुर व बांसवाड़ा को बर्बाद किया, उस मकामपर बांसवाड़ेका रावल उदयसिंह उग्रसेन पूर्वियाके साथ छापा मारनेको पहाडोंमें तय्यार था. मुसल्मानोंको इनके आनेकी खबर होगई, इसिंठिये अञ्ज्डल्पुलक और सफ्दरख़ां दोनों सिपहसालारोंने इनका मुकावलह किया, जिसमें उग्रसेन ज़्ख़मी हुआ, और ८० राजपूत व बहुतसे मुसल्मान मारेगये. मिलक अयाज भी इस लड़ाईमें मददके लिये आ पहुँचा. दूसरे दिन क़िबामुल्मुल्क तो बांसवाड़ाके पहाड़ोंकी तरफ़ चला, और अयाज़ने कुल फ़ौज़के साथ कूच करके मन्द्सीरके किलेको जाघरा, जहांका किलेदार अशोकम् (१) राजपूत महाराणाकी तरफ़्से.था. यह बात सुनकर महाराणा सांगा भी अपनी फ़ौज तय्यार करके मन्द-सौरकी तरफ़ चले. इसी ऋरसहमें मांडूका वादशाह महमूद खल्जी, जो मुज़फ़्फ़रका इहसानमन्द्र था, मलिक अयाज्की मदद्को आ पहुंचा. फिर किवामुल्मुल्क और मलिक अयाज्के आपसमें नाइतिफाकी फैलगई. अयाज्ने चाहा, कि किवामुल्मुल्कके नाम फ्त्र नहो, और इसने चाहा, कि अयाज्के नाम फ्त्र नहो. फिर एक सुरंग, जो क्रिलेकी दीवारमें लगाया था, उड़ाया गया, लेकिन् उससे कुछ कामयाबी न हुई.

<sup>(</sup>१) मिराति सिकन्दरीमें अशोक महका माराजाना छिखा है, छेकिन् फ़िरिश्तहमें नहीं छिखा. ई



विक्रमी १५८१ [हि॰ ९३० = .ई॰ १५२४] में सुल्तान मुज़फ़्फ़रका शाहज़ादह बहादुरख़ां अपने भाई सिकन्दरख़ांकी अदावत, और आमद की कमी व ख़र्चकी ज़ियादतीके सबब अपने बापसे नाराज़ होकर चित्तोंड़ आया. महाराणा सांगाने उसकी बहुत ख़ातिर व तसछी की, और महाराणाकी माता बाईजीराज भालीजीने उसको अपना फ़र्ज़न्द (वेटा) बनाया.

हम यहांपर फ़ार्सी मुवरिखोंके वयानमें कुछ फ़र्क़ बतलाते हैं, कि उन्होंने अपनी अपनी तवारीखोंमें मुसल्मानोंकी तरफदारी की है, याने तारीख फिरिश्तहमें तो वहादुरखां श्रोर महाराणा संयामसिंहकी गुफ्तगूसे जाहिर होता है, कि महाराणाने उक्त शाहजादहके आनेपर उसकी ऐसी खातिरदारी की, जैसी कि अपने मालिककी करते हैं: श्रीर इसी हालको मिराति सिकन्द्रीमें देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है, कि किसी बड़े आदमीने किसी .इज्ज़तदार आदमीकी तक्कीफ मिटानेको अपना बड़प्पन दिखाया हो, सौ ख़ैर. अब हम वह हाल लिखते हैं, जो मिराति सिकन्द्रीके सिवा न तो किसी दूसरी किताबमें और न हमारे यहांकी पोथियोंमें लिखा देखा गया. यह है, कि जब सुल्तान मुज़फ़्फ़्रका शाहज़ादह बहादुरख़ां चित्तोंड़में आकर रहा, उस समयमें एक दिन महाराणांके भतीजेने शाहजादहको दावत दी थी. रातके वक्त उस जल्सेमें नाचने गाने और नशे वर्गेरहका शग्ल (कार्य) होने लगा, उसवक् शाहज़ादहकी निगाह एक पातरकी तरफ देखकर महाराणाके भतीजेने कहा, कि यह शरीफजादी व्यहमदनगरकी लूटमें महाराणाके हाथ ब्याई है. इस वातके सुनतेही शाहजादहसे न रहा गया, और उसने एक हाथ तळवारका ऐसा मारा, कि महाराणांके भतीजेके दो टुकड़े होगये. इसपर कुल राजपूतोंने जोशमें आकर शाहजादहको मारनेका इरादह किया. तव वाईजीराज झालीजी, याने महाराणा सांगाकी माताने मना किया, और कहा कि इसको कोई मारेगा तो मैं अपनी जान देदंगी; इस सबबसे शाहजादह बचकर 🐉 मेवातकी तरफ दिछीको खानह हुआ.





विक्रमी १५८२ फाल्गुन् शुङ्क ३ [हि॰ ९३२ ता॰ २ जमादियुल्ञ्यव्वल = .ई० १५२६ ता० १५ फ़ेब्रुअरी ] को सुल्तान मुज़फ़्स्का देहान्त हुआ, और उसका वड़ा वेटा सिकन्दर तरूत नशीन हुआ, और सिकन्दरका छोटा भाई छतीफ खां अपने भाईसे बागी होकर चित्तौड़के जंगलोंमें चला आया, जिसकी गिरिष्तारीके लिये सिकन्दरने मिलक लतीफको, जिसका खिताब शरज़हख़ां था, भेजा. महाराणाके लश्करने निकलने भागनेके जो नाके घाटे थे उनको बन्द करके मालिक लतीफको मए १७०० आद्मियोंक फिर सिकन्दरने क़ैसरख़ांको बहुतसी फ़ौज देकर चित्तौड़की तरफ़ कृत्ल करडाला. रवानह किया, लेकिन् मौतके पंजेमें आकर तीन महीने १७ दिन सल्तनत करनेके बाद सिकन्दर अपने सुल्कमें आप ही मारागया. सिकन्दरके मरनेकी ख़बर सुनकर बहा-दुरखां चित्तौड़की तरफ़ आया, यहां उसके बहुतसे गुजराती सिपाही भी ऋा शामिल सुल्तान मुज़फ़्रका शाहज़ादह चांदख़ां श्रीर इब्राहीम ये दोनों पहिलेसे ही महाराणा संयामसिंहके यहां मुलाजि़मोंमें त्रा रहेथे. इस मौकेपर दोनोंने बहादुरख़ांसे इब्राहीम तो बहादुरख़ांके साथ गुजरातको आया, और चांद्खां मुलाकात की. महाराणाके पास रहा. वहादुरशाह अहमदाबादमें जाकर गुजरातके बादशाही तरुतपर बैठा.

महाराणा सांगाके पाटवी याने सबसे बड़े पुत्र भोजराज थे, जिनको मेड़ताके मेड़ितया राजा वीरमदेवकी वेटी और जयमछकी विहन क्याही गई थी. इन राजकुमारका देहान्त महाराणाकी मौजूदगीमें हो चुका था, इसिछ्ये राजकुमार रत्नसिंह, जो राठौड़ बाघाकी वेटी महाराणी धनवाईके पेटसे पैदाहुए थे, भोजराजके मरने बाद राज्यके वारिस ठहरें. महाराणा सांगाने एक विवाह बूंदीके हाड़ा भांडाके वेटे नर्वदकी वेटी करमेतीवाईके साथ भी किया था, जिनसे दो राजकुमार उत्पन्न हुए, 9 – विक्रमादित्य और २ – उदयसिंह. उक्त महाराणाकी मिहर्वानी महाराणी हाड़ीपर ज़ियादह थी. एक दिन महाराणा सांगासे उन्होंने अर्ज़ की, कि आपके बड़े वेटे रत्नसिंह तो गहीके वारिस हैं, और मेरे पेटके विक्रमादित्य और उदयसिंह छोटे हैं, इस छिये इनको आपके हाथसे जागीर मिछजावे तो अच्छा है, वर्नह रत्नसिंह इन दोनों भाइयोंको नाराज़गीके सवबसे जागीर नहीं देंगे, और ये दोनों मारे मारे फिरेंगे. तब महाराणाने फर्माया, कि तुम्हारी मर्ज़ी हो उस जागीरकी अर्ज़ करो, वही इन दोनोंको मिछ जावेगी इसपर महाराणीने अर्ज़ की, कि यदि रणथम्भोरका किछा पर्गनों सिहत इन दोनोंको मिछकर मेरे भाई बूंदीके माछिक सूर्यमछको इनका हाथ पकड़ा दियाजावे, तो इनकी वनुयाद मज़्वूत होजानेमें सन्देह नहीं रहे. महाराणाने उक्त महाराणीकी यह अर्ज़ मंजूर क्र

फ़र्माई, और ज़नानहसे बाहिर पधारकर दर्बार किया, और सूर्यमङको हुक्म दिया, 🎥 कि हम रणथम्भोरका क़िला तुम्हारे भान्जे विक्रमादित्य व उद्यसिंहको देते हैं, श्रोर तुमको इनका हाथ पकड़ाते हैं, कि तुम इनके मददगार रहो. तब सूर्यमछने ऋर्ज की, कि हम तो गादीके नौकर हैं, जो मेवाड़की गदीपर बैठेगा उसीका हुक्स सिर्यर रक्खेंगे. अगर आपके हुक्मसे विक्रमादित्य और उद्यसिंहका हाथ पकडूं, तो संभव है, कि कभी न कभी मुक्तको रत्नसिंहसे मुक़ाबलह करना पड़े, क्योंकि रणथम्भोरका दियाजाना रलसिंहको नागुवार गुज़रेगा. यदि मुभको इस विशयमें रलसिंहकी भी इजाज़त होजावे, तो आपके हुक्मकी तामील करना हम लोगोंका काम ही है. तब महाराणाने रत्नसिंह को बुलाकर फ़र्माया, कि हम तुम्हारे दोनों छोटे भाइयोंको रणथम्भोरका क़िला मए पर्गनोंके देते हैं, इसमें तुम्हारी क्या राय है ? तब रत्नसिंहने अर्ज़ की, कि जिसमें हुजूर की खुशी हो उसीमें मैं भी खुश हूं. अगर्चि रत्नसिंहके दिलमें यह बात नागुवार गुज़री, परन्तु उसको ऐसे प्रतापी पिताके सामने अपने दिलका हाल खोलदेनेमें राजके हक्से विमुख रहनेका भय था, इसिछये हां में हां मिलानी ही पड़ी. महाराणाने हुक्म दिया, कि हमारा मन्शा है कि बूंदीके हाड़ा सूर्यमछको तुम्हारे इन दोनों भाइयोंका हाथ पकड़ाकर इनकी जागीरका जिम्मेवार उसको बनादियाजावे, परन्तु सूर्यमञ्ज तुम्हारी सम्मति चाहता है. तब रत्नसिंहने सूर्यमञ्जसे कहा, कि मैं अपने माइयोंको रणथम्भोर दियाजानेमें बहुत खुदा हूं, और तुमको भी उचित है, कि श्री महाराणाके हुक्मकी तामील करो. इसपर सूर्यमङ्कने महाराणाके हुक्मके मुवाफ़िक विक्रमादित्य व उद्यसिंहका हाथ पकड़कर रणथम्भोरका पष्टा महाराणासे लेलिया.

्याव हम तीमूरी ख़ानदानके मुग़ल बादशाह बावरका अपने सिरपर हिन्दुस्तानकी सल्तनतका ताज रखकर महाराणा सांगासे बयाना मकामपर मुकाबलह करने और उसमें फ़त्हयाव होनेका हाल लिखते हैं. जबिक बाबरने इब्राहीम लोदीको शिकस्त देकर दिखीपर अपना कवज़ह करिलया, तो उसके बाद वह हिन्दु ओंकी तरफ़ मुत्विजह हुआ. उन दिनों हिन्दू राजाओंमें महाराणा सांगा अव्वल दरजहके महाराजा थे, और हिन्दुस्तानके कई राजा इनको ख़िराज देते थे. उन्हीं दिनोंमें बयानेका मालिक निज़ामख़ां महाराणा सांगा और बावर दोनोंकी तावेदारीसे टालाटूली करने लगा; याने जब महाराणा संग्रामसिंहने उसको चाकरीके लिये कहा, तो बाबरकी द्वागतका बहानह किया, और बावरने द्वाया, तो महाराणाका ताबेदार होना बयान करके टालिद्या. इस सबबसे वावरने निज़ामख़ांपर चढ़ाई करदी. निज़ामख़ांने बादशाहसे डरकर किला उसके हवाले करदिया, और महाराणा सांगाने यह हाल सुना. जबिक बावर अफ़ग़ानिस्तानको क्रिंग्या, और महाराणा सांगाने यह हाल सुना. जबिक बावर अफ़ग़ानिस्तानको क्रिंग्या, और महाराणा सांगाने यह हाल सुना. जबिक बावर अफ़ग़ानिस्तानको क्रिंग्या, और महाराणा सांगाने यह हाल सुना. जबिक बावर अफ़ग़ानिस्तानको

े फ़त्रह कररहा था, उन दिनों इब्राहीम छोदीकी ऋदावतसे महाराणा सांगाने भी उससे 🎡 दोस्तानह ख़त कितावत जारी की (१)थी; छेकिन् ख़ास इब्राहीम छोदीसे ही महाराणाकी अदावत नहीं थी, बल्कि शाही ताजसे थी. जब बावर दिझीका बादशाह हुआ, तो वही श्रदावत उससे भी रहने लगी. उन्हीं दिनोंमें बावरने मेवातके नव्वाव हसनखांके एक लड़केको, जो उसके पास ओलके तौरपर केंद्र था, इस ग्रज़से छोड़िद्या, कि इसका बाप (हसनख़ां) मेरा फ़्मींबर्दार होकर मुहब्बतसे पेश आवेगा, छेकिन उसका नतीजह उल्टा हुन्त्रा, याने हसनखां १०००० सवार लेकर महाराणासे त्रामिला. भी बयानेका किला लेने श्रीर हसनखांकी मदद करनेकी तय्यारी की. इब्राहीम छोदीके कितनेही अमीर महाराणाकी फ़ौजमें आमिले. दिखीके बादशाह सुल्तान सिकन्द्रका बेटा महमूद्खां, जिसके पास १०००० सवार थे, अ्रौर मारवाड्का राव गांगा व आंवेरका राजा एथ्वीराज भी अपनी फ़ौज समेत महाराणांके टर्करमें त्र्या शामिल हुए; त्र्योर इसी तरह राजा ब्रह्मदेव, व राजा नरसिंहदेव, चंदेरीका राजा मेदिनीराय, ड्रंगरपुरका रावल उद्यासिंह, चन्द्रभाण, माणकचन्द चहुवान, और राय दिलीप वगैरह पचास साठ हज़ार राजपूतों समेत महाराणा सांगाकी फौजमें शरीक होगये. इस तरहएर महाराणा सांगा दो छाख सवार और वहुतसी पैदल फीज लेकर वयानेकी तरफ चले. जब महाराणा रणथम्भोरमें पहुंचे, तो बावरको वड़ी भारी फ़ौज साथ छेकर इनके आनेकी ख़बर हुई; तब उसने रायसेनके राजा सछहदी तंबरकी मारिफ़त सुलहकी स्वाहिशसे खत कितावत की. यह वात महाराणाकी पसन्द आई, लेकिन दुर्मनपर ज़ियादह द्वाव डालनेके लिये फ़ोजका कूच करादिया. वयानेके क्रीव पहुंचे, जो त्यागरेसे ५० मीलके फ़ासिलहपर है, त्योर जिसपर बावरने क्वजह करित्या था. वावर वहांसे निकलकर सीकरी फ्त्हपुरमें आपड़ा, जो वहांसे २० मीलके फ़ासिलहपर है. इधरसे महाराणा सांगाकी फ़ीजने त्याकर शाही फ़ीजकी हरावलपर हमलह किया. विक्रमी १५८३ चेत्र कृष्ण ६ [हि॰ ९३३ ता॰ २० जमादियुल्अव्वल = .ई॰ १५२७ ता॰ २१ फ़ेब्रुअरी ] को इस छड़ाईमें वावरकी फ़ीजने शिकस्त पाई, और भागकर कुछ फ़ासिछहपर जा ठहरी. यदि महाराणाकी फ़ौजका उसी वक्त दूसरा हमलह होता, तो जुरूर वावरके पैर न ठहर सक्ते, क्योंकि उसकी फ्रीजके सिपाहियोंका

<sup>(</sup>१) वावर अपनी किताब तुज़क बावरी फ़लमीके एए २२३ में लिखता है, कि जब मैं काबुलमें था तब मेरे पात राणा सांगाका एल्ची आया था, जिसके साथ यह क्रार पाया, कि बादशाह तो उधरसे दिल्लीकी तरफ चढ़े और हम इधरसे आगरेकी तरफ चढ़ाई करें, लेकिन मैंने इब्राहीम लोदीको फ़त्ह करके दिल्ली व आगरेपर क़बज़ह करलिया तो भी वह न आया.



मुसीबतके मारे भागे हुए सिपाहियोंका ज़बानी बयान सुनकर तो बाबरकी सारी फ़ौजका दिल शिकस्तह होता ही जाता था, कि इसी मुसीबतमें एक दूसरी आफ़त और पैदा हुई, याने एक कावुली ज्योतिषीने कहा, कि मंगलका तारा सामने हैं इसिछिये बादशाही फ़ौजकी जुरूर हार होगी. इस ज्योतिषीके वचनने बाबरके कुछ अर्धारीं व फ़ौजी अफ्सरों वगैरहके दिलोंमें यकायक ऐसी घबराहट पैदा करदी, कि सलाह मइवरेसें शरीक होना तो दरिकनार, अपने मातह्त सिपाहियोंके सामने उनके चिह्रोंका रंग तक फीका पड़गया. इससे हिन्दुस्तानी फ़ौज तो बादशाहका साथ छोड़कर भागने लगी. इसका प्रभाव अमीरों व अफ़्सरोंपर ही नहीं हुआ, बल्कि खुद बादशाहको भी पूरा अन्देशह पैदा होगया था; लेकिन बाबरको बहुतसी मुसीबतें उठा उठाकर ऋादत पड़रही थी, इससे वह नाउम्मेद नहीं हुआ, मगर उसके दिलपर खोंक इतना छागया था, कि उसने अपने मज़्हबी तरीक़ेके ख़िलाफ़ जो जो गुनाह किये थे, उनसे तौबह की; याने शराब पीना छोड़कर सोने चांदीके पियाले वर्गेरह फ्क़ीरोंको लुटादिये, और खुदासे अह्द किया, कि यह छड़ाई मैं जीतूंगा, तो डाढ़ी मुंडाना और मुसल्मानोंसे महसूछ याने स्टेंप छेना छोड़ दूंगा. फिर तो बाबरको फुर्सत ग्नीमत मिछनेसे सन्तोष आता गया, और उसने अपनी सेनाके छोगोंको खूब तसङ्घी दी और समभाया, कि भाइयो भागकर वे.इजातीके साथ जीनेसे तो सिपाहीके छिये छड़ाईमें मरजाना ही बिह्तर है. अगर लडाईमें मरोगे, तो शहीद होगे, और ज़िन्दह रहोगे, तो गाज़ी कहलात्रोंगे, एक वक्त सबको मरना है, छेकिन् वे.इज़्तीका जीना मरनेसे बदतर है. बाबरके ऐसे ऐसे नसीहतके बचनोंने उन्हीं २०००० विलायती सिपाहियोंके दिलपर ऐसा असर किया, कि सवने एक दिल होकर बुलन्द आवाज्से कुर्आनकी क्रम्म खाकर कहा, कि हम मर-जावेंगे, लेकिन् पीछे कभी न हटेंगे. अगर्चि बाबरने अपनी फ़ौज़को हिम्मत और तसङो दिलाकर मज्बूत किया, लेकिन् उसको फ्त्हकी उम्मेद नहीं थी, इसलिये रायसेनके राजा सलहदी तंवरकी मारिफ़त महाराणांके पास फिर सुलहका पैगाम भेजा, और बहुतेरा चाहा कि, जो जो शर्तें महाराणा सांगा चाहें वे सब मन्जूर करली जावें, ब कौल कर्नेल् टॉडके कि उसने ख़िराज देना भी मंजूर करिलया था, लेकिन् महाराणाने एक भी बात मंजूर नहीं की, क्योंकि उनके मुसाहिब छोग रायसेनके राजा सछहदीसे अदावत रखते थे, इसिछिये इस मुख्यामलेमें उक्त राजाका बीचमें रहना उनको नागुवार गुज़रा, श्रीर इस सववसे उन्होंने महाराणाको अपनी फ़ौजकी जियादती श्रीर मर्दानगी, श्रीर सुसल्मानोंकी पस्त हिम्मती दिखलाकर सुलहकी बातको न जमने दिया. तव बाबरने विचारा, कि अब देर होना ठीक नहीं है, जो कुछ होना हो जल्द होजाबे.

🦃 उसने मोर्चोंके सामने अपनी फ़ौजको जमाया, श्रीर तोपें बराबर रखदीं. जब लड़करकी 🏶 पूरी दुरुस्ती होगई, तो आप घोड़ेपर चढ़कर सारी फ़ौजमें घूमा, और सिपाहियोंको बड़े बड़े खिताबोंके साथ पुकारकर उनके दिली जोशको बढ़ाया, और सर्दारोंको लड़ाईका ढंग बतलाकर हिदायतें कीं. विक्रमी १५८४ चैत्र शुक्क १५ [हि॰ ९३३ ता॰ १३ जमादियुस्सानी = ई० १५२७ ता० १६ मार्च ] को दोनों तरफ़से हमछह हुआ. इस लड़ाईमें राजपूर्तोंने अपने काइदहके मुवाफ़िक तोपोंके सामने हमलह करदिया. तोषोंमें याफ भरे हुए थे, एक दम बाढ़ भड़नेसे हज़ारहा राजपूत मारे गये; श्रीर रायसेनका राजा सलहदी तंवर, जिसको उसकी बात न मानी जानेसे बहुत बड़ा रंज हुआ था, महाराणाकी फ़ौजके हरावलसे निकलकर ३५००० सवारों समेत बाबरसे जा मिला. इतनेहीमें महाराणा सांगाके चिह्रेपर एक ऐसा सस्त तीर लगा, कि जिससे उनको मूर्छा आगई. उसीवक्त आंवर और जोधपुरके राजा व कितनेही मेवाड़ी सर्दार उसी मूर्छाकी हालतमें महाराणाको पालकीमें बिठाकर मेवाडकी तरफ ले निकले. तब मेवाड़ी सर्दारोंने, जो फ़ौजमें छड़ाई कर रहे थे, यह सोचा कि बग़ैर मालिकके रहीसही फ़ौजके भी पैर उखड़ जावेंगे, इसिछये हरुवदके झाला अजाको छत्र चंवर वग़ैरह महाराणाका कुछ छवाजिमह देकर महाराणाकी सवारीके हाथीपर विठादिया. छोटा भाई सज्जा तो मेवाड्की तरफ महाराणांके साथ रवानह होचुका था, श्रीर यह नैमित्तिक (कामके छिये) महाराणा वनकर हाथीपर चंवर उड़वाने छगा. तव तमाम सर्दारोंने जो लड़ाईमें मौजूद थे, निश्चय मानलिया, कि लड़ाईमें महाराणा मौजूद हैं; यदि पीछे पैर हटेंगे, तो पुरतोंतक हमारे वंशको कलंकका धव्वा लगेगा, इसलिये दुरमनोंकी फ़ौजकी तरफ़ सबने घोड़े उठादिये; लेकिन बहुतसे तो तोपोंके याफसे तमाम होगये, और कितनेही बहादुरोंने सरूत ज़रूमी होनेपर भी तळवारोंसे वावरकी फ़ौजका मुकाबछह किया, परन्तु अख़ीरमें सब मारे गये. माणकचन्द व चन्द्रभाण चहुवान, हसनख़ां मेवाती, महमूदख़ां छोदी, रावछ उदयसिंह, रावत् रत्नसिंह चूंडावत कांदछोत, भाछा अजा सजावत, सोनगरा रामदास, गोकुलदास प्रमार, रायमछ राठौड़, श्रोर खेतसी व रत्नसिंह वग़ैरह बड़े बड़े सर्दार इस लड़ाईमें मारे गये, और फ़त्ह बाबरको नसीब हुई. इस फत्हकी ख़ुशी जो वावरको हुई, वह तुज्क वावरीसे अच्छी तरह ज़ाहिर है, क्यौंकि वाबरको फ़त्हयाव होनेकी उम्मेद नहीं थी.

जब राजपूतानहके राजा व सर्दार छोग महाराणा सांगाको पाछकीमें छिये हुए, गांव बसवा (१) में पहुंचे, जो आजकछ जयपुरकी उत्तरी सीमापर है, तो वहांपर

<sup>(</sup> १ ) अमरकाव्यमें इन्तिकाल कालपी गांवमें और अन्तिम क्रिया मांडलगढ़में होना लिखा है.

👺 महाराणाकी मूर्छा खुळी, उसवक् उन्होंने लोगोंको फुर्माया, कि फ्रौजकी क्या हालत 襞 है, श्रींर फत्ह किसकी श्रीर शिकस्त किसकी हुई ? तब छोगोंने श्रर्ज की, कि बाबरकी फत्ह हुई खोर आपकी कुछ फ़ौज कटगई. आपको ज़ख्मी और मूर्छित समभकर हम लोग कई सर्दारों समेत ले निकले हैं. यह सुनकर महाराणाने कहा, कि तुमने वहुत बुरा किया, कि मुझको छड़ाईकी जगहसे छे आये. यह कहकर फिर वहीं मक़ाम करदिया, और फ़र्माया कि मैं वाबरको फ़त्ह किये बिना पीछा चित्तौड़ नहीं जाऊंगा. इसके बाद उसी मकामसे फ़ौज एकडी करनेके छिये कागुज छिखेगये. महाराणांके इस दोवारह छड़ाई करनेके इरादहको बहुत आदिमयोंने रोका, छेकिन् उन्होंने अपने इरादहको नहीं छोड़ा. तब नमकहरामोंने उनको जहर देदिया. यह महाराणा ज़िन्दह रहते, तो यक़ीन था, कि बाबरसे जुरूर दोबारह मुक़ाबलह करते. वावर अगर्चि फ़त्ह्याव हुआ, लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि वह इस बड़े मारिकेसे नाताकृत भी होगया था, और राजपूतोंमें वतनी कुव्वत बाक़ी थी, इसिछिये यदि फिर हमलह होता, तो बॉवरको मुिक्ल गुज़रती. इस लड़ाईके बाद बावरने अपना लक़्व '' ग़ाज़ी '' रक्खा, और उन मुदोंकी खोपरियोंसे एक मनार तय्यार करवाया जो छड़ाईमें मारे गये थे; छेकिन, वयानाके दक्षिणकी तरफ मेवाड़के इछाकह पर दिछ चलानेमें उसको तत्रममुलही रखना पड़ा. काणोता व बसवा मेवाड़की उत्तरी सीमा काइम हुइ.

ऊपर वयान की हुई छड़ाईका हाल बावर बादशाहने अपनी किताब तुज़क बावरीके पत्र २४२ – २५० में वड़े तऋस्सुबके साथ लिखा है, जिसका खुलासह हम नीचे दर्ज करते हैं:-

यह िखता है, कि हमारी फ़त्ह दिल्ली, आगरा, व जौनपुर वंगेरहपर हुई, और हिन्दू व मुसल्मान सबने हमारी तांबेदारी कुंबूं की, सिर्फ़ राणा सांगाने सब मुखािलफ़ोंका सरिगरोह बनकर सिर फेरा. वह विलायत हिन्दमें इस तरह गािलिब था, कि जिन राजा और रावोंने किसीकी तांबेदारी नहीं की थी, वे भी अपने बड़प्पनको छोड़कर उसके भंडेके नींचे आये, और २०० मुसल्मानी शहर मए मस्जिदों और वालबचोंके उसके कांबूमें थे, और मस्जिदें उसने खराब करडाली थीं. एक लाख सवार उसके तहतमें होनेसे कांड़दह विलायतके मुताबिक उसका मुल्क दस किरेड़् रूपये सालियानह आमदनीको पहुंचा था, और बड़े बड़े नामी दस सदिर जिंग लामकी अदावतसे उसके साथ थे. राजा सलहदी तंबर (रायसेनका), आजिह सवारोंका मालिक; रावल उदयसिंह बागड़ी (डूंगरपुरका) १२०००

👺 मालिक; मेदिनीराय ( चन्देरीका ), १२००० सवारोंका मालिक; हसनख़ां मेवाती, 🥞 १२००० सवारोंका मालिक; भारमछ ईंडरी (ईंडरका), ४००० सवारोंका मालिक; नरवद हाड़ा (बूंदीका), ७००० सवारोंका मालिक; शत्रुदेव खीची (गागरीनका), ६००० सवारोंका मालिक; वीरमदेव (मेड़ताका), ४००० सवारोंका मालिक; नरसिंहदेव चहुवान, ४००० सवारोंका माछिक; और सुल्तान सिकन्दरका बेटा शाहजादह महमूदखां, १०००० सवारोंका मालिक; जिनकी कुल जम्इयत दो लेख एक हज़ार सवार होती है, इस्लामके विरुद्ध चढ़कर आये. इधर मुसल्मान भी जिहाद समभकर तय्यार होगये. हिजी ९३३ ता० १३ जमादियुस्सानी शनैश्वर [ वि॰ १५८४ चैत्र शुक्र १५ = .ई॰ १५२७ ता॰ १६ मार्च ] के दिन ज़िले खान्वा .इलाक़े बयानामें मुखालिफ़के लश्करसे दो कोसपर बादशाही लश्कर जमा हुआ था. यह सुनकर मुख़ालिफ़ लोग इस्लामकी वर्वादीके लिये हाथियोंको तय्यार श्रीर फ़ौजको आरास्तह करके छड़ाईके वास्ते मुसल्मानोंसे मुक्काविल हुए. इधर मुसल्मानी लश्करने भी तय्यारी की. दस्तूर रूमके मुवाफ़िक वन्दूक़चियोंकी हिफ़ाज़तके छिये गाड़ियोंकी क्तारको ज्ंजीरवन्ध करदी, और कुछ वन्दोवस्त तारीफ़्के छाइक किया. निज़ामुद्दीन ऋठी ख़ठीफ़ाने इस कामको वड़ी कोशिशसे किया, सब सर्दारोंने और मैंने भी उसके कामको पसन्द किया. शाही फ़ौजकी तर्तीव इस तरह कीगई, कि बीचमें मैं (बादशाह बाबर) रहा, और दाहिनी तरफ मेरा भाई चीन तीमूर सुल्तान, शाहज़ादह सुलैमानशाह, ख्वाजिह दोस्त खाविन्द, यूनसञ्चली, शाह मन्सूर वर्लाश, देवैंश मुहम्मद सारवान, अव्दुङाह कितावदार, और दोस्त एशक आका, अपनी अपनी जगह खड़े हुए, और वाई तरफ वहलोल लोदीका वेटा, सुल्तान ऋलाउदीन ऋालमखां निजामुद्दीन अठी ख्छीफा, शैख जैन ख्वाफी, मुहच्वेअठी, निजामुद्दीनअठी ख्छीफाका बेटा तदींबेग, और उसका भतीजा शेरअफ्गन, आराइशखां और ख्वाजिह हुसैन वगैरह बड़े बड़े सर्दार अपनी अपनी जगहपर जमगये. इस तरह ख़ास फ़ौजकी ततींब हुई. अब धरन्गार फ़ौज ( बादशाहके दाहिनी तरफ़की सेना ) में शाहज़ादह हुमायूं वहादुर, जिसके दाहिनी तरफ़ क़ासिम हुसैन सुल्तान, अहमद यूसुफ़ ओग्छाक़ची, हिन्दू सेंग कोचीन, खुस्रौ कोकलताञ्चा, किमामवेग उर्दूशाह, वलीखाजिनकराकोरी, पीर कुर्वी सीस्तानी, सुठैमान, स्वाजिह पहलवान बदख्शी, अब्दुश्शकूर, और सुलैमान-ना एल्ची सीस्तानी मुक्रेर हुए; और शाहज़ादहके बाई तरफ़ मीर हमामुहम्मदीन नाश, स्वाजिह की असद जामदार तईनात हुए; और वरन्गार वादशाहीमें ्रिग अमीरोंमेंसे ख़ानख़ाना दिलावरख़ां, मिलकदाद किर्रानी, और शैख़ घूरन 🌉 👺 क़ाइम हुए. ज्ञाही फ़ौजके जरन्गार (बादज्ञाहके बाई तरफ़की सेना) में सय्यद 🦃 महदी स्वाजिह, मुहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा, ऋादिल सुल्तान, ऋब्दुल् ऋज़ीज़ मीर आखोर मुहम्मदश्चली खिंगजंग, कुतुल्ककदम कराविल, शाहहुसैन बारकी, और जानीवेग अन्का वगैरहने क्तार जमाई, और इस गिरोहमें हिन्दके अमीर जलालखां व कमालखां, सुल्तान बहलोल लोदीके पोते, निज़ामखां बयानावाला थे. बरन्गारकी मददको तरदीक श्रीर मिलक कासिम वग़ैरह कई मुग़ल सर्दार रक्खे; और जरन्गारकी मददको मोमिन अन्का, रुस्तम तुर्कमान वग़ैरह मुक्रेर हुए. सुल्तान मुहम्मद बख़्शी सर्गिको अपनी अपनी जगहपर जमाकर आप बादशाही हुक्म सुनने श्रीर उसकी तामील करानेको मुस्तइद रहा. जब सब लोग जमगये, तब बादशाहने हुक्म दिया, कि विदून हुक्म हमारे कोई अपनी जगहसे न हिले, श्रोर विना इजाज़त लड़ाई नकरे. क्रीवन् १ पहर और दो घड़ी दिन चढ़े छड़ाई शुरू होगई. बरन्गार और जरन्गारसे ऐसी भारी लड़ाई हुई, कि जिसका शोर आसमानतक पहुंचा, याने महाराणाकी जरन्गार शाही बरन्गारपर झुकी और खुस्रों कोकलताश श्रोर मलिक कासिमपर हमलह किया. तव शाही हुक्मसे चीन तीयूर सुल्तान उनकी मददको गया, श्रोर राजपूतोंको हटाकर उनकी फ़ौजमें पहुंचादिया. यह कार्रवाई तीमूर सुल्तानकी शुमार कीगई. मुस्तफ़ा रूमीने शाहज़ादह हुमायूंकी फ़ौजसे निकलकर गाड़ियोंको सामने लाकर वन्दूकों श्रीर तोपोंसे तरफ सानीकी फ़ौजी कतारोंको तोड़ना शुरू किया. ऐन छड़ाईमें उसकी मददको कासिमहुसैन सुल्तान, अहमद यूसुफ़, और किमामवेग बादशाही हुक्मसे पहुंचे. तर्फ़ सानीकी फ़ौज वाले भी दम बदम अपने आदिमियोंकी मददको चले आते थे. बादशाहने हिन्दूबेग कोचीन, और उसके पीछे मुहम्मदी कोकलताश, ्राजिट की असद, श्रीर उनके पीछे यूनसञ्ज्ञाही, शाह मन्सूर वर्शास, श्रीर श्रव्दुङ्काह किताबदारकार क्षेत्र उनके पीचे सेच्य प्रसार स्थाप अन्दु हो हो कताबदारक के क्येंग् इनके पीछे दोस्त एशक आका, और मुहम्मद ख़लील आरंतहवेगीको मददके लिये भेज इधर बादशाही जरन्गारपर तरफ सानीके बरन्गारने लगातार हमले किये, और गाजियोंने बहन्योंको निरोंसे मारा और सानीको गाजियोंने बहन्योंको निरोंसे मारा और सानीको सानीको निर्देश मारा और सानीको साना को साना को सानीको साना को साना को सानीको साना को साना को सानीको साना को साना गाजियोंने बहुतसोंको तीरोंसे मारा और बहुत्त्वसोंको पीछा हटाया. फिर शाही फ़ौजसे मोमिन अन्का और रुस्तम तुर्कमानने । किर शाही पीछेकी तरफ़से हमलह किया, और मुङा महमूद और अली अन्का बाशलिकको वादशाहने उनकी मददको भेजा. मुहम्मद सुल्तान मिज़ र्, आदिछ सुछ्तान, अब्दुल्अज़ीज़ मीर आख़ौर, व कुतुल्ककदम कराविल, व मुह भी <sub>एद</sub> अली खिंगजंग शाहरुसैन बारवेजीने भी छड़ाईका हाथ खोलकर पांव ज ता सं और स्वाजिह नेकरस-

👺 हुसैन वजीरको मए उसकी जमइयतके बादशाहने उनकी मददको भेजा. जिहाद करने वालोंने बड़ी कोशिशसे लड़ाई की. बादशाह कुर्आनकी आयत पढ़कर कहता है, कि हमारे हक्रमें मरना और मारना दोनों बिह्तर हैं, हमारे लोगोंने इस वातपर मज्बूत होकर मरने और मारनेका झंडा ऊंचा किया, श्रीर जब लडाई बढ़ी और बहुत देर होगई, तब बादशाहके हुक्मसे खास जंगी सिपाही दोनों तरफ शाही गोलसे निकले, जोकि जंजीर बन्द गाड़ियोंकी आड़में थे, और बीचमें बन्दूकचियों श्रीर तोपचियोंको रखकर दोनों तरफ्से टूटपड़े, जिससे बहुतसे मुखाछिफ मारेगये, उस्ताद अळी कुळीने भी. जो मए अपने साथियोंके वादशाही गोळके आगे खडा था, बड़ी मदीनगी दिखलाई, तोप बन्दूक व भारी पत्थरोंसे तरक सानीको बहुत नुक्सान पहुंचाया. बन्दूकचियोंने भी शाही हुक्मसे गाड़ियोंके आगे बढ़कर बहुतसे दुश्मनोंको तबाह किया, श्रीर पैदलोंने बड़े ख़तरेकी जगहमें घुसकर नामवरी हासिल की. बाद-शाह लिखता है, हम भी गाड़ियोंको बढ़ाकर आगे बढ़े, जिससे लक्करको बड़ा जोश ख्रोश पैदा होगया, और फ़ौजोंके बढ़ावसे गर्द ऐसी उड़ी, कि अंधेरा छागया, लड़ाई ऐसी हुई कि कौन हारा, कौन जीता, और किसने वार किया, श्रीर किसके लगा, इसकी पहिचान जाती रही. इस जगह वादशाह लिखता है, कि हमारे गाजियोंके कानमें ग़ैबसे उस कलामुलाहकी आयतके मुवाफिक स्थावाज आती थी, जिसका मत्लब यह है, कि "मत दिवयों, मत गमगीन हो, तुमही गालिव रहोगे ". मुसल्मान गाजी ऐसे छड़े, कि फ़िरिइते भी आस्मानमें उनकी तारीफ करते थे. दोपहर ढळनेसे चार घड़ी दिन रहेतक लड़ाई ऐसी हुई, कि जिसके शोले आस्मानतक पहुंचे, बादशाही फ़ीजने मुख़ाछिफ़ोंकी फ़ीजको उनके गोलमें मिलादिया. तब उन्होंने एकदम तअ-म्मुल करके दिल जानसे तोड़कर हमारे दाएं वाएं गोलपर हम्लुह किया, श्रीर वाई तरफ हमारे गोलके क्रीव जापहुंचे, लेकिन् हमारे ग्एजियोंने आख्रतका संवाब समभकर वहादुरीसे उनको पीछा हटादिया, श्रीर इसके साथ ही हमको फ्तहकी खुशख़वरी मिली. तरफ़ सानी मुक्किल जार्नकर तितर वितर होगये, और बहुतसे छडाईमें मारेजाकर वाकियोंने जंगलका रास्तह लिया. लाशोंके टीले श्रीर सिरोंके मनारे बनगये, हसनख़ां मेद्राती बन्दूक्के लगनेसे मारागया, और इसी तरह मुखालिफ़ोंके बड़े वड़े सर्गृश तीर श्रीर बन्दूक़ोंसे तमाम हुए, जिनमें डूंगरपुरका रावल उदयसिंह, जिसके सार्ध १२००० सवार थे; राय चन्द्रभाण चहुवान, जिसके साथ ४००० सवार; और राव दत्तन,त, जिसके साथ ४००० सवार; और गंगू व कर्मसी व डूंगरसी, जिनके साथ तीतानी मुद्धजार सवार थे वग़ैरह और भी कई नामी गिरामी सर्दार मारे 🌉 🎉 🚃 स्वाजिह की 🚃

ाता, कोई क़दम मुदोंसे खाछी नहीं पाता था. इस ज़ी "रक्खा. बाबर छिखता है, कि मैं इस्लामके हुआ, और मैंने अपना शहीद होना ठानिछया ी बनकर जीता रहा.

तुज्क बाबरीसे लियागया है, सिर्फ़ लड़ाईके हालका द्दांळ द्र्याप्तत करना हो, तो तुज़कबावरीको देखें. क्द, मोटा चिहरा, बड़ी आंख, छंवे हाथ, श्रीर मज्वत थे. इनकी जिन्दगीमें इनके बदनपर ८४ बेकाम, एक हाथ कटा हुआ, और एक पेर छंगड़ा, पर मौजूद थीं. इन महाराणाने महियारिया गोत्रके मालवीको गिरिफ्तार करनेकी खुशीमें अपना कुल हरिदासने राज्य छेनेसे इन्कार किया, और बारह पांचली नामका एक गांव अभीतक उसकी औलाद्के प्पुरके राव जोधाके पोते राव सूजाके बेटे कुंवर बाघा ये तीनों राव बाघाकी राणी चहुवान पुहपावतीसे से बड़े कुंवर रत्नसिंह पैदा हुए, श्रोर बूंदीके राव रहाराणी कर्मवती बाईसे महाराणा विक्रमादित्य णाके सबसे बड़े राजकुमार भोजराज थे, जिनकी ाई रत्नसिंहकी वेटी व जयमञ्जके काकाकी वेटी ।जकुमारका देहान्त महाराणा सांगाके सामने ते ही मुवरिंखोंने मीरांबाईको महाराणा कुम्भा है, क्योंकि मीरांबाईका भाई जयमछ तो वे 9 ] में अक्बरकी लड़ाईमें चित्तोंड़पर मारा-ह्यो १५२५ [हि॰ ८७३ = .ई॰१४६८] गर्मह बात अपनी किताबमें कहांसे दर्ज की. में हे भोजराज, कर्ण, रत्नसिंह, पर्वतसिंह, नमेंसे भोजराज, कर्ण, पर्वतसिंह और कृष्ण्यीर रत्नसिंह, विक्रमादित्य, व उद्यसिंह, कृषाद्सरे भागमें छिखा जायेगा. ये तीनो [हि॰ ८८६ ता॰ २३ मुहर्रम

वजीरको मए उसकी जमइयतके बादशाहने उनकी मददको भेजा. इन सब करने वालोंने बड़ी कोशिशसे लड़ाई की. वादशाह कुर्आनकी आयत कहता है, कि हमारे हक्रमें मरना और मारना दोनों बिहुतर हैं, हमारे लोगोंने वातपर मज़बूत होकर मरने और मारनेका झंडा ऊंचा किया, और जब लडाई और बहुत देर होगई, तब बादशाहके हुक्मसे खास जंगी सिपाही दोनों तरफ गोलसे निकले, जोकि जंजीर बन्द गाड़ियोंकी आड़में थे, और बीचमें बन्दूक्चियों तोपचियोंको रखकर दोनों तरफ्से टूटपड़े, जिससे बहुतसे मुखाछिफ मारेगये, ाद अली कुलीने भी. जो मए अपने साथियोंके वादशाही गोलके आगे खडा था. मदीनगी दिखलाई, तोप बन्दूक व भारी पत्थरोंसे तरफ सानीको बहुत नुक्सान बन्दूकचियोंने भी शाही हुक्मसे गाड़ियोंके आगे बढ़कर बहुतसे दुइमनोंको तबाह किया, और पैदलोंने बड़े ख़तरेकी जगहमें घुसकर नामवरी हासिल की. शाह लिखता है, हम भी गाड़ियोंको बढ़ाकर आगे बढ़े, जिससे लड़करको बड़ा जोश खरोश पैदा होगया, और फौजोंके बढ़ावसे गर्द ऐसी उड़ी, कि अंधेरा छागया, लड़ाई ऐसी हुई कि कौन हारा, कौन जीता, और किसने वार किया, और किसके लगा. इसकी पहिचान जाती रही. इस जगह वादशाह छिखता है, कि हमारे गाजियोंके कानमें ग़ैबसे उस कलामुङाहकी आयतके मुवाफ़िक त्रावाज आती थी, जिसका मत्लब यह है, कि "मत दिवयों, मत ग्रमग़ीन हो, तुमही ग़ालिव रहोंगे ". मुसल्मान ग़ाज़ी ऐसे छड़े, कि फ़िरिइते भी आस्मानमें उनकी तारीफ़ करते थे. दोपहर ढलनेसे चार घड़ी दिन रहेतक लड़ाई ऐसी हुई, कि जिसके शोले आस्मानतक पहुंचे, बादशाही फ़ौजने मुखािलफ़ोंकी फ़ौजको उनके गोलमें मिलादिया. तब उन्होंने एकदम तअ-म्मुल करके दिल जानसे तोड़कर हमारे दाएं वाएं गोलपर हमलह किया, श्रीर वाई तरफ़ हमारे गोलके क़रीव जापहुंचे, लेकिन हमारे गाजियोंने आख़रतका सवाब समभकर वहादुरीसे उनको पीछा हटादिया, क्यार इसके साथ ही हमको फ्तहकी खुशख़वरी मिछी. तरफ सानी मुश्किल क्यार तितर वितर होगये, और बहुतसे लड़ाईमें मारेजाकर वाकियोंने जंगलक्या रास्तह लिया. लाशोंके टीले और सिरोंके मनारे बनगये, हसनख़ां मेल तित्र वितर होगये, और इसी तरह मुख़ालिफ़ोंके बड़े बड़े सर्दार्ट तीर और बन्दूक़के लगनेसे मारागया, और इसी तरह मुख़ालिफ़ोंके बड़े बड़े सर्दार्ट तीर और बन्दूक़ोंसे तमाम हुए, जिनमें ढूंगरपुरका रावल उदयसिंह, जिसके साथ १००० सवार थे; राय चन्द्रभाण चहुवान, जिसके साथ १००० सवार; और गंगू व कर्मसी व ढूंगरसी, जिनके साथ तीन स्वान, जिसके साथ १००० सवार की साथ तीन स्वान, जिसके साथ १००० सवार की साथ तीन स्वान स्वान, जिसके साथ १००० सवार की साथ तीन स्वान स्वान सवार थे वगैरह और भी कई नामी गिरामी सर्दार मारे ताल रें अमीरहज़ार सवार थे वग़ैरह और भी कई नामी गिरामी सर्दोर मारे कर जाता, कोई क़दम मुदाँसे खाछी नहीं पाता था. इस कि गये. जिधर इस्लामका/म "गाज़ी " रक्खा. बाबर लिखता है, कि मैं इस्लामके फ़त्रहके बाद मैंने अपना आवारह हुआ, और मैंने अपना शहीद होना ठानलिया लिये इस लड़ाईके जंगल कि गाज़ी बनकर जीता रहा.

था, लेकिन खुदाका शुक्र ।सह जो तुज़क बाबरीसे लियागया है, सिर्फ़ लड़ाईके हालका जपर लिखा हुन्या खुषादह हाल दर्याप्त करना हो, तो तुज़कबाबरीको देखें.

हैं: यदि किसी पाठकको जिक्कला कद, मोटा चिहरा, बड़ी आंख, छंवे हाथ, और महाराणा सांगाका मंत्रड़े मज्वूत थे. इनकी जिन्दगीमें इनके बदनपर ८४ गेहुआं रंग था. यह दिलवेंख बेकाम, एक हाथ कटा हुआ, और एक पैर लंगड़ा, जरूम शस्त्रोंके लगे थे. एक अगपर मौजूद थीं. इन महाराणाने महियारिया गोत्रके ये भी छड़ाईकी निशानियां उनके द मालवीको गिरिपतार करनेकी खुशीमें अपना कुल चारण हरिदासको बादशाह महर हरिदासने राज्य छेनेसे इन्कार किया, और बारह चित्तोंडका राज्य देदिया था. ऐ पांचली नामका एक गांव अभीतक उसकी औलादके बाम अपनी खुशीसे लिये, जिनस्पुरके राव जोधाके पोते राव सूजाके बेटे कुंवर बाघा कवजहमें है. इन महाराणाने जीये तीनों राव बाघाकी राणी चहुवान पुहपावतीसे की तीन वेटियोंसे शादी की थी. तसे बड़े कुंवर रत्नसिंह पैदा हुए, श्रीर बूंदीके राव पैदा हुई थीं. इनमेंसे धनबाईके पहाराणी कर्मवती बाईसे महाराणा विक्रमादित्य मांडाकी पोती और नरवदकी बेटीणांके सबसे वड़े राजकुमार भोजराज थे, जिनकी श्रीर उद्यसिंह पेंदा हुए. इन महाराई रत्नसिंहकी वेटी व जयमछके काकाकी वेटी शादी मेडताके राजा वीरमदेवके छोटे। जकुमारका देहान्त महाराणा सांगाके सामने मीरांवाईके साथ हुई थी, लेकिन् उक्त है ही मुवरिंखोंने मीरांवाईको महाराणा कुम्भा ही होगया था. कर्नेल्टॉड वग़ैरह ि है, क्योंकि मीरांबाईका भाई जयमछ तो की राणी लिखा है, लेकिन यह बात ग्रे 🔊 ] में अक्बरकी लड़ाईमें चित्तींड़पर मारा-विक्रमी १६२४ [हि॰ ९७५ = .ई॰ १/१५२५ [हि॰ ८७३ = .ई॰१४६८] गया, श्रीर महाराणा कुम्भाका देहान्त तिर्गे हु बात अपनी किताबमें कहांसे दर्ज की. में होगया था, फिर न मालूम कर्नेल्टॉडने भोजराज, कर्ण, रत्नसिंह, पर्वतसिंह,

इन महाराणाके ७ राजकुमार भिनमंसे भोजराज, कर्ण, पर्वतिसंह और कृष्णदास, विक्रमादित्य, त्रोर उदयिसंह; गिर रत्निसंह, विक्रमादित्य, व उदयिसंह, कृष्णदास तो कुंवरपदेहीमें परलोकवास करगये सरे भागमें लिखा जायेगा. महाराणा ये तीनों मेवाडकी गादीपर बेठे, जिनका हाल [हि॰ ८८६ ता॰ २३ मुहर्रम = सांगाका जन्म विक्रमी १५३८ वैशाख कृष्ण

ıण । संयामसिंह. ]

महाराणा संयामसिंह. ]

इन सब आर वीरविनोद. [महाराणाक न याभिषेक व देहान्त – ३७२

ई॰ १४८१ ता॰ २४ मार्च ] को, राज्याभिषेक विक्रमी १५ तं ज्येष्ठ शुक्क ५ [हि॰ ९१४ ता॰ ४ मुहर्रम = .ई॰ १५०८ ता॰ ४ मई ] को, अहुक देहान्त विक्रमी १५८४ [हि॰ ९३३ रज्जव = .ई॰ १५२७ एप्रिल ] के वैशाख में हुम्मा था.

——00%%00c



## ९ - वञ्चभीका ग्राम्रपत्र.

(कॉर्पस इन्स्क्रिप्शनम् इंडिकेरम्की जिल्ड री के एछ १७३—१८० में छपा है.)

च्यों स्वस्ति श्रीमदानन्दपुरसमावासित्यस्कन्धावारात् प्रसमप्रणतामित्राणां मैत्रकाणामतुलवलसंपन्नमग्डलाभोगसंसक्त्रहारशतलब्धत्रतापात्त्रतापोपनत-दानमानार्जवोपार्जितानुरागादनुरक्तमोलभत्णीबलावाप्तराज्यश्रियःपरममाहेश्वर श्रीभद्दाक्षीद्व्यवच्छिन्नवंशान्मातापितृचरण्यिन्दप्रणतिप्रविविकाशेषकलम्षः शै-श्वात्त्रभृतिखङ्गाद्वितीयबाहुरेव समद्परगजघ्कोटनप्रकाशितसलिकषः तत्त्र-भावप्रणतारातिचूडारत्पप्रभासंसक्तपाद्नखरांसंहतिः सक्छरमृतिप्रणीतमाग्री-सम्यिक्यापालनप्रजाहद्यरंजनाद्नवर्थराज्योरूपकान्तिस्थैर्यगाम्भीर्यंबुद्धिसं-पद्भिः स्मरश्राशांकाद्रिराजोद्धित्रिद्शगुरुधनै।तिशयानः शरणागताभयप्रदान-परतया तृणवद्पास्ताशेषस्ववीर्यफलः प्रांगधिकात्थेप्रदानानन्दितविद्वत्सुह-त्त्रणयिहृद्यः पादचारीव सकलभुवनमण्डलगत्रमोदः परममाहेश्वरः श्री-गुहसेनः तस्य सुतः तत्पादनखमयूखसंतानां तजान्हवीजलीघप्रक्षालिताशेषक-प्रणयिशतसहस्रोपजीव्यमानसंपद्रूप्विवाश्रितः सर्भसमाभिगा-गुणैः सहजशक्तिः शिक्षाविशेषविशेतसर्वधनुर्देरः प्रथमनरपति-समितसृष्टानामनुपालयिता धम्मदायानामपाः प्रजोपघातकारिणां उपस्वानां शमयिता श्रीसरस्वत्योरेकाधिवासस्य संहतिपक्षलक्ष्मीपरिभोगदक्षविक्रमः विक्रमोपसंप्राप्तविमलपार्थिवश्रीः परममाहेश्वर धरसेनः तस्य सुतः तत्पादा-नुद्यातः सकलजगदानन्दनात्यद्भुतगुणसमुद्यातसमयदिग्मण्डलः समरश-त्विजयशोभासनाथमण्डलायद्युतिभासुरान्सपी हागुरुमनोरथमहाभारः सर्व-विद्यापारपरमभागाधिगमविमलमितर्पि सर्वित्माषितलवेनापि स्वोपपादनी-यपरितोषः समयछोकागाधगांभीर्घ्यहद्योपि नातिश्यसुव्यक्तपरमकल्याण-स्वभावः खिळीभूतकृतयुगनृपतिपथविशोधनाधियकीतिः धम्मीनुरोधोज्ज्वळ-तरीकृतार्थसुखसंपदुपसेवानिरूढधम्मीदित्यदित्। परममाहेश्वरः श्रीशीला-दित्यः तस्य सुतः तत्पादानुद्यातः स्वयमुपेन्द्रगुरु हः) गुरुणात्याद्रवता सम-भिलपणीयामपि राजलक्ष्मीं स्कन्धासक्तां परमभंधुर्व्यस्तदाज्ञासंपादनैकरस-तयोद्रहनखेदसुखरतिभ्यां अनायासितसत्त्वसंपत्ति संपद्वशीकृतन्वपतिशतिश-



रोरत्नच्छायोपगूढपादपीठोपि परमाक्षाभिमानरसानाछिगितमनोरुत्तिः मेकां परित्यज्य प्रख्यातपौरुषाभिमारं प्यरातिभिरनासादितप्रतिकियोपायः निखिलभुवनामोद्विमलगुणसंहतिः त्रसभिवघटितसकलकिविलसितगतिशीच-जनाभिद्रोहिभिरशेषैः दोषैरनामृष्टावृन्नतहृदयः प्रख्यातपौरुषः शास्त्रकौशला-तिश्यो (गुण) गणतिथविपक्षाक्षितितिरुक्षमीस्वयं (स्वयं) आहप्रकाशितप्रवीर-पुरुषप्रथमसंख्याधिगमः परममाहेशः श्रीखरग्रहः तस्य सुतः तत्पादानुद्यातः सर्वविद्याधिगमविहितनिखिलविद्यनमनः परितोषितातिषयः सत्त्वसंपत्यागैः शोर्थेण च विगतानुसंधानसमाहिरातिपक्षमनोरथरथाक्षभंग : सम्यगुपलिक्षता-नेकशास्त्रकलालोकचरितगद्वरविभापि परमभद्रप्रकृतिरकृत्रिमप्रश्रयोपि विनयशो-भाविभूषणः समरशतजयपताकः एप्रत्ययोदश्रवाहुदण्डविध्वंसितप्रतिपक्षदण्यों-द्यः स्वधनुः त्रभावपरिभूतास्त्रकेष्ठाभिमानसकछन्यतिमण्डलाभिनन्दितशासनः प्रममाहेश्वरः श्रीधरसेनः तस्याः तत्पादानुद्यातः सञ्चारेतातिशयितसकळपूठवी-नरपतिः दुस्साधनानामपि प्रस्तिता विषयाणां मूर्तिमानिव पुरुषकारः परिवृद्ध-गुणानुरागानिर्भरचित्तविसिः मन्न रचयमभ्युपपन्नः प्रकृतिभिरिधगतकलाकलापः कान्तितिरस्कृतसळांछनकुमुद्न। प्राज्यप्रतापस्थागितिद्गन्तरालः प्रध्वंसितध्वा-न्तराशिः सततोदितसविता प्रभ्यः परं प्रत्ययमत्र्थवन्तमतिबहुतिथप्रयोजनानु-बंधभागमपरिपूर्णे विद्धानः धावियहसमासानिश्चयनिपुणः स्थानानुरूपमादेशं दद्तां गुणदृद्धिराजविधानजािरकारसाधूनां राज्यशालातुरीयतन्त्रयोरुभयोरपि निष्णातः प्रकृतिविक्रमोपि क्रिटुहृदयः श्रुतवानप्यगर्वितः कान्तोपि प्रश्नमी स्थिरसोहाहोपि निरसिता तामुद्यसमुपजनितजनानुरागपरिद्यंहितभूवनसम र्धितप्रथितबालादित्यद्वितीय परममाहेश्वरः श्रीधरसेनः तस्य सुतः तत्पादक-मलप्रणामधरणिकषणजनित्लांछनललाट्चन्द्रशकलः शिशुभाव एव श्रवण-निहितमौक्तिकालंकारविश्वमनुतविशेषः प्रदानसिळळक्षाळिताग्रहस्तारविन्दः व्यास इव मृदुकरग्रहणाद्मनानन्दविधिः वसुंधरायाः कार्मुकधनुर्वेद इव संभावि-ताद्येषळक्ष्यकळापः प्रणतग्यामन्तमण्डलोपमनिभृतचूडामणिनीयमानशासनः परममाहेश्वरः परमभद्दार्वंजाधिराजपरमेश्वरः चक्रवर्त्तिश्रीधरसेनः तत्पिताम-हुआतृश्रीदिखित्यस्य :णेरिवायजन्मनो (१) भक्तिबन्धुरावयवकिपतप्रणते-

<sup>(</sup>१) कॉर्पस इन्स्क्रिप्शन रम्की तीसरी जिल्हके एछ १७६ के नोट नम्बर ५ में 'अय-कु. जन्मनो 'को 'अङ्गनन्मनो 'सा लिखा है.

रतिधवलयातत्पादारविन्दप्रदत्तया चरणनखमाणिरुचा मन्दाकिन्येवनित्यममलितोत्त-मांगदेशस्यागस्त्यस्येवराजर्षेः दाक्षिएयमातन्वानस्य प्रबलघविष्मायशसांवलयेन मिर्डितककुभा नभिस यामिनीपतेर्विवरचिताखण्डपरिवेशमएडलस्य पयोदश्यामिश-खरचूचुकरुचिरसह्यविन्ध्यस्तनयुगायाःक्षितेः पत्युः श्री देरभटस्यायजः(१)क्षितिपसं हतेः चारुविमागस्य सुचिरयशोंशुक्छतः स्वयंवराभिळाषिणीमिव राज्यश्रियमर्पय न्त्याःकृतपरित्रहःशौर्यमप्रतिहत्वयापारमानमितप्रचएडरिपुमण्डलाश्रमिवालंबमानः शरदि प्रसममाकृष्टाशिलामुखबाणासनापादितप्रसाधनानां परभुवां विधिवदाचरित-करशहणः पूर्विमेव विविधवर्णोज्वेवहेन श्रुतातिशयनोद्गासितश्रवणयुगलः पुनः पुन-रुक्तेनेव रहा छंकारेणा छंकृतश्रोत्रः एरिस्फुरत्कटकविकटकीटपक्षरत्निकरणमविच्छि-न्नप्रदानसरि**ट**निवहावसेकविटसन्नवशैवटांकुरमिवाश्रपाणिमुह्रहन् रत्नवलयजलिषवेलातटायमानभुजपिष्वक्तविश्वंभरः परममाहेश्वरः श्रीघ्रुवसेनः तस्यायजोपरमहीपतिरपर्शदोषनाशनिधयेव लक्ष्म्यास्वयमतिरपष्टचेष्टमाश्चिष्ठाङ्गय-ष्टिरतिरुचिरतरचरितगरिमपरिकालितसक्लनरप।तिरतिप्रकृष्टानुशगसरभसवद्यीकृत प्रणतसमस्तसामन्तचक्रचूडाम!णिमयूखखचितचरणकमलयुगलः प्रोहामोदारदोई-ण्डद्खितिहिषहर्गिद्दर्पः प्रसर्पत्पटीयः प्रतापञ्जोषिताशेषशञ्जवंशः निक्षिप्तरुक्षमीकः त्रेरितगदे। क्षिप्तसुद्र्यनचक्रः परिहतबारुक्रीडोनधः कृतद्वि-जातिरेकविक्रमत्रसाधितधरित्रीतलोनङ्गीकृतजलशय्योपूर्वपुरुषोत्तमः इव सम्यग्व्यवस्थापितवर्णाश्रमाचारः पूर्वेरप्युर्वापतिभिः तृष्णाखवलुर्धेः थान्यपहतानि देवब्रह्मदेयानि तेषामप्यतिसरलमनाः प्रसरमुत्संकलनानुमोदनाभ्यां परिमुदितत्रिभुवनाभिनान्दितो। च्छ्रतोरकृष्टधवरुधमर्भध्वजः प्रकाशितनिजवंशो देव-हिजगुरुन् प्रतिपूज्य यथाईमनवरतप्रवर्तितमहोद्रङ्गादिदानव्यवस्थानोपजातसंतोषो-पात्तोदारकीर्तिपरंपरादन्तुरितनिखिल।दिक्चकवालः स्पष्टमेव यथार्थे धरमीदित्य-द्वितीयनामा परममाहेश्वरः श्रीखरग्रहः तस्यायजन्मनः कुमुद्पण्डश्रीविका-सिन्या कलावतश्रान्द्रिकयेव कीर्त्या धवलितसकलदिङ्मण्डलस्य खिएडतागुरुविलेप-निषण्डस्यामलविंध्यशैलविषुलपयोधरायाः क्षितेः पत्युः श्रीशिलादित्यस्य सूनुर-नवप्रालेयिकरणइव प्रतिदिनसंवर्द्धमान ( हदय ) कलाचक्रवालः केसरीन्द्रिश्चित्रिय सक्छवनस्थर्छामिवालंकुव्वीणः शिखण्डिकेतनइव रुचिमच्चूडाम-राजलक्ष्मीं

<sup>(</sup>१) कॉर्पस इन्स्क्रिए्शनम् इंडिकेरम्की तीसरी जिल्दके ष्ठष्ठ १७६ के नोट नम्बर ९ में 'अयजः' को 'अङ्गजः' पहो, ऐसा छिखा है.

ण्डनः प्रचण्डशक्तिप्रभावश्च शरद्वागम इव (१) द्विषतां परममाहेश्वरः परमभट्टारक श्रीबप्पपादानुद्यातः महाराजाधिराजपरमेश्वरः परमभद्वारकमहाराजाधिराज-परमेश्वरः श्रीशीलादित्यदेवस्तस्य सुतः परमेश्वर्यः कोपाकृष्टिनिस्त्रिशपातविद्लि-तारातिकरिकुम्भस्थलोञ्जसत्त्रसृतमहात्रतापानलः त्राकारपरिगतजगन्मण्डललब्ध-स्थितिः विकटनिजदोर्दण्डावछंबिना सकलभुवनाभोगभाजा मन्थारूफालनविधुत-दुग्धसिन्धुफेनपिण्डपाण्डुरयशोवितानेन विहितातपत्रः परममाहेश्वरः परमभटा-रकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीबप्पपादानुद्यातः परममद्वारकमहाराजाधिराज-परमेश्वरः श्री शीलादित्यदेवः तत्पुत्रः प्रतापानुरागप्रणतसमस्तसामन्तचूडामणिनख-मयूखनिचितरञ्जितपादारविन्दः परममाहेश्वरः परमभद्वारकमहाराजाधिराजपरमे-श्वरः श्रीबप्पपादानुद्यातः परमभद्यारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीशीलादित्यदेवः तस्यात्मजः त्रशमितिरपुवलदर्णः विपुलजयमंगलाश्रयः श्रीसमालिंगनलालितवक्षाः समुपोढनारसिंहवियहोर्जितोद्धरशक्तः समुद्धतविपक्षभूभृत्कृतनिखिलगोमण्डलस्थः पुरुषोत्तमः प्रणतप्रभूतपार्थिवकिरीटमाणिक्यमसृणितचरणनखमयूखरंजिताशेषदि-ग्वधूमुखः परममाहेश्वरः परमभद्वारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीबप्पपादानुद्यातः परमभद्वारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरः श्रीशीलादित्यदेवः परममाहेश्वरः तस्या-त्मजः प्रथितदुस्सहवीर्य्यचको लक्ष्म्यालयोनरकनाशकतप्रयत्नः एथ्वीसमुद्धरण-कार्यकृतेकिनिष्ठः संपूर्णचन्द्रकरिनम्लजातकीर्तिः॥ ज्ञातवयीगुणमयो जितवैरि-पक्षः संपन्न - - मसुखः सुखदः सदैव ज्ञानालयः सकलवन्दितलोकपालो विद्या-धरेरन्गतः प्रथितः एथिव्यां ॥ रत्नोज्ज्वलोवरतनुर्गुणरत्नराज्ञिः ऐश्वर्यविक्र-मगुणैः परमैरुपेतः सत्वोपकारकरणे सततं प्रवतः साक्षाज्ञनाईनइवार्हितदुष्टदृष्पः पुण्यालयो जगति गीतमहात्रतापः युद्धे सकृद्गजघटाघटनैकद्क्षः धिराजपरमेश्वरवंशजन्मा श्रीध्रूभटो जयति जातमहात्रमोदः ॥ स च परममाहेश्वरः परमभद्वारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीबप्पपादानुद्यातः परमभद्वारकमहाराजा-धिराजपरमेश्वरः श्रीशीलादित्यदेवः सर्वानेव समाज्ञापयत्यस्तु वः संविदितं यथा मया मातापित्रोरात्मनश्च पुण्ययशोभितृहये ऐहिकामुन्मिकफलावाप्त्यर्थं श्री-मदानन्दपुरवास्तव्यतच्चातुर्विचसामान्यशार्कराक्षिसगोत्रबङ्गचसब्रह्मचारिभद्वाख -ण्डलमित्राय भद्दविष्णुपुत्राय बलिचरुवैश्वदेवासिहोत्रऋतुक्रियाचुत्सर्पणात्थं श्री-

<sup>(</sup>१) कार्पस इन्स्क्रिप्शनम् इंडिकेरम्की तीसरी जिल्दके एष्ठ १७७ के नोट नम्बर ८ में लिखा है, कि 'शरदागम इव 'के आगे और 'दिषतां ' के पहिले निम्नोक्त शब्द छूट गये हैं:- प्रतापवानुलसत्पद्मः के संयुगे विदल्लयन्नम्भोधरानिव परगजानुदयतपनबालातपद्दव संग्रामेषु मुष्णन्नभिमुक्तानामायूंषि-



學學

खेटकाहारे उप्पलहेटपथके महिलाबलीनामश्रामः सोद्रङ्गः सोपरिकरः सोत्पद्यमान-सभूतवातत्रत्यायः सद्शापराधः सभोगभागः सधान्यहिरण्या-देयः सर्व्वराजकीयानाम् अहस्तप्रक्षेपणीयः पूर्व्वप्रदत्तदेवदायब्रह्मदायवर्ज्जं भूमिच्छि-द्रन्यायेनाचन्द्राक्कार्णवक्षितिपर्व्वतसमकालीनः पुत्रपौत्रान्वयभोग्य उद्कातिसर्गेण व्रह्मदायत्वेन प्रतिपादितः यतोस्योचितया ब्रह्मदायस्थित्या भुंजतः कृषतः कर्षापयतः प्रतिदिशतो वा नकैश्चिद्धासेधे वर्तितव्यं ॥ त्रागामिभद्रनृपतिभिः त्रस्मद्वंशजैरन्यै-व्वांनित्यान्येश्वर्याण्यस्थिरं मानुष्यकं सामान्यं च भूमिदानफलं अवगच्छद्भिः श्रयम-रुमदायोनुमन्तव्यः पालियतव्यश्च उक्तं च वेद्व्यासेन व्यासेन बहुभिव्वंसुधा भुक्ता राजिभः सगरादिभिः यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलं ॥ यानीह दत्तानि पुरा नरेन्द्रैः धनानि धर्मायतनीकृतानि ॥ निर्माल्यवान्तप्रतिमानि तानि को नाम साधुः पुनराददीत ॥ षष्टिवर्षसहस्त्राणि स्वग्गें तिष्ठति भूमिदः आच्छेताचानुमंता च तान्येव नरके वसेत् ॥ विंध्याटवीष्वतोयासु शुष्ककोटरवासिनः जायन्ते भूमिदायं हरिनत ये॥ दूतकोत्र महाप्रतीहारश्रीदेटहाक्षपटलिकराजकुल-श्रीसिद्धसेनः श्रीशव्वंटसुतः तथा तन्नियुक्तप्रतिनर्तककुलपुत्रामात्यगुहेन हेम्बटपुत्रेण लिखितामिति॥ संवत्सरदातचतुष्टये सप्तचत्वारिदाद्धिके ज्येष्ठ शुद्ध पंचम्यां अंकतः संव ४४७ ज्येष्ठ शु ५ स्वहस्तो मम.

## 

र्ड नमः स्प्रष्टा वक्षासि छीछ्या कररुहैः काचित्कचाकर्षणाद् या कामपरेण पाद् पतनेः कण्ठ्यहेणापरा धन्यास्ता भुवने सुरेन्द्रतनवो याः प्रापिता निर्हातें स्यत्वेत्थं स्प्रह्यन्ति गोपवानिता यस्मे सपायाद्धरिः॥ छक्ष्मीछीछोपधानं प्रछयज-छिनिधस्थायिने।गण्डशेछा द्पेंद्वतासुरेन्द्रद्वमगहनवनच्छेद्दक्षाः कुठाराः संसारा-पारवारिप्रसररयसमुत्तारणे बद्धकुक्ष्याः दोईण्डाः पान्तु शौरेक्षिभुवनभवनोत्तस्म-नस्तम्भूताः॥ राजा श्रीगृहिछान्वयामछपयोराशौ स्पुरदीधिति ध्वस्तध्वान्तसमू-हिष्ठप्रसक्छव्याछावछेपान्तकृत् श्रीमानित्यपराजितः क्षितिभृतामभ्यर्चितो मूर्धिमः छत्तस्वच्छतयेव कौस्तुभमणिर्जातो जगद्भणां॥ शिवात्मजोखण्डितशिक्तंपद्धर्यः समाक्रान्तभुजंगशत्रू तेनेन्द्रवत्सकन्द इव प्रणेता छतो महाराजवराहिसहः॥ जनग्रहीतमपि क्षयवर्जितं धवछमप्यनुरिज्जतभूतछं स्थिरमपि प्रविकासि दिशोदश अयति यस्य यशो गुणवेष्टितं ॥ तस्य नाम द्धती यशोमती गेहिनी प्रणियनी यशोमती चित्तमुत्पथगतं निरुन्धती सा बभूव विनयाद्रुन्धती॥ श्रीव्वन्धकी

स्थाणुरता च गौरी वैधव्यदुःखोपहता रितश्च बाला त्रिलोक्यामतुलोपमाना सीमन्तिनीनां धुरि सेव जाता ॥ विलोक्यासौ लक्ष्मीं स्वनयनिनेषप्रतिसमां वयो वित्तं रंगतनुतरतरङ्गाङ्गतरलं तरन्संसाराहिंध विषमविषयग्राहकलितं स्थिरं पोता-कारं भवनमकरोत्केटमरिपो : ॥ सूचिविंस्फोटयन्तः स्फुटितपुटरजोधूसराः केतकी-नामाधुन्वन्तः कलापान्मद्कलवचसान्त्रत्यताम्बर्हिणानां मेघालीविंविक्षपन्तः सलिलकणभ्रतोवायव : प्राद्यपेण्यावान्त्युचैर्यत्र तस्मिन्पुरुनरकीरपोमीदिरं सन्निविष्टं ॥ यावद्रानोखुराग्रद्यणितजलमुचस्तुङ्गरङ्गास्तुरङ्गा यावत्कामार्तिप्रध्वीतलमतुलजला नोसमुद्रा समुद्रा ॥ यावन्मेरोर्नमेरुप्रसवसुरभयो वान्ति भागा शुभाशा शौरेध्धी-मास्तु तावत्कतनियमनमाद्विप्रसिद्धं प्रसिद्धं ॥ दामोदरस्य पौत्रेण सूनुना ब्रह्मचारिणः नाम्ना दामोदरेणेव कृता काव्यविडम्बना ॥ बालेनाजितपोत्रेण स्फुटा वत्सस्य सूनुना यशोभटेन पूर्वेयमुत्कीण्णां विकटाक्षरा ॥ संवत्सरशतेषु सप्तसु अष्टादशाधिकेषु मार्गशीर्षशुद्धपंचमी प्रतिष्ठा वासुदेवस्य नमः पुरुषोत्तमाय॥

३-चित्तौड्के भौरी राजाओंके छेख का भाषान्तर.

088800 €

(यह छेख वित्तौड़के पास मानसरोवर तालाबके किनारे एक स्तम्भपर खुदाहुआ मिला था, जिसका अंग्रेज़ी तर्जमा कर्नेल् टॉडने अपने बनायेहुए टाड-नामह राजस्थानकी जिल्द पहिली के एष्ठ ७९९ में दिया है.)

समुद्र तेरी रक्षा करे. वह क्या है, जो समुद्रके सद्रश है ! जिसके तीर पर मधु देने वाले दक्षोंकी लाल किल्यां मधु मिक्खयोंके समूहसे ढकी हैं, और जिसकी शोभा अनेक जलधाराओंके संयोगसे अधिक होती है. समुद्रके समान क्या है, जिसमेंसे पारिजातकी सुगंधि निकलती है, और जिसको मिदरा, लक्ष्मी और अमृत रूपी कर (खिराज) देना पड़ा ! ऐसा जो समुद्र है, वह तेरी रक्षा करे.

यह तालाब एक बड़े दानका स्मारक चिन्ह है, जो देखने वालोंके चित्तोंको मोहित करता है, जिसमें अनेक प्रकारके पक्षीगण आनन्द पूर्वक तैरते हैं, जिसके किनारों पर प्रत्येक प्रकारके दक्ष लगे हुए हैं, और उच्च शिखर वाले पर्वतसे गिर-कर स्थानकी शोभा बढ़ाती हुई जलधारा जिसकी ओर वेगसे बहती है. समुद्रके मथन समय वहां का नाग श्रमसे थककर विश्राम लेनेको इस तालाब में आया.

इस एथ्वीपर महेश्वर नामका एक बड़ा राजा था, जिसके राज्य शासनमें शत्रुका नाम कभी नहीं सुना गया; जिसकी छक्ष्मी त्राठों दिशाओंमें प्रसिद्ध थी,



श्रीममान युक्त सुन्दर हंस, जो कमल समूहके मध्यमें क्रीडा करता है, और वह उस व्यक्तिके हाथसे पला हुआ है, जिसके मुखारविन्दसे प्रतापकी किरणें फैलती हैं, ऐसा अवन्तीपुरीका राजा भीम था, वह युद्धरूपी समुद्रके तैरनेमें चतुर था, और वह वहांतक भी गया था, जहां गंगाकी घारा समुद्रमें गिरती है. राजा भीम, केंद्र की हुई अपने शत्रुओं की उन चन्द्रवदनी ख्रियों के हद्यमें भी बसता है, जिनके ओष्ठोंपर उनके पतियोंके दंतक्षत अभीतक बने हैं. उसने अपने मुजबलसे शत्रुओं तरफ का भय मिटा दिया; और वह उनको दोषों के समान नष्ट करने योग्य मानता था. वह ऐसा प्रतीत होता था मानो अग्निसे उत्पन्न हुआ है; और वह समुद्रके नाविकोंको भी शिक्षा देसका था.

उसके राजा मोज उत्पन्न हुआ, उसका वर्णन किस रीतिसे कियाजाये; जिसने युद्धक्षेत्रमें हस्तीके मस्तकको विदीर्ण किया, जिसमें से निकले हुए मुक्ता अव उसके वक्षस्थलको सुशोभित करते हैं; जो अपने शत्रुको इस प्रकारसे यस लेता है, जैसे सूर्य अथवा चन्द्रको राहु यसता है; और जिसने एथ्वीके छोर तक जय-स्तम्भ बनाये.

उसके मान नामका एक पुत्र हुआ, जो सहुणों से परिपूर्ण था, और जिसके साथ लक्ष्मी निवास करती थी. वह एक दिन एक रुद्ध पुरुषसे मिला, उसकी आकृति देखकर उसको विचार हुआ, कि उसका शरीर छायांक तुल्य थोंड़े ही कालमें नाश होने वाला है; उसमें जो आत्मा रहता है वह सुगन्धित कदम्ब के बीजके तुल्य है; और राज्यलक्ष्मी तृणसमान क्षणमंगुर है; और मनुष्य उस दीपकके समान है, जो दिनके उजेलेमें रक्खाजावे. इस प्रकार विचार करते हुए उसने अपने पूर्वजोंके लिये श्रीर अच्छे कार्योंके लिये यह तालाब बनाया, जिसके जलका विस्तार अधिक श्रीर गहराई अथाह है. जब मैं इस समुद्रतुल्य तालाबको देखता हूं, तो अपने मनमें तर्क होता है, कि कदाचित यही (तालाब) महाप्रलय करने वाला न हो.

राजा मानके योद्धे श्रोर सर्दार चतुर और वीर हैं, उनका जीवन शुद्ध, श्रीर वे ईमान्दार हैं. राजा मान सद्धुणोंका भंडार है, जिस सर्दारपर उसकी कृपा हो, वह सर्व प्रकारकी संपत्ति प्राप्त करसका है; श्रीर उसके चरण कमल पर मस्तक नमानके समय जो रजका कण उसमें लगजाता है, वह उसका



आभूषण होता है. यह ऐसा तालाब है, जिसपर रक्षोंकी छाया है, जहां पक्षी-गण बहुधा आया करते हैं; और जिसको भाग्यशाली श्रीमान् राजा मानने बहें परिश्रमसे बनाया है. अपने स्वामी (मान) के नामसे यह तालाब संसारमें प्रसिद्ध है. अलंकारमें निपुण, नागभटके पुत्र पुष्यने ये श्लोक बनाये.

संवत् ७७० में मालवाके राजाने इस तालाबको बनाया. खेत्री करुगके पौत्र शिवादित्यने इन पंक्तियोंको खोदा.

३- उदयपुरते ईशानकोण, आधमीलके फातिलेपर तारणेश्वर
 महादेवके मन्दिरमें लगी हुई प्रशास्ति.

र्डं पांतु पद्मांगसंसंगचंचन्द्रोमांचवीचयः इयामाः किलन्दतनया पूरा इव हर-र्भुजाः॥ राज्ञी महालक्ष्म्यभिधानविश्रुता तदंगजोप्यळ्ळटमेदिनीपतिः तदीय पुत्रो नरवाहनाभिधः सगुन्दलः सोढकसिब्सिलुकाः ॥ सान्धिवियहिकदुर्छभराजो मातः-देवसिहतः सदुदेवः श्रिङ्धटाच्छपटलाभिनियुक्तौ विश्रुतावपि मयूर समुद्रौ॥वसन्त-राजद्विजनागरुद्रौ सभूवणौ मावपनारकौ च रिषिः प्रमाता गुहिषोथ गर्ग स्त्रिवि-क्रमो वन्दिपतिश्च नागः ॥ भिषगधिराजी रुद्रादित्यो वज्रटिस्वादित्यच्छन्नाः श्रम्मुछसंगमवीरसजोजाः वैश्रवणाविकभक्तिम्मोहाः संगमवेञ्चकनागा जञ्जेलक-वासुदेवदुम्वटकाः यञ्चक्याचा देशी तथा विणग्देवराजश्च ॥ प्रतिहारयशः पुष्पो रुद्रहासोथ राहट: धर्मः काष्टिकसाहारः श्रीधरोवन्टिस्तथा॥ हूणश्च कृषुराजोन्यः सर्वदेवोपि गोष्टिकः कृतमायतनं चेदममात्ये मम्मटे सति ॥ पुण्यप्रबन्धपरिपाकिम कीर्तयो मी संसारसागरमसारियमं गभीरं बुध्वा द्रिराजिशाखरोत्थमचीकरंत पोता-यमानिमदमायतनं मुरारे : ॥ कर्णाटमध्यविषयोद्भवलाटटका अन्येपि केचिदिह ये वणिजो विश्वन्ति तैः कल्पितं मधुरिपोः प्रतिपूजनाय दानं न केनचिद्पि व्यभिचा-रणीयम् ॥ द्रम्ममेकं करी दचातुरगो रूपकद्वयं द्रम्मार्घविंशकं शृंगी छाटहडे तुछा-ढको ॥ एकाद्शी शुक्कदिनेऽखिलायः कन्दू दृतांस्याद् घटिका पणस्य चूतंधराणा-सिपपे ( टकं ) स्यादेकैकश्रुतैलपलं च घाणे ॥ रन्धनीनां गते मासे रूपकोथ चतुः सरं ॥ प्रत्यहं मालिकानां च दानमेतिदह स्फुटं ॥ कार्तिकसितपंचम्यामयटनास्ना सुसूत्रधारेण प्रारब्धं देवगृहं काले वसुत्रून्यदिक्संख्ये ॥ दशदिग्विक्रमकाले वैशाखे शुदसप्तमीदिवसे । हरिरिह निवेशितोयं घटितप्रतिमो वराहेण ॥ तथा निरूपिता रोष श्रीमद्ञट ( भूपति: ) छेखितारी च कायस्थी पाठवेळकसंज्ञको ॥ गोपत्रमास-महिधरनारायणभद्दसर्वदेवाद्याः। अम्मकसहिताः सर्वे निश्चितिमह गोष्टिका ह्येते॥



मुरिपोरिव शम्बरसूदन : पुरिपोरिव बर्हिणवाहन :। जलनिधेरिव शीत-रुचिः क्रमाद्जानि शक्तिकुमारन्यस्ततः॥ अब्धिरिव स्थितिछंघनभीरुः कर्णा इवार्त्थिविती प्णीहिरएयः शंसुरिवारिपुसंकृतदाघः श्रीशुचिवम्भेनृषो """ (म) नोहराकृतिरयं साक्षान्मनाभूरिव। को वानेन शरैर्विभिन्नहृदयो वीरोप्यवस्थांतरं नो नीतो न वशीकृतो न निहतः स्वाज्ञां च न याहितः॥ सत्पद्मानि विकासय-वंदितमांस्यस्यन्दिशो भासयन्दोषास्थां क्षपयन्गुणानप्रकटयन्तु न्द्रमीक्तिकगणेरुवीवधूर्भूषिता । पर्यांगीकृतमप्यहोमहिमतः रूफीतान्यगोत्राकरो-द्भतानंत रुलमण्डनिमयं भारं गुरुं मन्यते ॥ कुळे स तेषामभवत् परस्माद्प्रार्थिः तार्थः स्फुटसिद्धराजः। स्वबंधुवर्गेरुपभुक्तशेषं दत्तं धतं स्नुरजायतायतसुजः पुरायात्मनामयणीः । अद्याप्यात्मनियहुणौघमसकृच्छुद्वावदातं जनो योगीवैकमना : परं पद्मिव ध्यायन्नयं तिष्ठति ॥ धीरत्वं सुसहायतां सरस्रतां सद्रततां सत्यतां ज्ञात्वा यस्य कुलीनतां च शु र्थाय । नाम्नांकित ः स्वजनकस्य विवेकभाजा श्रीराहिलेश्वरविमुर्गिमितः प्रतिष्ठाम्॥ त्रख्यातः सोड्ढकोस्ति रम चौलुक्यकुलसंभवः। तत्सुतासीत्त्रिया यस्य महिमा अहिमारूपदम् ॥ फुळेन्दीवरपत्रचारुनयनः संपूर्णं चन्द्राननः श्री नृषो येनादावनुरागिणा प्रतिदिनं संसेवितो मित्रवत् । वीकासं गमित : प्रसाद किरणस्पर्शाज्जलासम्मुखो दूराद्प्यनुमोदितेन विहितो यः सम्पद्श्वास्पद्म राजकार्येषु सामर्थ्यं चातुर्यं वीक्ष्य चाद्भुतं । अव्याहतं च

> ६-उदयपुरते उत्तर १४ मीलके फ़ातिलेपर एकलिंगजीके स्थानमें नाथोंके मठपरका लेख.

00%%%0c

| भ्वरम् । किंतात — म्बह्स्ते विसक (२) छितमिदं पुत्रपाथः पिवाथोदेवी स्वरं कर — ल — लीलया — — वालम् । भूयो दित्तिन् (३) ञ्चभव्यांजलिवः । समं दित्तिन् (४) इति ॥ मंदं किलकां कंपयन्यक्षममालामालीनोन्त नयज्ञमुकुलं स्ता॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ( 🤰 ) ॐ नमोलकुलीशाय ॥ प्रथम               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| (२) छितमिदं पुत्रपाथः पिवाथोदेवी स्तरह कर — ह — हीहिया<br>— — वालम् । भूयो दित्ति।<br>(३) ञ्चभव्यांजिहिदेः । समं दित्ति।<br>(४) दित्ति। संदं किएयन्यक्षमालामालीनोन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | व्याप्त विक्तात                           | म्बहस्ते विसक       |
| (३) ञ्चभव्यांजिलर्वः । समं वितिनिः<br>(४) वितिनाः किलकां कंपयन्यक्षमालामालीनोन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (२) छितमिदं पुत्रपाथः पिवाथोदेवी          | सरल कर – ल – लीलया- |
| (४) राष्ट्रियां इति ॥ मंदं प्यान्यक्षमालामालीनोन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>61</b>                                 | ***********         |
| Annual residence and the second secon |                                           | េកកេត               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | त्रयम्मुकुलं***************************** |                     |

| (५) म — तः॥ अस्मिनमृहुहिलगोत्रनरेंद्रचन्द्रः श्रीवपकः क्षितिपतिः क्षितिपीठरत्नम् । ज्याघातघोपजनितः एडकोदण्डः (६) लोमणिः सुविदिता दिव्या च सैकाविलः सा श्रास्त्री श्रुचिरत्नसंत्रयः स्मापादिहका । हः सुङ्अयितसटासंनददेहं च तयस्याधापिमहा व्यवसितः (७) सबलकिरघटाघनकपठपीठलोठिनशातकुलिशोपममण्डलायः । हप्तद्विषामसहनो स्गलोचनानामिष्टो जनिष्टनरवाहननामधेयः ॥ यस्य प्रयाणसमये प्रव (८) रतुरङ्गमालाखुरोङ्किसितः रापराये ः अप्रेसरक्षितिमुजा मिलनी मवंति च्छत्रथ्वजाशुकिशिरोमणि मण्डलिन ॥ श्राः पुरा मुरिभदा भृगुकच्छः (९) सुरिमन्मेखल-कन्यकाशुविः (१०) तदेशस्य विशुद्धये किमपरं — ग्रहीतं मुने : प्रत्यक्षं लकुलोपलिक्षितिकरः कायावतारं शिवः ॥ कायावरोहणमतः पुटभेदनं तहुहुद्धवालवकुलाविलुप्प — म् । स्वायतारं शिवः ॥ कायावरोहणमतः पुटभेदनं तहुहुद्धवालवकुलाविलुप्प — म् । (१२) तदेशस्य विशुद्धये किमपरं — ग्रहीतं मुने : प्रत्यक्षं लकुलोपलिक्षितिकरः कायावतारं शिवः ॥ कायावरोहणमतः पुटभेदनं तहुहुद्धवालवकुलाविलुप्प — म् । (१२) तदेशस्य विशुद्धये किमपरं — ग्रहीतं मुने : प्रत्यक्षं लकुलोपलिक्षितिकरः कायावतारं शिवः ॥ कायावरोहणमतः पुटभेदनं तहुहुद्धवालवकुलाविलुप्प — म् । (१३) विश्वानाः विष्टिक्षाण्याविरमवन्त्रम् । प्राणः ॥ तेस्योः । भरमाङ्गरानतरुवक्कलाटाकिरीटलक्ष्माणस्राविरमवन्त्रम् पुराणः ॥ तेस्योः । भरमाङ्गरानतरुवक्कलानािकरवल्कलाटाकिरीटलक्ष्माणस्राविरमवन्त्रम् कुर्वन्ति संयताः ॥ ख्रयन्त्रम् । इत्रिक्षस्त्रमुरान । प्राप्तम् । प्राप्तमुर्मे कुर्वन्ति संयताः ॥ ख्रयन्यामिरिन्द्रमौलिविल्यन्ताणिक्रयमुकेतनकुण्णाक्ष्मोदतिहिक्हारशिखरश्रणीसमुद्रान्तितः । विश्वान्यहान्यदिविविल्यन्यनाणिक्रयमुकलीश्रवेन हिमवच्छुङ्गेपमं कारितस्य ॥ स्याद्यद्वहिनयहान्यविविविल्यन्वतिविविव्यक्तवैताणिङकच्छ्यासोगनत्वविविविविव्यक्तवैताणिङकच्छ्यासोगनत्वविविविविविव्यक्तवैताणिक्षकच्छ्यासोगनत्वविविविविव्यक्तवैताणिक्षकच्छ्यासोगनत्वविविविविव्यक्तवैताणिक्षकच्छ्यासोगनत्वविविविविव्यक्तवैताणिक्षकच्छ्यासोगनत्वविविविविव्यक्तवैताणिक्षकच्छ्यासोगनत्वविविविविव्यक्तवैताणिक्षकच्छ्यासोगनत्वविविविविव्यक्तवैताणिक्षकच्छ्यासोगनत्वविविविविविव्यक्तवैताणिक्षकच्यासोगन्वविविविविविव्यक्तवैताणिक्षकच्यासोगन्वविविविविविविविविविविविविवि | 1    |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| (६) छोमणिः सुविदिता दिव्या च सैकावि : सा शस्त्री शुचिरत्नसंत्रयः स्मापाल्ह्का । हः मुख्यतिसटासंनद्धदेहं च तद्यस्याधापिमहा ज्यवसितः ज्यवसितः प्राचित्र । हसद्विषा- ज्यवसितः । वस्य प्रयाणसमये प्रव (८) सवरुक्तरघटाघनकण्ठणीठछोठिन्निशातकुछिशोपममण्डछायः । हसद्विषा- सहनो सग्छोचनानामिष्टो जनिष्टनरवाहननामधेयः ॥ यस्य प्रयाणसमये प्रव (८) रतुरङ्गमाल्रखुरोछिषितः रापराये : त्र्यवेसरिक्षातिमुजा मिलनी मवंति च्छत्रध्वजांशुकशिरोमणि मण्डछानि ॥ शाः पुरा मुरिनदा भृगुकच्छः । पित्रमुक्ते निर्वा मेवंति च्छत्रध्वजांशुकशिरोमणि मण्डछानि ॥ शाः पुरा मुरिनदा भृगुकच्छः । पिरमुक्ते निर्वा मिरमुक्ते विशुद्धये किमपरं — ग्रहीतं मुने : प्रत्यक्षं छकुछोपछिष्ठितिकरः कायावतारं शिव : ॥ काषावरोहणमतः पुरुभेदनं तदुहुद्धवाछवकुछाविष्ठपुण्य — म् । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | (५) म न तः॥ ऋस्मिनभूदुहिलगोत्रनरेंद्रचन्द्रः श्रीवप्पकः क्षितिपतिः             |
| स्तापल्हिका । ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | क्षितिपीठरत्नम् । ज्याघातघोषजनितः एडकोद्गडः                                    |
| (७) सवछकरिघटाघनकएठपीठछोठिनिशातकुछिशोपममण्डछायः। दृप्तद्विषा- ससहनो मृगछोचनानामिष्टो जनिष्टनरवाहननामध्यः॥ यस्य प्रयाणसमये प्रव (८) रतुरङ्गमाछाखुरोछिखित "पपरायै : अग्रेसरिक्षितिभुजा मिछनी भवंति च्छत्रध्वजांशुकिशिरोमणि मण्डछानि॥ श्रप्तः पुरा मुरिमदा मृगुकच्छः"  (९) "धृगः सहगः" ताधिकेन तोषोन्मुखं गिरिसुतामपि मत्रपेयस्य ॥ मज्जङाटवधूघनस्तनतटोनुङ्गसरङ्गोत्तरा यस्मिन्मेखळ- कन्यकाभुवि (१०) तहेशस्य विशुद्धये किमपरं " गृहितं मुने : प्रत्यक्षं छकुछोपछिक्षितिकरः कायावतारं शिव : ॥ कायावरोहणमतः पुरुभेदनं तदुहुद्धवाछवकुछावछिपुष्प "  म्। (११) "तः केछासवासमिप न स्मरित स्मरारिः॥ अछिकमिछि- कप्रष्टे पत्रभंगं कपोछे कुचभुविरचयन्तो दाममुक्तामणीनाम्। ध्रिय महिति नितंवे मेखठां संद्धाना (१२) "पाशु पत्रयोगमृश्यो यथार्थज्ञानावदातवपुषः कुशि " द्योन्ये। मस्माङ्गरागतरुवरकजटाकिरीटछक्ष्माणआविरभवन्मुनयः पुराणः॥ तेभ्यो  (१३) "श्रसमुहतात्महसः प " चरा योगिनः। शापा- नुग्रहभूमयो हिनशिछा रक्षोष्वछादागिरेरासेतो रघुवंशकीर्तिपिशुनाः तीत्रं तपस्त- (१४) अग्रिमदेकछिंगसुरप्रथाः। पादास्युजमहापूजाकर्म्म कुवैन्ति संयताः॥ अथि- ग्रामानिरिन्द्रमोछिविछसन्माणिक्यमुक्तिनक्षुण्णाभ्मोदतिहिक्छारशिखरश्रेणीसमुद्रा- सितः (१५) "रजनी चन्द्रायमाणं मुङ्गस्तैरेतङकुछीश्वेश्च हिम्बच्छुङ्गोपमंकारित्तम् ॥ स्याद्वयहिनग्रहागद्विधिविज्यस्तवैतााण्डिकच्छद्वासोगत्त्रवर्वतिनिदा वजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                |
| (७) सबलकरिघटाघनकपठपीठलोठिननशातकुलिशोपममण्डलायः। हप्तद्विषा- मसहनो मगलोचनानामिष्टो जनिष्टनरवाहननामध्यः॥ यस्य प्रयाणसमये प्रव (८) रतुरङ्गमालाखुरोलिसित रापराये ः श्रमेसरिप्तिनुजा मिलनी भवंति च्छत्रध्वजांशुकशिरोमणि मण्डलिन ॥ शतः पुरा मुरिभदा मृगुकच्छः (९) स्मुः सहगः ताधिकेन तोषोन्मुखं गिरिसुतामिष मप्रपेयस् ॥ मज्जलाटवधूघनस्तनतटोनुङ्गसरङ्गोत्तरा यस्मिन्मेखल- कन्यकापुवि (१०) तद्देशस्य विशुद्धये किमपरं — ग्रहीतं मुने ः प्रत्यक्षं लकुलोपलिसितकरः कायावतारं शिव ः॥ कायावरोहणमतः पुटभेदनं तदुहुद्धवालवकुलावलिपुष्प — — म्। (११) तः केलासवासमिष न स्मरति स्मरारिः॥ अलिकमिलिकप्रे पत्रभंगं कपोले कुचभुविरचयन्तो दाममुक्तामणीनाम्। श्रि महिति नितंवे मेखलां संद्धाना (१२) पाशु पतयोगम्ध्यो यथार्थङ्गानावदातवपुषः कुशि — दयोन्ये। भस्माङ्गरानतरुवत्कजटाकिरीटलक्ष्माणश्चाविरभवन्यनुवयः पुराणः॥ तभ्योः (१३) श्रीमदेकिलिक्सन्याः । पादास्युजमहापूजाकम्भं कुर्वन्ति संयताः॥ श्राय- ग्रायाणिरिन्द्रमोलिविलसन्माणिक्यमुक्ततनक्षुण्णाम्भोदतिहित्कहारिशेखरश्चेणीसमुद्धा- सितः (१५) — रजनी चन्द्रायमाणं सुद्धस्तैरेतल्लकुलीशवेश्च हिमवच्लुङ्गोपमंकारितम् ॥ स्याद्वाद्यहिनग्रहारादिविधिनिवष्टस्तवैता।एडकच्ल्यासोगतग्वविप्वतिभिदा वजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | ······रसापाल्हका । हः····मुङ्घतिसटासंनद्धदेहं च तद्यस्याद्यापिमहा              |
| मसहनो म्रग्छोचनानामिष्टो जनिष्टनस्वाहननामघेषः॥ यस्य प्रयाणसमये प्रव (८) रत्तुरङ्गमाल्यखुरोङ्घिखितः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                |
| (८) रतुरङ्गमालाखुरोङ्खितः रापराये : श्रग्नेसरक्षितिभुजा मिलनी भवंति च्छत्रध्वजांशुकिशिरोमणि मण्डलानि ॥ श्रप्तः पुरा मुरिभद्दा भृगुकच्छः । (९) स्मृ : सहगः ताधिकेन तोषोनमुखं गिरिसुतामपि मत्रपेयस् ॥ मज्जङाटवधूधनस्तनतटोनुङ्गत्तरङ्गोत्तरः यस्मिन्मेखल-कन्यकाभुवि । (१०) तहेशस्य विशुद्धये किमपरं — यहीतं मुने : प्रत्यक्षं लकुलोपलक्षितिकरः कायावतारं शिव : ॥ कायावरोहणमत : पुटभेदनं तहुहुद्धवालवकुलावलिपुष्प — म् । । । । । । कायावरोहणमत : पुटभेदनं तहुहुद्धवालवकुलावलिपुष्प — म् । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                |
| भवंति च्छत्रध्वजांशुकिशिरोमणि मण्डलिन ॥ शहः पुरा मुरिभदा भृगुकच्छ  (९) स्गुः सहगः ताधिकेन तोषोन्मुखं गिरिसुतामि मप्रपेयस् ॥ मज्जल्लाटवधूधनस्तनतटोत्तुङ्गत्तरङ्गोत्तरा यस्मिन्मेखल- कन्यकाभुवि  (१०) तद्देशस्य विशुद्धये किमपरं — ग्रहीतं मुनेः प्रत्यक्षं लकुलोपलिक्षितिकरः कायावतारं शिवः ॥ कायावरोहणमतः पुटभेदनं तद्वहुद्धवालवकुलाविलुपण —  म्।  (१९) नः कैलासवासमिप न स्मरित स्मरारिः॥अलिकमिलि- कप्रष्टे पत्रभंगं कपोले कुचभुविरचयन्तो दाममुक्तामणीनाम् । श्रिप महिति नितंबे मेखलां संद्धाना  (१२) पाशु पत्रचोगभ्यो यथार्थज्ञानावदातवपुषः कुशि — द्योन्ये । मस्माङ्गरागतरुवलकजटाकिरीटलक्ष्माणस्राविरभवन्मुनयः पुराणः ॥ तेभ्यो  (१३) श्रीमदेकिलिगसुरप्रसाः । पादास्बुजमहापूजाकर्म्म कुधैन्ति संयताः ॥ श्रिय- ग्रामिगिरिन्द्रमोलिविल्सन्माणिक्यमुक्तेतनक्षुण्णाभ्भोदतिलिक्तलारिक्तस्थेणीसमुद्रा- पितः  (१४) श्रीमदेकिलिगसुरप्रसाः । पादास्बुजमहापूजाकर्म्म कुधैन्ति संयताः ॥ श्रिय- ग्रामिगिरिन्द्रमोलिविल्सन्माणिक्यमुक्तेतनक्षुण्णाभ्भोदतिलिक्तलारिक्तस्थेणीसमुद्रा- पितः  (१५) — रजनी चन्द्रायमाणं मुहुस्तैरेतळकुलीश्वेश्च हिमवच्छुङ्गोपमं कारितस् ॥ स्याद्वाद्यहिनग्रहागद्विधिन्विष्ठस्तरतेताणिक्वच्छुग्नासोगित्वर्व्यविभित्ता वज्ञ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                |
| (९) सहग ताधिकेन तोषोन्मुखं गिरिसुतामि मप्रपेयस् ॥ मज्ज्ञाटवध्ध्वनस्तनतटोनुङ्गत्तरङ्गोत्तरा यस्मिन्मेखठ-कन्यकामुवि (१०) तद्देशस्य विशुद्धये किमपरं — ग्रहीतं मुने : प्रत्यक्षं ठकुळोपळिक्षितिकरः कायावतारं शिव : ॥ कायावरोहणमत : पुटभेदनं तदुहुद्धवाळवकुळावळिपुष्प — म् ॥ (१९) नः केळासवासमिप न स्मरित स्मरारिः॥ अळिकमळि-कप्रष्टे पत्रमंगं कपोळे कुचभुविरचयन्तो दाममुक्तामणीनाम् । श्रिप सहित नितंबे मेखळां संद्धाना (१२) "पाशु पतयोगस्थो यथार्थज्ञानावदातवपुष : कुशि — दयोन्ये । मस्माङ्गरागतरुवल्कजटाकिरीटळक्ष्माणन्त्राविरभवन्युनच : पुराणः ॥ तेभ्यो (१३) श्रिमदेकळिंगसुरप्रसा : । पादास्त्रुजमहापूजाकम्मं कुवैन्ति संयताः ॥ श्राय-ग्याविरिन्द्रमोळिवळसन्माणिक्यमुक्तेतनक्षुण्णाभ्मोदतिक्तिकडारिश्वरश्रेणीसमुद्धा-सित (१४) श्रीमदेकळिंगसुरप्रसा : । पादास्त्रुजमहापूजाकम्मं कुवैन्ति संयताः ॥ श्राय-ग्याविरिन्द्रमोळिवळसन्माणिक्यमुक्तेतनक्षुण्णाभ्मोदतिक्तिकडारिश्वरश्रेणीसमुद्धा-सित (१५) — रजनी चन्द्रायमाणं मुहुस्तैरेतळकुळीश्वेश्च हिमवच्छूङ्गोपमं कारितम् ॥ स्याद्धाद्यद्विन्यद्विविर्विच्यस्तवैतािण्डकच्छुझासोगतग्वर्वपर्वतिमिदा वजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | (८) रत्तुरङ्गमालाखुरोहिषित''''''रापरायै : श्रयेसरिक्षातिभुजा मिलनी             |
| गिरिसुतामि मप्रपेयस ॥ मजलाटवध्यनस्तनतटो नुङ्गत्तरङ्गोत्तरा यस्मिन्सेखळ-कन्यकाभुवि  (१०) तहेशस्य विशुद्धये किमपरं — यहीतं मुने : प्रत्यक्षं छकुळोपळिक्षितिकरः कायावतारं शिव : ॥ कायावरो हणमत : पुटभेदनं तदुहुद्धवाळवकुळावळिपुण्प — म् ।  (११) — नः केळासवासमिप न स्मरित स्मरारिः॥ अळिकमिळे-कप्टछे पत्रमंगं कपोळे कुचभुविरचयन्तो दाममुक्तामणीनाम् । व्यपि महिति नितंबे मेखळां संद्धाना  (१२) — पाशु पतयोगम्थ्यो यथार्थज्ञानावदातवपुष : कुशि — दयोन्ये । भरमाङ्गरागतरुवत्कजटाकिरीटळक्ष्माणआविरभवन्मुनय : पुराणः ॥ तेभ्यो  (१३) — श्रममुद्गतात्ममहस : प — चरा योगिनः । शापानुयहभूमयो हिमिश्चिळा रत्नोज्वळादागिरेरासेतो रघुवंशकीर्तिपिशुनाः तीत्रं तपस्त-  (१४) श्रीभदेकिळिगसुरप्रथा : । पादाम्बुजमहापूजाकम्मे कुर्वन्ति संयताः ॥ व्यथ-प्रामगिरिन्द्रमौळिविळसन्माणिक्यमुक्तेतनक्षुण्णाम्भोदतिहिकडारिशिखरश्रेणीसमुद्रा-सित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | भवंति च्छत्रध्वजांशुकशिरोमणि मण्डलानि ॥ शप्तः पुरा मुरभिदा भृगुकच्छ''''        |
| गिरिसुतामि मप्रपेयस ॥ मजलाटवध्यनस्तनतटो नुङ्गत्तरङ्गोत्तरा यस्मिन्सेखळ-कन्यकाभुवि  (१०) तहेशस्य विशुद्धये किमपरं — यहीतं मुने : प्रत्यक्षं छकुळोपळिक्षितिकरः कायावतारं शिव : ॥ कायावरो हणमत : पुटभेदनं तदुहुद्धवाळवकुळावळिपुण्प — म् ।  (११) — नः केळासवासमिप न स्मरित स्मरारिः॥ अळिकमिळे-कप्टछे पत्रमंगं कपोळे कुचभुविरचयन्तो दाममुक्तामणीनाम् । व्यपि महिति नितंबे मेखळां संद्धाना  (१२) — पाशु पतयोगम्थ्यो यथार्थज्ञानावदातवपुष : कुशि — दयोन्ये । भरमाङ्गरागतरुवत्कजटाकिरीटळक्ष्माणआविरभवन्मुनय : पुराणः ॥ तेभ्यो  (१३) — श्रममुद्गतात्ममहस : प — चरा योगिनः । शापानुयहभूमयो हिमिश्चिळा रत्नोज्वळादागिरेरासेतो रघुवंशकीर्तिपिशुनाः तीत्रं तपस्त-  (१४) श्रीभदेकिळिगसुरप्रथा : । पादाम्बुजमहापूजाकम्मे कुर्वन्ति संयताः ॥ व्यथ-प्रामगिरिन्द्रमौळिविळसन्माणिक्यमुक्तेतनक्षुण्णाम्भोदतिहिकडारिशिखरश्रेणीसमुद्रा-सित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                |
| (१०) तहेशस्य विशुद्धये किमपरं — ग्रहीतं मुने : प्रत्यक्षं छकुछोपछिक्षितिकरः कायावतारं शिव : ॥ कायावरोहणमत : पुटभेदनं तहुहुद्धवाछवकुछावछिपुष्प — म् ।  (११) — नः कैछासवासमिप न स्मरित स्मरारिः ॥ अछिकमिछि-कप्रष्टे पत्रभंगं कपोछे कुचभुविरचयन्तो दाममुक्तामणीनाम् । श्रापि महिति नितंबे मेखछां संद्धाना — पाशु पतयोगम्थयो यथार्थज्ञानावदातवपुष : कुशि — द्योन्ये । मस्माङ्गरागतरुवरुकजटाकिरीटछक्ष्माणश्राविरभवन्मुनय : पुराणः ॥ तेभ्यो — समाङ्गरागतरुवरुकजटाकिरीटछक्ष्माणश्राविरभवन्मुनय : पुराणः ॥ तेभ्यो — श्रापान्यस्भूमयो हिमिशिछा रत्नोज्वठादागिरेरासेतो रघुवंशकीर्तिपिश्चनाः तीव्रं तपस्त- (१४) श्रीमदेकिछिगसुरप्रथा : । पादास्वुजमहापूजाकम्भं कुर्वन्ति संयताः ॥ श्रथ-ग्रामिरिन्द्रमोछिविछस्माणिक्यमुकेतनक्षुण्णाम्भोदतिष्ठिकडारशिखरश्रेणीसमुद्धा-िषत — एजनी चन्द्रायमाणं सुद्धस्तैरेतङकुछीशवेश्म हिमवच्छङ्कोपमं कारितम् ॥ स्याद्याद्वस्विघिर्विच्चस्तवैताण्डिकच्छद्भासोगतगव्वंपर्व्वतिमद्दा वज्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                |
| (१०) तद्वेशस्य विशुद्धये किमपरं — ग्रहीतं मुने : प्रत्यक्षं छकुलोपलक्षितिकरः कायावतारं शिव : ॥ कायावरोहणमत : पुटभेदनं तद्वुहुद्धवालयकुलायलिपुष्प — म्। "" (११) — नः कैलासवासमपि न स्मरित स्मरारिः ॥ अलिकमिलिकप्रष्टे पत्रमंगं कपोले कुचभुविरचयन्तो दाममुक्तामणीनाम् । व्यपि महिति नितंबे मेखलां संद्धाना (१२) — पाशु पतयोगमध्यो यथार्थज्ञानावदातवपुष : कुशि — दयोन्ये । मस्माङ्गरागतरुवल्कजटाकिरीटलक्ष्माणत्राविरभवन्मुनय : पुराणः ॥ तेभ्यो "" (१३) — शसमुद्गतात्ममहस : प — चरा योगिनः । शापान्युद्धभूमयो हिमिशिला स्त्रोज्वलादाणिरेरासेतो रघुवंशकीर्तिपिशुनाः तीत्रं तपस्त- "अश्वन्यामणिरेन्द्रमोलिविलस्माणिक्यमुक्तेतनक्षुण्णाम्भोदतिहित्कहारिश्वरश्रेणीसमुद्धान्सित "" (१४) श्रीमदेकिलिवलसन्माणिक्यमुक्तेतनक्षुण्णाम्भोदतिहित्कहारिश्वरश्रेणीसमुद्धान्सित " (१५) — रजनी चन्द्रायमाणं मुहुस्तैरेतल्लकुलीश्वेश्म हिमवच्ल्रङ्कोपमं कारितम् ॥ स्याद्धाद्यहिनग्रहागदिविधिन्वस्वस्तवैताण्डिकच्ल्रग्नासोगतगर्व्यप्व्वतिभेदा वजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                |
| कायावतारं शिवः॥ कायावरोहणमतः पुटभेदनं तदुहुद्धवालवकुलावलिपुण्प —  म्।  (११)  नः कैलासवासमपिन स्मरति स्मरारिः॥ अलिकमिलि- कप्टछे पत्रभंगं कपोले कुचभुविरचयन्तो दाममुक्तामणीनाम् । व्यपि महित नितंबे मेखलां संद्धाना  (१२)  पाशु पतयोगस्थो यथार्थज्ञानावदातवपुषः कुशि — द्योन्ये ।  सस्माङ्गरागतरुवल्कजटाकिरीटलक्ष्माणन्याविरभवन्सुनयः पुराणः ॥ तेभ्यो  (१३)  शसमुद्गतात्ममहसः प — चरा योगिनः । शापा- नुयहभूमयो हिमशिला रत्नोज्वलादागिरेरासेतो रघुवंशकीर्तिपिशुनाः तीत्रं तपस्त-  (१४) श्रीमदेकलिंगसुरप्रभाः । पादास्बुजमहापूजाकर्म्म कुवैन्ति संयताः॥ व्यथ- यामगिरिन्द्रमोलिविलस्माणिक्यमुकेतनक्षुण्णाम्भोदतिक्तिकडारिशखरश्रेणीसमुद्रा- सित  (१५) — रजनी चन्द्रायमाणं सुहुस्तैरेतल्लकुलीशवेश्म हिमवच्लुङ्गोपमं कारितम् ॥ स्वाद्वाद्वमहनिग्रहागदविधिर्विध्यस्तवैताण्डिकच्लक्षासोगतगर्व्यप्वर्वतिमेदा वज्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 9                                                                              |
| ्भ ।  (११)  नः कैलासवासमिप न स्मरित स्मरारिः॥ अलिकमिलि- कप्टि पत्रभंगं कपोले कुचभुविरचयन्तो दाममुक्तामणीनाम् । त्र्राप महित नितंबे मेखलां संद्धाना  (१२)  पाशु पतयोगस्थो यथार्थज्ञानावदातवपुषः कुशि न द्योन्ये । मस्माङ्गरागतरुवल्कजटाकिरीटलक्ष्माणन्नाविरभवन्सुनयः पुराणः ॥ तेभ्यो  (१३)  शसमुद्गतात्ममहसः प न चरा योगिनः। शापा- नुग्रहभूमयो हिमिशिला रत्नोज्वलादागिरेरासेतो रघुवंशकीर्तिपिशुनाः तीत्रं तपस्त-  (१४) श्रीमदेकलिंगसुरप्रभाः। पादास्बुजमहापूजाकम्मं कुर्वन्ति संयताः॥ त्राव्य- ग्रामिगिरिन्द्रमौलिविलसन्माणिक्यमुक्तेतनक्षुण्णाम्भोदतिहत्कद्धारिशखरश्रेणीसमुद्धा- सित  (१५) न रजनी चन्द्रायमाणं मुहुस्तैरेतळकुलीशवेश्म हिमवच्छृङ्गोपमं कारितम् ॥ स्याद्धादग्रहनिग्रहागदविधिर्विध्वस्त्वतााण्डिकच्छग्नासोगतगव्वप्ववतिभिद्ग वज-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                |
| (११) नः कैलासवासमिप न स्मरित स्मरारिः॥ अलिकमिलि- कप्टि पत्रमंगं कपोले कुचभुविरचयन्तो दाममुक्तामणीनाम् । व्यपि महित नितंबे मेखलां संद्धाना (१२) पत्रयोगम्थो यथार्थज्ञानावदातवपुषः कुञ्चि द्योन्ये । भस्माङ्गरागतरुवल्कजटािकरीटलक्ष्माणव्यािवरभवन्युनयः पुराणः ॥ तेभ्यो (१३) श्रासमुद्गतात्ममहसः प चरा योगिनः। शापा- नुग्रहभूमयो हिमिशिला स्त्रोज्वलादािगरेरासेतो रघुवंशकीितिपिशुनाः तीत्रं तपस्त- (१४) श्रीमदेकलिंगसुरप्रसाः। पादाम्बुजमहापूजाकम्मं कुर्वन्ति संयताः॥ व्यथ- ग्रामिगिरिन्द्रमोलिविलसम्माणिक्यमुक्तेतनक्षुण्णाभ्मोदतिहित्कहारिशखरश्रेणीसमुद्रा- सित (१५) चरजनी चन्द्रायमाणं मुहुस्तैरेतल्लकुलीशवेश्म हिमवच्छुङ्गोपमं कारितम् ॥ स्याद्वाद्यहिनग्रहागदिविधिर्विच्यस्तवैतािण्डिकच्छद्मासोगतगर्व्यप्वतिभिदा वजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                |
| कप्रष्टे पत्रभंगं कपोळे कुचभुविरचयन्तो दाममुक्तामणीनाम् । अपि महित नितंबे मेखळां संद्धाना  (१२) पत्र्योगम्थो यथार्थज्ञानावदातवपुष : कुशि — द्योन्ये । भरमाङ्गरागतरुवरुकजटाकिरीटळक्ष्माणआविरभवन्मुनय : पुराणः ॥ तेभ्यो । भरमाङ्गरागतरुवरुकजटाकिरीटळक्ष्माणआविरभवन्मुनय : पुराणः ॥ तेभ्यो । श्रापान् नुयहभूमयो हिमिशिळा रत्नोज्वळादागिरेरासेतो रघुवंशकीर्तिपशुनाः तीत्रं तपस्त-  (१४) श्रीमदेकळिंगसुरप्रथा : । पादाम्बुजमहापूजाकर्म्म कुवैन्ति संयताः ॥ अथ- यामगिरिन्द्रमोळिविळसन्माणिक्यमुक्तेतनक्षुण्णाम्भोदतिङक्डारशिखरश्रेणीसमुद्रा- सित  (१५) — रजनी चन्द्रायमाणं सुडुस्तैरेतळकुळीशवेश्म हिमवच्छुङ्गोपमं कारितम् ॥ स्याद्राद्यहनिग्रहागदविधिर्विवध्यस्तवैताण्डिकच्छद्मासोगतगव्वप्वतिमिदा वजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                |
| भेखलं संद्धाना  (१२)  पशु पतयोगस्थो यथार्थज्ञानावदातवपुष : कुशि — द्योन्ये ।  सस्माङ्गरागतरुवल्कजटाकिरीटलक्ष्माणआविरभवन्सुनय : पुराणः ॥ तेभ्यो  (१३)  श्रीमद्रक्षां रह्नोज्वलादागिरेरासेतो रघुवंशकीर्तिपिशुनाः तीव्रं तपस्त-  (१४) श्रीमदेकलिंगसुरप्रसा : । पादास्बुजमहापूजाकम्मं कुवैन्ति संयताः ॥ श्राय-  यामगिरिन्द्रमौलिविलसन्माणिक्यमुकेतनक्षुण्णाम्मोदतिहिकडारशिखरश्रेणीसमुद्रा-  सित  (१५) — रजनी चन्द्रायमाणं सुहुस्तैरेतळकुलीशवेश्म हिमवच्छ्ङ्कोपमं कारितम् ॥  स्याद्वाद्यहिनिग्रहागदिविधिविवध्यस्तवैताण्डिकच्छद्वासोगतगव्वपर्वतिभदा वज्ञ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                |
| (१२) प्रांशु पतयोगस्थो यथार्थज्ञानावदातवपुष : कुशि — दयोन्ये । सस्माङ्गरागतरुवल्कजटाकिरीटलक्ष्माणआविरभवन्सुनय : पुराणः ॥ तेभ्यो प्रांपाः । तेभ्यो प्रांपाः ॥ तेभ्यो प्रांपाः ॥ तेभ्यो प्रांपाः । श्रापाः । श्रापाः नुयहभूमयो हिमशिला रत्नोज्वलादागिरेरासेतो रघुवंशकीर्तिपिशुनाः तीव्रं तपस्त- (१४) श्रीमदेकलिंगसुरप्रथा : । पादाम्बुजमहापूजाकम्मं कुर्वन्ति संयताः ॥ श्राथः यामगिरिन्द्रमौलिविलसमाणिक्यमुक्तेतनक्षुण्णाम्भोदत्तिव्तक्षारशिखरश्रेणीसमुद्राः । स्वाह्मत्वले चन्द्रायमाणं मुहुस्तैरेतल्लकुलीशवेशम हिमवच्छुङ्गोपमं कारितम् ॥ स्वाह्माद्यहिचिविव्यस्तवेताणिडकच्छद्मासोगतगर्व्यप्वंतिमद्रा वज्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                |
| भस्माङ्गरागतरुवल्कजटाकिरीटलक्ष्माणआविरभवन्मुनयः पुराणः ॥ तेभ्यो (१३) श्रीमदेकित्रां रत्नोज्वलादागिरेरासेतो रघुवंशकीर्तिपिशुनाः तीव्रं तपस्त- (१४) श्रीमदेकिलिंगसुरप्रथाः । पादाम्बुजमहापूजाकम्मं कुवैन्ति संयताः ॥ श्रथ- यामगिरिन्द्रमोलिविलसन्माणिक्यमुकेतनक्षुण्णाम्भोदतिहिक्छारशिखरश्रेणीसमुद्रा- सितः (१५) - रजनी चन्द्रायमाणं मुहुस्तैरेतल्लकुलीशवेश्म हिमवच्छुङ्गोपमं कारितम् ॥ स्याद्राद्यहिनिग्रहागदिविधिर्विष्यस्तवेताण्डिकच्छद्मासोगतगव्वपर्वतिमदा वजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                |
| (१३) श्रीमदेकिक्षां रह्नोज्वलादागिरेरासेतो रघुवंशकीर्तिपिशुनाः तीव्रं तपस्त-  (१४) श्रीमदेकिलंगसुरप्रसाः । पादास्बुजमहापूजाकम्मं कुर्वन्ति संयताः ॥ श्रय-  यामगिरिन्द्रमौलिविलसन्माणिक्यमुकेतनक्षुण्णाम्मोदतिक्किडारशिखरश्रेणीसमुद्रा-  (१५) – रजनी चन्द्रायमाणं सुहुस्तैरेतळकुलीशवेश्म हिमवच्छूङ्गोपमं कारितम् ॥  स्याद्राद्यहिनिग्रहागदिविधिविवध्यस्तवेताणिडकच्छद्मासोगतगव्वपर्वतिमदा वजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                |
| नुयहंभूमयो हिमिशिला रत्नोज्वलादागिरेरासेतो रघुवंशकीर्तिपिशुनाः तीव्रं तपस्त- (१४) श्रीमदेकलिंगसुरप्रमाः । पादाम्बुजमहापूजाकम्मं कुर्वन्ति संयताः ॥ श्रम्थ- यामगिरिन्द्रमोलिविलसन्माणिक्यमुक्तेतनक्षुण्णाम्भोदतिष्ठिकडारशिखरश्रेणीसमुद्रा- सितः (१५) - रजनी चन्द्रायमाणं सुहुस्तैरेतळकुलीशवेश्म हिमवच्छृङ्गोपमं कारितम् ॥ स्याद्राद्रयहिनयहागदिविधिर्विष्यस्तवेताण्डिकच्छद्मासोगतगर्व्यपर्वतिभदा वज्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | भस्माङ्गरागतरुवल्कजटाकिरीटलक्ष्माणञ्जाविरभवन्मुनयः पुराणः ॥ तेभ्योः ।। तेभ्योः |
| नुयहंभूमयो हिमिशिला रत्नोज्वलादागिरेरासेतो रघुवंशकीर्तिपिशुनाः तीव्रं तपस्त- (१४) श्रीमदेकलिंगसुरप्रमाः । पादाम्बुजमहापूजाकम्मं कुर्वन्ति संयताः ॥ श्रम्थ- यामगिरिन्द्रमोलिविलसन्माणिक्यमुक्तेतनक्षुण्णाम्भोदतिष्ठिकडारशिखरश्रेणीसमुद्रा- सितः (१५) - रजनी चन्द्रायमाणं सुहुस्तैरेतळकुलीशवेश्म हिमवच्छृङ्गोपमं कारितम् ॥ स्याद्राद्रयहिनयहागदिविधिर्विष्यस्तवेताण्डिकच्छद्मासोगतगर्व्यपर्वतिभदा वज्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                |
| (१४) श्रीमदेकलिंगसुरप्रभाः । पादाम्बुजमहापूजाकममं कुर्वन्ति संयताः ॥ श्राथ-<br>यामगिरिन्द्रमोलिविल्सन्माणिक्यमुक्तेतनक्षुण्णाम्मोदतिब्क्बारशिखरश्रेणीसमुद्रा-<br>सितः<br>(१५) – रजनी चन्द्रायमाणं मुहुस्तैरेतळकुलीशवेश्म हिमवच्छृङ्गोपमं कारितम् ॥<br>स्याद्वाद्यहनियहागदिविधिर्विष्यस्तेवेताण्डिकच्छद्मासोगतगर्व्वपर्वतिमेदा वज्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                |
| यामिगिरिन्द्रमोलिविल्सन्माणिन्यमुक्तेतनक्षुण्णाम्भोदतिहित्कहारिश्वरश्रेणीसमुद्रा-<br>सितः<br>(१५) – रजनी चन्द्रायमाणं मुहुस्तैरेतळकुलीशवेश्म हिमवच्छूङ्गोपमं कारितम् ॥<br>स्याद्वाद्यहनिग्रहागददिधिर्विव्यस्तवेताण्डिकच्छद्मासोगतगर्व्यपर्वतिभदा वज्ञ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | नुग्रहभूमयो हिमाराला रत्नाज्वलादागिररासता रघुवशकातिपशुनाः तात्र तपस्त-         |
| यामिगिरिन्द्रमोलिविल्सन्माणिन्यमुक्तेतनक्षुण्णाम्भोदतिहित्कहारिश्वरश्रेणीसमुद्रा-<br>सितः<br>(१५) – रजनी चन्द्रायमाणं मुहुस्तैरेतळकुलीशवेश्म हिमवच्छूङ्गोपमं कारितम् ॥<br>स्याद्वाद्यहनिग्रहागददिधिर्विव्यस्तवेताण्डिकच्छद्मासोगतगर्व्यपर्वतिभदा वज्ञ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                |
| सितः<br>(१५) – रजनी चन्द्रायमाणं सुहुस्तैरेतछकुछीशवेशम हिमवच्छृङ्गोपमं कारितम् ॥<br>स्याद्वाद्रमहनिग्रहागद्दिधिर्विवध्वस्तवैताण्डिकच्छद्मासोगतगर्व्वपर्व्वतिमदा वजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                |
| (१५) - रजनी चन्द्रायमाणं मुहुस्तैरेतछकुछीशवेशम हिमवच्छुङ्गोपमं कारितम् ॥<br>स्याद्वाद्यहनिग्रहागददिधिर्विवध्वस्तवैताण्डिकच्छद्मासौगतगव्वपव्वतिभदा वज्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                |
| स्याद्वाद्रयहिन्यहागदिविधिर्विध्वस्तवैतारिङकच्छद्मासौगतगर्व्वपर्वतिभदा वज्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                |
| નિમાતામ <b>ા</b> ઝાન<br>જી                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a Ta | नपातापम । । भाम<br>                                                            |

|   | ( १६ ) अविदाङ्गमुनि ः प्रसिद्धमहिमा                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------|
| ; | यस्य त्रसादं व्यधात्॥ तेनेयमाचकविना गुणनिधिनादित्यनागतनयेन । सुदत्ता |
|   | कृताप्रहास्तिः पद्ववाक्य प्र                                         |
|   | (१७)भधर्विक्रमादित्यभूभृतः। अष्टाविंशतिसंयुक्ते शते दशगुणे           |
|   | सति ॥ नवविचिकलमाला : पाटला कुड्मिलिन्य : शिरिस शशिमुखीनां यन्न शोभां |
|   | छभन्ते । अपि खलु त                                                   |
|   | (१८) " प्राप भाले प्रसिद्धिम् ॥ श्रीसुपुजितरासिकारापकप्रणमित ॥       |
|   | भीमार्कण्डश्रीभात्रपुरसचोरासिश्रीविनिश्चितरासि । ठेलुक नोहल । एव कार |
|   | पद्                                                                  |

७- ऐतपुरकी प्रशास्तिमें लिखाहुआ वंशक्रम ( ) ).

(टॉड राजस्थान, जिल्द अञ्बलके एष्ठ ८०२-३ में छपे हुए अंग्रेज़ी तर्जमेते खियागया,)

| <b>१ –</b> गुहिल. | ९- खुम्माण.          |
|-------------------|----------------------|
| २- मोज.           | १०- मर्हपद्.         |
| ३- महीन्द्र.      | ११ – सिंहजी.         |
| ४-नाग.            | १२-श्री श्रह्लर.     |
| ५– शील.           | १३- नरवाहन.          |
| ६– अपराजित.       | <b>९४- शा</b> लिवाहन |
| ७- महीन्द्र.      | १५– शक्तिकुमार.      |
| ८-काल भोज.        |                      |

८-बीजोलियामें श्री पार्श्वनाथजीके कुंडसे उत्तरकी तरफ कोटके पासके चष्टान पर ख़ुदा हुआ लेख.

ॐ॥ ॐ नमो वीतरागाय। चिद्रूपं सहजोदितं निरवधिं ज्ञानैकनिष्ठार्षितं नि-त्योन्मीलितमुळसत्परकळं स्यात्कारविस्फारितं सुव्यक्तं परमाद्भुतं शिवसुखानंदास्पदं

<sup>(</sup>१) यह वंशक्रम ऐतपुरके नानक स्वामीके मन्दिरकी प्रशस्तिले छिषागया है, जो विक्रमी

शाश्वतं नोमि स्तौमि जपामि यामि शरणं तज्ज्योतिरात्मोत्थितम्॥ १॥नास्तं गतः कुयहसंयहो वा नो तीव्रतेजा ऽपूर्वो रविस्तात्समुदे रुषो व : ॥ २ ॥ - भूयाच्छ्री शान्ति : शुभविभवभंगीभवभृतां विभोर्यस्याभाति स्फुरितनखरोचिः करयुगं विनम्राणामेषामखिलकृतिनां मंगल-मयीं स्थिरीकर्त्तुं लक्ष्मीमुपरचितरज्जुव्रजमिव ॥ ३ ॥ नासाश्वासेन येन प्रबलब-**छभृता पूरितः पांचजन्यः** रद्लमलिना''''' पद्मायदेशै ।। हस्तांगुष्टेन ्रशाङ्गे धनुरतुलबलं कृष्टमारोप्य विष्णोरंगुल्या<u>ं</u> दोिलतोयं हलभृदवनतिं तस्य नेमे स्तनोमि ॥ ४ ॥ प्रांशुप्राकारकांतां त्रिदशपार-**टढ़व्यूहबदावकाशां वाचालां केतुकोटिक एदनघमणी किंकिणिभिः समंतात् ॥ यस्य** व्यारुयानभूमीमहहिकमिद्मित्याकुलाः कौतुकेन प्रेक्षंते प्राणभाजः स खलु विजयतां तीर्थकृत्पार्श्वनाथः॥ ५॥ वर्द्धतां वर्द्धमानस्य वर्द्धमान महोद्यः॥ वर्द्धतां वर्द्धमानस्य वर्दमान महोद्यः ॥ ६ ॥ सारदां सारदां स्तौमि सारदानविसारदां ॥ भारतीं भारतीं भक्तभुक्तिमुक्तिविशारदां॥७॥निः प्रत्यूहमुपारमहे नितपतो नन्यानपि स्वामिनः श्रीना-मेयपुरः सरान् परकृपापीयूषपाथोनिधीन् ॥ येज्योतिः परभागभाजनतया मुक्ता-त्मतामाश्रिताः श्रीमन्मुक्तिनितंबिनी स्तनतटे हारश्रियं बिश्रति॥८॥भव्यानां हद्-याभिरामवसितः सद्धर्महे - स्थिति : कम्मीन्मू छनसंगतिः शुभतिर्निर्वाधवोधोद्धृ-तिः ॥ जीवानामुपकारकारणरति : श्रेय : श्रियां संसृतिर्देयान्मे भवसंभृति : शिव-मतिं जैने चतुर्विदातिः॥९॥श्रीचाहमानाक्षितिराजवंदाः पौर्वोप्यपूर्वोपि जडावतद्वः भिन्नोनचा – नचरंध्रयुक्तो नोनिःफरुः सारयुतोनतोनो ॥ १०॥ लावएय-निर्मलमहोज्वलितांगयष्टि रच्छोच्छलच्छुचिपयः परिधानधात्री ॥ 🗖 🦰 गपर्वतपयो-धरभारभुप्तासाकंभराजनिजनीवततोपि विष्णोः॥११॥विप्रश्रीवत्सगोत्रेभू दहिच्छ-त्रपुरे पुरा॥सामंतोनंतसामंत पूर्णतहे न्यस्ततः॥ १२॥तस्माच्छ्रीजयराजविग्रहन्यौ श्रीचन्द्रगोपेन्द्रको तस्माद् दुं छर्भगूवको शशिन्यो ग्वाकसचंदनो ॥ श्रीमद्रप्पयराज-विंध्यन्तर्पती श्रीसिंहराड्वियहो श्रीमहुर्छभगुंदुवाक्पतिनृपाःश्रीवीर्यरामोऽनुजः॥१३॥ चामुंडोवनिपेतिराणकवरः श्रीसिंहटो दूसळस्तद्वाताथ ततोपि वीसछन्यः श्रीराज-देवीप्रियः॥ पृथ्वीराजनृपोथ तत्तनुभवोरासङ्घदेवीविभुस्तत्पुत्रो जयदेव इत्यवानिपः सोमछदेवीपतिः॥१४॥हत्वाचाच्चगसिन्धुलाभिधयशोराजादिवीरत्रयं क्षिप्तं क्रूरकृतांत वक्तकुहरे श्रीमार्गदुर्गान्वितं ॥ श्रीमत्सोळणदण्डनायकवरः संयामरंगांगणे जीव-न्नेव नियंत्रितः करभके येनष्टानि — सात्॥ १५॥ अणीराजोस्य सूनुर्धृतहृद्यहारिः सत्ववारिष्टसीमो गांभियौँदार्यवीर्यः समभवद्परारुब्धमध्योनद्रसीः ॥ तिच्चित्रं



जंतजाचस्थितिरघृतमहापंकहेतुर्श्रमथ्यो न श्रीमुक्तो न दोषाकररचितरतिन्नं द्विजि-व्हाधिसेव्यः॥१६॥यद्राजांकुशवारणं प्रतिकृतं राजांकुशेन स्वयं येनात्रेव न चित्रमे-त - पुनर्मन्यामहे तं प्रति॥तचित्रं प्रतिभासते सुकृतिना निर्वाणनारायणन्यकाराचर-णेन भंगकरणं श्रीदेवराजं प्रति॥१७॥कुवलयविकासकर्ताविग्रहराजोजनिस्ततोचित्रं॥ तत्तनयस्ति चित्रं यन्न जडक्षीणसकळंकः॥ १८॥ भादानत्वं चक्रे भादानपतेः परस्य भादानः॥यस्य द्धत्करवासः करासतां करतसाकितः॥ १९॥कृतांतपथसज्जोभूत् सजनो सन्जनो भुवः॥ वैकुंतं कुंतपाछोगाचतो वैकुंतपाछकः॥२०॥ जावाछिपुरं ज्वालापुरं कृतापञ्चिकापिपञ्चीव ॥ नड्बलसुल्यं रोषान्नडूलं येन सोर्येण ॥ २१ ॥ प्रतोल्यां च वलभ्यां च येन विश्रामितं यद्म :॥ढिङ्किषायहणश्रांतमाशिकालाभलंभितं॥ २२ ॥ तज्ज्येष्ठभातपुत्रोभूत् प्रथ्वीराजः प्रथूपमः ॥ तस्मादर्जितहेमांगो हेमपर्वतदानतः ॥ २३ ॥ अतिधर्मरतेनापि पार्श्वनाथस्वयंभुवे ॥ दत्तं मोराकरीयामं भुक्तिमुक्तिश्वहेतुना ॥ २४॥ स्वर्णादिदाननिवहेर्दशिर्महद्भिस्तोलानरैर्नगरदानचयेश्य वित्रा :॥ येनार्चि-ताश्चतुरभूपतिवस्तपालमाकम्य चारुमनसिद्धिकरीगृहीतः॥ २५॥ सोमेश्वराह्यव्ध-राज्यस्ततः सोमेश्वरो तृपः॥ सोमेश्वरनतो यस्माजनसोमेश्वरोभवत् ॥ २६॥ त्रता-पलंकेश्वर इत्यभिरूयां यः प्राप्तवान् प्रौढप्रथुप्रतापः॥ यस्याभिमुरूये वरवैरिमुरूयाः केचिन्स्ताः केचिद्भिद्धताश्च ॥ २७ ॥ येन श्रीपार्श्वनाथाय रेवातीरे स्वयंसुवे ॥ शासने रेवणाशामं दत्तं रचर्गायकांक्षया॥ २८ ॥ अथ कारापकवंशानुक्रम : ॥ तीर्थे श्रीनेमिनाथस्य राज्ये नारायणस्य च॥ श्रंभोधिमथनाद्देवविशिर्वेळशाळिभिः ॥ २९ ॥ निर्गतः प्रवरोवंशो देवरुंदैः समाश्रितः॥ श्रीमालपत्तने स्थाने स्थापितः शतमन्युना ॥ ३० ॥ श्रीमाठशैलप्रवरावचूल : पूर्वीतर : सत्वगुरु : सुद्रत : ॥ प्राग्वाटवंशोस्ति बभूव तस्मिन् मुक्तोपमो वैश्रवणाभिधानः॥ ३१॥ तडागपत्तने येन कारितं जिनमंदिरं ॥ - - श्वांत्या यमस्तलमेकत्र स्थिरतां गता ॥ ३२ ॥ योचीक-रज्ञंद्रसुरित्रभाणि व्याधेरकादौ जिनमंदिराणि ॥ कीर्त्तिद्रमारामसमृदिहेतोर्विभाति कंदा इव यान्यमंदाः॥ ३३॥ कञ्चोलमांसलितकीत्तिंसुधासमुद्रः सहुद्धिवंधुरवध्धधर-णीधरेशः॥ वीरोपकारकरणप्रगुणांतरात्मा श्रीचच्चुलस्तुतनयः - - - पदेऽसूत् ॥ ३४॥ शुभंकरस्तस्य सुतोजनिष्ट शिष्टैर्महिष्टैः परिकीर्त्यकीर्तिः॥श्रीजासटोसूत तदं-गजनमा यदंगजनमा खलुपुण्यराशिः॥ ३५ ॥ मंदिरंवर्द्धमानस्य श्रीनाराणकसंस्थितं॥ भाति यत्कारितं स्वीयपुण्यस्कंधिमवोज्वलम् ॥ ३६ ॥ चत्वारश्चतुराचाराः पुत्राः पात्रं शुमिश्रयः॥ अनुष्यामुष्यधर्माणो बभूवुर्मार्ययोद्देयोः॥ ३७॥ एकस्यां द्वावजा-येतां श्रीमदाम्बटपद्मटौअपरस्या (मजायेतां सुतौ) छक्ष्मटदेसलौ॥ ३८॥ पाकाणां



नरवरे वीरवेइमकारणपाटवं ॥ प्रकटितं स्वीयवित्तेन धातुनैव महीतछं ॥ ३९॥ पुत्रौ पवित्रो गुणरत्नपात्रो विशुद्धगात्रो समशीलसत्वौ ॥ बभूवतुर्लक्ष्मटकस्य जैत्रो मुनिं-दुरामेंद्रभिधौ वशस्त्रौ ॥ ४० ॥ षट्षएडागमबद्धसौहदभरा : षड्जीवस्क्षाकरा : षट्कर्मक्रृप्तादराः षड्मेदेंद्रियवश्यतापरिकराः षट्षंडावनिकीर्त्तिपालनपराः षाड्गुएयचिंताकराः॥षड्दष्टंबुजभास्कराःसमभवन् षड्देशळस्यांगजाः॥४१॥ श्रेष्टीदुइकनायकः प्रथमकः श्रीगोसलोवागजिदेवस्पर्श इतोऽपि सीयकवरः श्रीराहको नामत : ॥ एते तु क्रमतो जिनक्रमयुगा भौजैकभ्रङ्गोपमा मान्या राजशतैर्वदान्यमत्तयो राजंति जंतूत्सवाः ॥ ४२ ॥ हर्म्यं श्रीवर्द्रमानस्याजयमेरोर्वि-भूषणं ॥ कारितं यैर्महाभागौर्विमानमिव नाकिनां ॥ ४३ ॥ तेषामंतः श्रियः पात्रं सी-यकश्रेष्टिभूषणं॥ मंडळकरं महादुर्गं भूषयामास भूतिना ॥ ४४॥ योन्यायांकुरसे-चनैकजलदः कीर्तेर्निधानं परं सोजन्यांबुजिनीविकासनरविः पापाद्रिभेदे पविः॥ कारुण्यामृतवारिधेर्विलसने राकाशशांकोपमो नित्यंसाधुजनोपकारकरणव्यापारवदा-द्रः॥ ४५॥ येनाकारि जितारिनेमिभवनं देवाद्रिशृंगोद्धरं चंचस्कांचनचारुदंडकछ-सश्रेणिप्रभाभास्वरं ॥ खेलत्खेचरसुन्दरीश्रमभरं भंजहुजोह्रीजनैर्धतेष्ठापदशैल-शृंग्रजिनभृत् प्रोहामसद्मश्रियं॥ ४६॥ श्रीसीयकस्य भार्ये स्तो नागश्रीमामटाभिधे॥ आद्यायास्युस्त्रयः पुत्रा द्वितीयायाः सुतद्वयम् ॥ ४७॥ पंचाचारपरायणात्ममतयः पंचांगमंत्रोज्वलाः पंचज्ञानविचारणाः सुचतुराः पंचेन्द्रियार्थोज्जयाः ॥ श्रीमत्पं-चगुरुप्रणाममनसः पंचाणुरुद्वव्रताः पंचैते तनया गृहस्थविनयाः श्रीसीयक-श्रेष्टिन : ॥ ४८ ॥ ञाचः श्रीनागदेवो भूछोलाकश्रोज्वलस्तथा ॥ महीधरो देवधरो द्वावेतावन्यमातृजो ॥ ४९ ॥ उन्वरुखांगजन्मानो श्रीमहुर्क्चमरुक्ष्मणो ॥ अभूतां भुव-नोद्गासियशोदुर्छभळक्ष्मणौ॥५०॥गांभीयं जळघेः स्थिरत्वमचळात्रेजस्विता भारव-तः सौम्यं चन्द्रमसः शुचित्वममरस्त्रोतिस्वनीतः परम् ॥ एकैकं परिगृह्य विश्वविदि-तो यो वेधसा सादरम् मन्ये बीजकृते कृतः सुकृतिना सङ्घोछकश्रेष्टिन : ॥५१॥ स्त्रथा-गमन्मन्द्रमेषकीर्त्ति श्रीविध्यवर्ही धनधान्यवर्ही ॥ तत्रालुभावाद्भितल्पसुप्तः कंचिन्नरेशं पुरतः स्थितं सः॥ ५२॥ उवाच करूतं किमिहाभ्युपेतः कुतः सतं त्राह फणीश्वरोहं॥ पातालमूलात्तव देशनाय श्रीपार्श्वनाथः स्वयमेष्यतीह ॥ ५३॥ प्रात-स्तेनसमुत्थाय न कंचन विवेचितं॥ स्वप्तस्यांतर्भनोभावा यतोवातादिदूषिताः॥ ५४॥ लोलाकस्य त्रियास्तिस्रो वभूवुर्मनसः त्रियाः ॥ लिलता कमलश्रीश्य लक्ष्मीर्लंदमी सनाभयः॥ ५५॥ ततः समक्तां लिलतां बमापे गत्वा त्रियां तस्य निशि त्रसु-तां ॥ श्रृणुष्व भद्रे धरणोहमेहि श्री ::: दर्शयामि ॥ ५६ ॥







॥ ७६ ॥ धनं धान्यं धरां धर्म धेर्य धोरेयतां धियं ॥ धराधिपतिसन्मानं लक्ष्मीं चान्नोति पुष्कळाम् ॥ ७७ ॥ तीर्थाश्चर्यमिदं जनेन विदितं यद्गीयते सांप्रतं कुष्टप्रेतिपशाच-कुञ्वररुजा हीनांगगंडापहं ॥ सन्न्यासं च चकार निर्गतभयं घूकश्रुगालीइयंकाकीना-कमवाप देवकलया किं किं न संपद्यते ॥ ७८ ॥ श्वाघ्यं जन्मकृतं धनं च सफलं नीता प्रसिद्धिमतिः सदमोंपि च दर्शितस्तनुरुह्रस्वप्नोपितः सत्यतां॥ """परदृष्टिदृषि-तमनाः सद्दष्टिमार्गे कृतो जैन''''' तमाश्रीछोछकः श्रेष्टिनः॥७९॥ किंमेरो : शृंगमेतत् किमुत हिमगिरे : कूटकोटित्रकाएडं किं वा कैलासकूटं किमथ सुरपते : स्वर्विमानं विमानं ॥ इत्थं यत्तक्यंतरम प्रतिदिनममरैर्मर्त्यराजोत्करैर्वा मन्ये श्रीलोलकस्य त्रिमुवनभरणादुच्छितं कीर्तिपुंजम् ॥ ८० ॥ पवनसुतपताका पाणितो भव्यमुरूयान् पटुपटहिननादादावह्यत्येषजैन : ॥ कलिकलुषमथोच्चेर्दूरमुत्सारयेद्वा त्रिभुवनिवभु - भानृत्यतीवालयोयं ॥ ८१ ॥ - - स्थानकमाधरंति द्वते काश्चिच गीतोत्सवं काश्चिद्वित्रतिताळवंशळाळितं कुर्वति चृत्यं च का : ॥ काश्चिद्वाचमुपानयन्ति निश्वतं वीणास्वरं काश्चन यः प्रौद्धैर्ध्वजिकिणीयुवतयः केवां मुदेनाभवन् ॥ ८२॥ य : सद्यत्तयुत : सुदीप्तिकछितस्त्रासादिदोषो जिभतिश्चिताल्यातपदार्थदानचतु-रश्चितामणे : सोदर : ॥ सोभूच्छीजिनचंद्रसूरिसुगुरुस्तत्पादपंकेरुहे योभृंगायतप-त्रलोलकवरस्तीर्थं चकारेष सः॥ ८३॥ रेवत्याः सरितस्तटे तरुवरायत्राव्हयंते मृशंशाखा बाहुळतोत्करैर्नरसुरान् पुंस्कोकिळानां रुतैः॥ मत्पुष्पोच्चयपत्रसत्फळचयै रानिर्मर्छेर्वारिभिर्भोभोभ्यर्चयताभिषेकयत वा श्रीपार्श्वनाथं प्रमुं ॥ ८४ ॥ यावत्पुष्क-रतीर्थसेकतकुळं यावच गंगाजळ यावत्तारक चंद्रभारकरकरा यावच दिक् कुंजरा :॥ यावच्छ्रीजिनचंद्रशासनमिदंयावनमहेंद्रं पदं तावतिष्ठतु सत् प्रशस्तिसहितं जैनं स्थिरं मंदिरं ॥८५॥ पूर्वतो रेवतीसिन्धुर्देवस्यापि पुरं तथा॥ दक्षिणस्यां मठस्थानमुदीच्यां कुण्डमुत्तमं ॥ ८६ ॥ दक्षिणोत्तरतावाटी नानावक्षेरलंकता ॥ कारितं लोलिकेनैतत् सप्तायतनसंयुतं ॥ ८७ ॥ श्रीमन्म – रसिंहोभूद्रुणभद्रो महामुनि : ॥ कृता प्रशस्ति रेपा च कविकंठविभूषणा ॥ ८८ ॥ नैगमान्वसकायस्य छीतिगस्य च सूनुना ॥ लिखिता केश्वेनेयं मुक्ताफलिबोज्वला ॥ ८९ ॥ हरसिगसूत्रधारोथ तत्पुत्रो पाह्मणो सुवि॥ तदंगजेमाहडेनापि निर्मितं जिनमंदिरं॥ ९०॥ नानिगपुत्रगोविन्द पाह्न-णसुतदेल्हणौ उत्कीणी प्रशस्तिरेषा च कीर्तिस्तंभं प्रतिष्ठितं ॥ ९१ ॥ प्रसिद्धिमग-मदेव काले विक्रमभारवतः राड्विंशदादशशते फाल्गुने कृष्णपक्षके ॥ ९२ ॥ तती-यायां तिथों वारे गुरों तारे च हरतके ॥ घृातिनामिन योगे च करणे तैतले तथा n ९३ ॥ संवत् १२२६ फाल्गुनवदि ३



कांवारेवणायामयोरंतराले गुहिलपुत्ररा० दाम्बरमहंघणसिंहाभ्यां दत्त क्षेत्र डोहली १ खडुंवरायामवास्तव्यगोडसोनिगवासुदेवाभ्यां दत्तडोहिलका १ त्यांतरीप्र तिगणकेरायतायामीयमहंतमलींविडयोपिलभ्यां दत्त क्षेत्र डोहिलका १ बडोवायाम-वास्तव्यपारियहीआल्हणेन दत्तक्षेत्रडोहिलका १ लघुविक्रोलीयामसंगृहिलपुत्ररा० शाहरूमहत्तममाहवाभ्यां दत्तक्षेत्रडोहिलका १ बहुभिवसुधा मुक्ता राजिभिर्मरतादि-सि:॥ यस्य यस्य यदा भूमी तस्य तस्य तदा फलम् ॥ १॥

> ९- मेनालगढ़के महलकी उत्तरी फाटकके स्तंमकी प्रशस्ति.

ॐ नमः शिवाय॥ मालवेशगतवत्सरैः शतेर्द्वादशैश्च षडविंशपूर्वकैः। कारितं मठमनुत्तमं कलो भावब्रह्ममुनिनामुनाह्ययं॥ तस्मात्सत्यमयः सुभाषितमयः कंद्रप्र-शोभामयः शश्वद्धम्भमयः कुलाकुलमयः कल्याणमालामयः। धर्मज्ञं च मकल्मषं कृतिधियं श्रीचाहमानान्वयं सांत्रत्क्ष्माधिपसुन्दरोवनिपतिः श्री एथ्विराजोभवत्॥ तस्मै धर्म्मवरिष्टस्य एथ्वीराजस्य धीमतः। पुण्ये कुर्वति वै राज्यं निष्पन्नं मठमुत्तमं॥

१०- उदयपुरसे उत्तर ओर १४ मीलके फ़ासिलेपर श्री एकांलेंगजीके मन्दिरमें इयाम पत्थरके नन्दिकेश्वरकी दाहिनी तरफ़ गणपातिकी मूर्त्तिके आगेकी पश्चिम तरफ़की सुरेपर खुदा हुआ लेख.

संवत् १२७० वर्षे महाराजाधिराज श्री जैत्रसिंहदेवेषु राज

99-उदयपुरते उत्तरकी तरफ़ चार कोसके फ़ासिलेपर गांव चीरवाके मन्दिरमें दाहिनी तरफ़की प्रशस्ति.

ॐ नमः श्रीमहादेवाय ॥ श्रीयोगराजेश्वरनामधेयो देवो छषांकः सिहावा य वोस्तु ॥ स्तुतः सदा यः प्रमदात् प्रसन्नः किं किं प्रमुखं न ददाति सद्यः ॥ १ ॥ योगेश्वरी वो भवतु प्रसन्ना देवी स्वभावा नवमप्रभावा ॥ षट्कर्मसंसाधन-छीनिवित्तैर्योगीन्द्र छन्दैरभिवंदितांष्ठिः ॥ २ ॥ गुहिछांगजवंद्राजः पुरा क्षितिपाछोत्र वभूव बष्पकः॥ प्रथमः परिपंथिपार्थिवध्विजनीध्वंसनछाछसाद्ययः॥ ३ ॥ बहुष्वती-तेषु महीश्वरेषु श्रीपद्मसिंहः पुरुषोत्तमोभूत् ॥ सर्वागहद्यं यमवाष्य छक्ष्मीस्तर्थो

विहायाऽस्थिरतां सहोत्थाम् ॥ ४ ॥ श्रीजैत्रसिंहस्तनुजोस्य जातो भिजातिभूभृत्त्र-लयानिलाभः॥ सर्वत्र येन स्फुरता न केषां चित्तानि कंपं गमितानि सद्यः॥ ५॥ न मालवीयेन नगोर्ज्जरेण न मारवेशेन न जांगलेन ॥ म्लेच्छाधिनाथेन कदापि मानो ग्लानिं न निन्ये ऽवनिपस्य यस्य ॥ ६ ॥ तेजःसिंह इलापतिः समभव-यस्यात्मजन्मा नयी चातुर्योदयचंचिताच्युतवधूचंचत्प्रपञ्चोत्त्रयः॥ चंचज्ञन्द्रमरी-चिवच रुचिराचारो विचारांचितं वित्तंन्यंचितचापळं च रचयन् श्रीचन्द्रचूडार्चने ॥ ७॥ तदनु च तनुजन्मा तस्य कल्याणजन्मा जयित समरसिंह : शत्रुसंहारसिं-हः ॥ क्षितिपतिरतिशूरश्चन्द्ररुक्कीर्त्तिपूर ः स्वहितविहितकम्मीबुद्धसद्धम्ममम्मी ॥ ८ ॥ इतश्च ॥ जातष्टांटरडज्ञातौ पूर्वमुद्धरणाभिधः ॥ पुमानुमात्रियोपास्ति सपन्नशुभवेभवः ॥ ९ ॥ यं दुष्टशिष्टशिक्षणरक्षणदक्षत्रतरुं।। श्रीम-थनसिंहन्पतिश्चकार नागद्रहद्रंगे ॥ १०॥ ऋष्टावस्य विशिष्टाः पुत्रा ऋभवन् विवेकसुपवित्राः तेषु बभूव प्रथमः प्रथितयशा योगराज इति ॥ ११ ॥ श्रीपद्मसिंहभूपालाद्योगराजस्तलारतां नागद्रहपुरे प्राप पौरप्रीतिप्रदायकः ॥ १२ ॥ वभूवावरजस्तस्य रत्तभूरिति विश्रुतः ॥ केल्हणस्तनयोमुष्य मुख्यपौरुष-शालिनां ॥ १३ ॥ उदयीत्याख्ययाख्यातस्तत्सुतो विततोदयी ॥ त्र्यभूज्जातस्तुत-त्पुत्र कर्मणः सद्मदार्मणः ॥ १४ ॥ योगराजस्य चत्वारश्चतुरा जिज्ञरेंगजाः ॥ पमराजो महेन्द्रोथ चंपकः क्षेम इत्यमी ॥ १५ ॥ नागद्रहपुरभंगे समं पुरत्राण-सैनिकैर्युध्वा ॥ भूतालाहटकूटे पमराजः पंचतां प्राप ॥ १६ ॥ बालाल्हादनच-यजा महेन्द्रतनूजास्त्रयस्त्वजायंत॥ नयविनयपरपराजयजातलया विहितदीनद्याः ॥ १७ ॥ बालांकस्यांगजो जातः पेथाकोविलभद्दलः ॥ सुतोभूतस्य सामतो नन्तो-पस्तौ कृतोद्यमः॥ १८॥ बालाकः कोद्रडकयहणे श्रीजैत्रसिंहन्वपपुरतः॥ त्रिभुव-नराणकयुद्धे जगाम युद्ध्वा परलोकं ॥ १९ ॥ तद्विरहमसहमाना भोल्यपिनाम्नादिमा विदुग्धानां ॥ दुग्ध्वा दहने देहं तद्भार्घ्या यातमन्वगमत् ॥ २० ॥ चंपकस्य सुरभे : स्वभावतो राजसिंह इति नन्दनोभवत् ॥ रामसिंहमथ स : प्रसूतवान सो जनिष्ट च भचुंडमंगजं ॥ २१ ॥ क्षेमस्तु निर्मितक्षेमिश्चित्रकूटेतलारतां ॥ राज्ञः श्रीजैत्रसिंहस्य प्रसादादापदुत्तमाम् ॥२२॥ हीरूरितिप्रसिद्धा प्रतिषिद्धार्त्तीतिंदुम्मर भूच ॥ जाया तस्या मायाजायत तनुजस्तयो रत्नः ॥ २३ ॥ रत्नानि संति संगुणा नि बहुन्यपीह रूयातानि यस्तद्धिकोविद्धेतुमत्र ॥ पुंस्त्वाधिरोपणगुणेन गरीयसो चैरत्नः स केन समतां समुपेति शुद्धः ॥ २४ ॥ रत्नस्य सूनुरन्यून प्राप्तमानोस्ति मानिषु ॥ लालानामा घनश्याम प्रवराचारशौचवान् ॥ २५ ॥ विक्रांतरःनं समरेथ



रत्नः सपत्नसंहारकृतप्रयत्नः ॥ श्रीचित्रकूटस्य तलाटिकायां श्रीभीमसिंहेन समं ममार ॥ २६ ॥ रत्नानुजोस्ति रुचिराचारप्रस्यातधीरसुविचारः ॥ भद्नः प्रसन्न-वदनः सततं कृतदृष्टजनकदनः ॥ २७ ॥ यः श्रीजेसलकार्ये भवदुल्वणकरणांगणे प्रहरन् ॥ पंचलगुडिकेन समं प्रकटबलो जैत्रमल्लेन ॥ २८ ॥ श्री भीमसिंहपुत्रः प्राधान्यं प्राप्य राजसिंहोयं॥ बहु मेने नैकध्यं प्राक् प्रतिपन्नं दधद्हद्यो – ॥ २९ ॥ श्रीचित्रकूटदुर्गे तलारतां यः पितृक्रमायातां ॥ श्रीसमरसिंहराज त्रसाद्तः त्राप निः पाप ॥ ३० ॥ श्रीमोजराजरचितविभुवननारायणारुयदेवग्रहे ॥ यो विरचय-तिस्म सदाशिव परिचर्या स्वशिवलिप्सुः ॥ ३१ ॥ मोहनो नाम यस्यास्ति नंदनो विनयी नयी ॥ बालोपि पापकर्मभ्यः साज्ञंकः ज्ञूकमत्तया ॥ ३२ ॥ सविकारः शिववैरी यदस्ति विदितः पुरातनो मदनः ॥ निर्विकृते शिवभक्तेरमुष्य तेनोपमा-नातः ॥ ३३ ॥ इतश्च नागद्रहसंनिधाने पदे पदे प्राज्यलसंनिधाने ॥ यामः सुभूमिभृतिचीरकूपनामारूत्यदोषोमलनीरकूपः ॥ ३४ ॥ तस्याधिपत्येन धनाप्ति शालिना त्राप त्रसादं गुहिलात्मजन्मनः ॥ श्रीपद्मसिंहक्षितिपादुपासितात्त्राग्यो-गराजः किलवित्रवेषमृत् ॥ ३५ ॥ सयोगराजः त्रथमं एथुः श्रीरकारयत्तत्र पवित्र-चित्तः॥ श्रीयोगराजेश्वरदेवगेहं योगेश्वरीदेवग्रहेण युक्तम्॥ ३६ ॥ पूर्वमुद्धरणेने-होद्धरणस्वामिशार्गिण: ॥ हम्ये विधायितं रम्यं पूर्वजोद्धरणार्थिना ॥ ३७ ॥ ज्ञात्वा सत्वरगत्वरं जगदिदं सर्वं गणेभ्यः सतां पर्घालोच्य विशेषतश्च विषमं पापं तला-रत्वजं ॥ धर्मे धूर्जिटिपूजन प्रभृतिके नित्यं मनोन्यस्तकं नात्मानं मदन श्चिकीर्षु-रमलं जन्मन्यमुष्मित्रपि ॥ ३८ ॥ त्रस्माद् गात्रमहत्तमेन शिथिलो यस्माद्मूका-रितो प्रासादो ननु योगराज इति विख्यातेन पुण्यात्मना ॥ मातुर्वप्तरथात्मनश्च मदनो ब्रंहीयसे श्रेयसे लक्ष्म्यालंकत उद्दधार तिद्मावाजन्मशुद्धाद्ययः॥ ३९॥ कालेलायसरोवरस्य रुचिरे पश्चाद्रवे गोचरे केदारी मदनो ददी प्रमुदितो हो हो विभज्य स्वयं ॥ दुर्गानुत्तरचित्रकूटनगरस्थ : क्षेमहीरूयुतो नैवेद्यार्थमवद्यमोचनमना देवाय देव्यायि ॥ ४० ॥ वयराकः पाताको मुंडो भुवणोथ तेजसामंतो ॥ अरिया पुत्रो मदनस्त्वदमभिधेः पालनीयमाखिलं ॥ ४१ ॥ भाविभिरेतद्वंइयैरन्यैरपि रक्ष्य-मात्मपुरायाय ॥ विश्वं विनश्य देतद्धर्मस्थानादिकंवस्तु ॥ ४२॥ यावचन्द्रविरोचनौ विलसतो लोकप्रकाशो चतौ तावद्देव ग्रहह्र यं विजयता मेतन्युदामा स्पदं ॥ उद्धर्तास्य च नं दत् प्रमुदवान्न्यायाद्नुयायणी रन्येप्यस्य सनाभयो गतभया भूयासुरुत्यान्ततः ॥ ४३ ॥ पाशुपतितपस्वी पति : श्रीशिवराशि : शशिगुणराशि : ॥ आराधितै-कार्छिगोधिष्टातात्रास्ति निष्ठावान् ॥ ४४ ॥ श्रीचैत्रगच्छगगने तारकवुधकविकलावतां



१२- चित्तौड़गढ़पर महासती स्थानके दर्वाज़े (रितयाकी छत्री) की प्रशस्ति.

र्ऊ नमः शिवाय ॥ जधद्धिकविलासं चारुगौरं नखेंदुचुतिसहितमपि स्वं सर्वलोकेष्वपूर्व ॥ चरणकमलयुग्मं देवदेवस्य पायाद्भवनमिदमपायाच्छ्रीसमाधीश्व-रस्य ॥ १ ॥ विश्वाणोविलसत्त्वियनयनप्रोद्दामवैश्वानरंचालातापनिवर्तिनीमिव शुभा मंदाकिनीं मूर्द्धनि॥कंठालंबितकालकूटविकृतिप्रध्वंसिनीं चाद्रात् पीयूषांशुकला-मिव त्रिनयनः श्रेथो विधत्तां सतां ॥ २ ॥ विषमविशिखशस्त्रं शिकराद्याविलया वपुषि विशवशोचिश्रंद्रमामूर्धिभग्नः॥ स्मरसमरविसर्पदर्पछोछस्य यस्य क्षिति धरकटकांते सोवताच्चंद्रचूडः ॥ ३ ॥ सिंदूरधूलिपटलं द्धानं प्रत्यूहदाहाय हुता-शनामं ॥ कुंभस्थलं चारु गणाधिपस्य श्रेयांसि भूयांसि तवातनोतु ॥ ४ ॥ प्रत्य-र्थिवामनयनानयनांबुधारा संवर्धितः क्षितिभृतां शिरिस प्ररूढः॥ यः कुंठितारिकर-वालकुठारधारस्तं ब्रूमहे गुहिलवंशमपारशाखं ॥ ५ ॥ तीर्थेर्भदिरकंदरेरिव मनोहचैः पुरैः स्वश्रियो लावएयैरिव विस्तृतैः सितमणिस्वच्छैः सरोभिश्च यः ॥ व्योमश्री मुकु-रेरिव प्रतिपदं रफीतोजयत्यंगना सींद्रेयेकिनिकेतनं जनपदः श्रीमेदपाटाभिधः ॥६॥ वाहा यत्र विलोद्भवा इव नरा गंधर्वपुत्रा इव स्वर्जाता इव धेनवश्च सुहशो गीर्वाण-कन्या इव ॥ पंचारया इव शिख्या मणिरिव स्वच्छं मनो धीमतां देश: सोयम-नर्गलामरपुर श्रीगर्वसर्वेकषः॥७॥ श्रस्मिन्नागहृदाहुयं पुरमिलाखंडावनीभूषणं प्रासादावलिविश्वमैरुपहसच्छुधांशुकोटिश्रियं॥ मुक्ताप्रौढिमिव क्षितेश्रियइव प्रासाद-पंकेरुहं क्रीडाभूमिरिव स्मरस्य शिशानः सद्येव पीयूषजा॥ ८॥ जीयादानंदपूर्व तिदह पुरमिलाखंडसौंदर्यशोभि क्षोणीपृष्टस्थमेव त्रिदशपुरमधः कुर्वदुचैः सम्बद्याः॥



यस्मादागत्य वित्रः स्वपुरदधिमहीवेदिनिक्षित्रयूपो बप्पाख्यो वीतरागश्चरणयुग-मुपासीत हारीतराशेः ॥ ९ ॥ संप्राप्याङ्कतमेकछिंगचरणांभोजप्रसादात्फछं यस्मै दिव्य सुवर्णपादकटकं हारीतराशिद्दौ॥ बप्पाच्यः सपुरा पुराणपुरुषप्रारंभनिर्वाहना तुल्योत्साहगुणो वभूव जगित श्रीमेदपाटाधिपः॥ १०॥ सदैकिछिगार्चनशुद्धवोधः संप्राप्तसायुज्यमहोदयस्य ॥ हारीतराशेरसमप्रसादादवाप बप्पो नवराज्यस्भीम् ॥ ११ ॥ निर्मिन्नप्रतिपक्षसिंधुराशिरः संपातिमुक्ताफलश्रेणीपूर्णचतुष्कभूषणभृतौ निम्मीय युद्धस्थलीः ॥ यस्यासिर्वस्यांचकार पुरतः प्रोद्भृतभेरीरवोविद्वेषिश्रिय **यंजसा परिजनैः संस्तूयमानोन्वहं ॥ १२ ॥ तस्यात्मजः सन्दर्पतिर्गुहिलाभिधानो** धर्माच्छशास वसुधां मधुजित्प्रभावः ॥ यस्मादधौ गुहिळवर्णनया प्रसिद्धां गौहि-ल्यवंशभवराजगणोऽत्र जातिं ॥ १३ ॥ ऋहितन्यतिसेनाशोणितक्षीवनारीद्रढतर-परिरंभानंदभाजः पिशाचाः॥ गुहिलन्पितसंस्ये न स्मरंतिस्म भूयः कुरुनिधन-निदानं भीमसेनस्य युद्धं ॥ १४ ॥ दुर्वारमारविशिखातुरनाकनारीरत्युत्सवप्रणयिता गुहिले द्धाने ॥ भोजस्ततोनरपतिः प्रशशास भूमिमुच्चैः प्रतापकवलीकृत दुर्जयारि: ॥ १५ ॥ प्रजवितुरगहेषारावमाकएर्य यस्यासहनियुवतिलोके कान-नांतं प्रयाति ॥ रुचिरवसनहारैः कंटकामावसकेईवखदिरपलाशाः कल्परक्ष-त्वमापुः ॥ १६ ॥ केकी करमादकरमादनुसरित मुदं किं मरालः करालो वाचा-लश्चातकः किं किमिति तरुशिखासंगतोयं बकोटः ॥ नैषा विलसति भुवने किं तु भोजप्रयाणे लक्ष्यं नैवांतरिक्षं चलितहयखुरोडूत-धूलीपटेन ॥ १७ ॥ आसीत्तरमाद्रातिद्विरद्घनघटाघरमरः भूमीशो बीरलक्ष्मीरितरसरभसालिंगितरमेरमूर्तिः॥ यस्मित्रद्यापि याति श्रुति-पथमसकृ हिस्सातें यांति पूर्वे प्रथ्वाचाश्वऋवर्तित्वमपि द्धति ये भारते ॥ १८॥ संपूर्याखिलरोदसीमतितरां यस्याहिलोकांतरं शोषोगमदुढृतस्य यशसः शेषः सभोगीश्वरः ॥ संजज्ञे विशद्युतिस्त्रिजगता-माधारकंदाय च त्राणायामृतकंदरस्य कमलाकांतस्य संविष्टये॥ १९॥ एषविद्वे-पिमातंगसंगाद्घवतीमिव ॥ श्रिसधाराजछै : सिक्ता जयाह विजयश्रियं ॥ २० ॥ विस्फूर्जदत्युयतरत्रतापस्तनुश्रिया निर्जितपुष्पचापः ॥ यस्यारिवर्गैरनिवार्यमोज स्ततः क्षितीशोऽजनि कालभोजः॥ २१ ॥ यस्यावंध्यरुषः सयुद्धविषयः किं व-एर्यते माटरौ : खड्डायेण कबंधयंति सुभटान् यस्मिन् कबंधा अपि ॥ गर्ज्दीरकरं करांकवरतो वेतालवेतालिकास्तालीरफालमुदाहरांति च यशः खडुप्रातिष्ठं निशि ॥ २२ ॥ काशोक : क च चंपक : क तिलक : कांब : क वा केसर : क द्राक्षा





वलयव्यवस्थितिरिति प्रत्यर्थिनां वेरमसु ॥ अत्यंतोद्वसितेषु यस्य भयतो दुग्गीत-रादागतो वैलक्ष्येण परस्परं विधारितो दासीजनः एच्छति ॥ २३॥ विपदंतकरस्ततः क्षितेरुदियाद्यः परिपंथिदुर्ज्यः ॥ द्युतिमानिव रक्तमंडलो नृपतिर्मत्तटनामधेयकः ॥ २४ ॥ दर्पाविष्टविपक्षमाखववधूवक्षोजपीठस्थले पार्थीयं विजयप्रशस्तिमलिखन्ने-त्रोद्विंदुच्छलात् ॥ प्राक्दुर्योधनवाहिनीमतिरुषा संहत्य दुःशासनप्रत्यर्थिप्रति-पालितामुरुयदाः कर्णे द्धानिश्चरं ॥ २५॥ वारं वारमपारवारिभिरयं संघावय-त्युद्धतः प्रांत्येमामिति सर्वदेव द्धती तं मत्सरं शाश्वतं ॥ यत्सैन्याश्वखुरोद्धतस्य रजसः साहाय्यमासेदुपीक्षोणीयंपरिपूरणाय जलघेरौत्सुक्यमालंबत॥२६॥ त्रिपुरांतकपादपं-कजाश्रमसेवादरणे दृदवतः॥भुविभर्त्तभटस्तदात्मजसमभूदत्रविशाखविक्रमः॥२०॥ एतन्निस्वाननादोगिरिगहनगुहागाधरंध्रप्रवेशादापन्नोनागसद्य स्फुटमिति कथया-मास भोगीश्वराय ॥ माभैर्भूभारतोच प्रभृति कति भरप्यस्य राज्ञः प्रयाणैर्दात्री यात्री खमेषा तुरगखुरपुटोत्खातधू छिच्छ छेन ॥ २८॥ कृता धारानिपातं निविडपरि-लसत् कृष्णलक्ष्मीः समंतात् संग्रामस्थानभूमौ विपममसुहदां मूर्इनि यस्यासिमेघः॥ श्राश्चर्यं तद्यदेपां मदनसहचरीश्रीभृतां प्रेयसीनां सीमंतेभ्योजहाराविरऌरुचि-भरं सांद्रसिंदूररेणुं ॥ २९ ॥ वभूव तस्माद्थ सिंहनामा निदाघमार्ते इसमानधामा ॥ दिवातनेंदुप्रतिमानमास्यैरुवाह्यस्यारिपुरंध्रिवर्गः ॥ ३०॥ किं वएर्या किल सिंह-विक्रमकथा यस्योर्जितैर्गर्जितै : संत्रासादपसृत्य भूधरगजा : संपेदिरे दिग्गजान्॥ हंसीवांडमचंडधामरुचिरा कीर्तिः श्रियं यस्य च कोडीकृत्य निपेवतेऽखिलिमदं ब्रह्मांडमांडं शुचिः ॥ ३१ ॥ निश्चिंशत्रुट्यदस्थिप्रभवपटुकटत्कारताछैरुदारैर्नृत्यंतः स्कंदभेदच्युतरुधिरघनस्निग्धकालेयभाजः ॥ यत्संयामे कबंधा मुदितसहचरीसंग-मंग्याभिरामेरानंद्रस्पंदिरंगक्षितिसुहदि समाळोकिताः स्वर्गिवर्गेः॥ ३२॥ श्रित-वतस्त्रिद्शाधिपवारणं पितुरवाप्य सितातपवारणं भुवमथ प्रशशास महायकः समर मुर्द्गि भुजैकसहायकः॥ ३३॥ तुरंगलालागजदाननीरप्रवाहयोः संगममुद्रहंति॥ यस्य प्रयाणे निखिलापि भूमि : प्रयागलक्ष्मीं बिभरां बभूव ॥ ३४ ॥ यः पराक्रम-सन्नाददीपिते क्रोधपावके ॥ निस्तिशसामिधेनीभिर्जुहाव समिधः परान् ॥ ३५॥ यस्यासि : प्रतिपक्षसैन्यविपिनप्रस्तारसंञ्जावनप्राप्तप्रौढिरपारशौर्यजलघे : कङ्गौल-लीलां दघो ॥ वंशेऽस्मिन् गृहिलस्य मेघित्रिदिते भूपालचुडामणिश्रेणिप्रयहमा-सिताङ्ब्रिरभवत् खुम्माणनामा नृपः ॥ ३६ ॥ आकर्ण्य पन्नगीगीतं यस्य वाहुपरा-क्रमं ॥ शिरश्चालनेया शेषश्चके कंपं परं भुवः ॥ ३७ ॥ शस्त्राणामशनिप्रहारम-भितः स्वीकुर्वतां संगरे घातोस्माभिरवापि नाकमपरे संभेजिरे मौलयः॥ प्राणांत-



रवसितप्रसारितम्खव्यक्तद्विजश्रेणिभि : शीर्षाणि द्विषतामतीव जहसुश्च्छन्नानि येनामुना ॥ ३८ ॥ यः एष्टं यधि सर्वदोपि न ददौ प्रत्यर्थिनां नानृतं छोकानां वचनं मनो न हि परस्वीणां कदाचित्रभुः॥ सत्रैछोक्यजनाश्रयाद्यतिकृतः सत्कीर्तिवल्या महाकंद : सर्वगुणोळटोनरपति : क्षोणीं ततोऽपाळयत् ॥ ३९॥ यनिस्त्रिंशहतारिशोणितजलस्रोतिस्वनीष्ठाविता मध्ये तिष्ठति पश्चिमांवुधिरसाव-चापि शोणचुति : ॥ एतत्पुष्कररंजितचुतिभर : सायं त्विपामीश्वर : प्रात : प्रात-रुदोति कुंकुमरुचि : प्राचीमुखं मंडयन् ॥ ४० ॥ प्रञ्चटस्य न्टपतेरपकर्तुं नि : सहा-रणमहीपु सपला : ॥ तर्ज्ञयाति शबरीरनुशैलं हर्पवर्णिततदीयचरित्राः ॥ ४९ ॥ गोरीनायकमैत्रहएहद्यस्रेलोक्यसन्मानसकोडक्रीडितविदकीर्तिवरटो लोकामिरक्षा-पर:॥ सर्वाक्षीणनिधीश्वरोतिबळवान् पुण्यैर्जनै: सेवितो जातोस्मान्नरवाहनो भवि पतिगौंहल्यवंशिश्यः॥ ४२॥ सर्पत्सैन्यखुरोद्धतेन रजसा जंगलशेषी-कृतः पाथोधिः पुनरेव यस्य तुरगैर्छालाभिराष्ट्रावितः ॥ वृत्याद्रोपविरोधिवर्गव-नितावैधव्यदीक्षागुरुर्यश्चासीद्निवार्यविक्रमभरप्रोद्भूतवैरिव्रजः ॥ ४३ ॥ समस्त-विद्वेषिजनैः प्रकीर्तितः स्वस्त्र्यानशौर्यादिपरोक्षविक्रमैः॥ दृष्टेपि चास्मिन् खलु मुक्त-धेर्येरप्रेक्षितस्वीयजनैः पर्खायितम् ॥ ४४ ॥ ..... तिवद्दमंगलयदाः प्रस्तावनोयोजना ...... ొాా ' कुर्वतः॥ ४५॥ दैतेयानिव शत्रून हंतुं धर्मस्य बाधकानुयान् ॥ सर्वज्ञादिव तस्माच्छक्तिकुमारो चपो जातः ॥ ४६ ॥ भूमीभर्तुरमुष्य भूमघवतः कौक्षेयदंभोिळना ये विद्वेपिमहीभृतः समभव-न्नाछिन्नपक्षाः पुरा ॥ तेकेचिद्दिबुधाश्रयैरपि तथा केचित्समुद्राश्रयैः केचिन्मत्तग-जाश्रयेरिप पुन: संजातपक्षानिह ॥ ४७ ॥ त्यागेनार्थिमनोहरेण कृतिन: कर्ण यमाचक्षते यं पार्थ प्रथयंति वैरिसुभटा : शौर्येण सत्वाधिकं ॥ यं रत्नाकरमाम-नंति गुणिनो धेर्यण मर्यादया यं मेरुं महिमाश्रयेण विवुधाः शंसंति सर्वोन्नतं ॥ ४८ ॥ मुक्तादामावदातद्यतिभिरतितरां छोकमुङ्गासयंत्या यः कंदः कीर्त्तिवल्या सुरभिगुणभृतोविश्वविस्तारभाज :॥ त्रौढत्रत्यर्थिसेनाविषमजलिनेधे : शोषणेग-स्त्यतुल्यस्तस्मादाम्त्रप्तादः समजनि विदितो मेदपाटावनीद्यः ॥ ४९ ॥ भृगु-पतिरिव दप्तक्षत्रसंहारकारी सुरगुरुरिव शश्वनीतिमार्गानुसारी॥ स्मरइव रति-छोछप्रेयसीचित्तचारी **गिबिरि**व सबभूव त्रस्तसत्वोपकारी ॥ ५० ॥ जटाघरसखंडेंदुः करालः क्रूरकृत्सितिः ॥ भाति यस्य रणे पाणौ खडुः कल्पांतभैरवः ॥५१॥ तस्मिन्नुपरतै श्वर्ये गोत्रभित्तुल्यधर्मिणि॥ उदियाय महीपृष्टे शुचिवर्मा महीश्वरः॥ ५२॥ उद्योग प्रसरन्रंगमखुरक्षुएणै : क्षमारेणुभिर्यनाधायि तरंगिणी दिविशदासुद्देळपूराकुळा ॥

स्वर्वामानवसंगसं भ्रतमुदामानंद जैरश्रुभिः शत्रूणां पुनरेव संभ्रुतपयः पुरा च चक्रे-क्षणात् ॥ ५३ ॥ पत्रै : पत्रावलीनां समजनि रचनाधात्मि : पाद्रागो धूलीमि : कंदराणां विषद्मलयजालेपलक्ष्मीरुदारा ॥ गुंजाभिर्हारवङ्घीयद्रिसगहशाइत्यरएये-पि भूषा सींदर्य नैव नष्टं शवरसहचरीनिर्विशेष गतानां ॥ ५४ ॥ यद्यात्रासु रजस्तनुः क्षितिरियं मंदाकिनीवारिषु स्नात्वा दिव्यमिवाकरोदितिरवेर्निनं स्पृशंती मुद्दः॥ एतेनेव यदि क्षितीशरुधिरैरन्येरहं तर्पिता संग्रामेप तदा दुनोतु भगवान् मामेपमा सांपतिः ॥ ५५ ॥ ततः प्रत्यर्थिनासार्थवक्षपातोपमः पुनः ॥ नरवर्मा महीपालो वभूवामितविक्रमः ॥ ५६ ॥ ब्रह्मांडभांडोद्रसंचरेण श्रमोद्विंदुच्छुरितामलश्रीः॥ अपारविस्फारसमुद्रवेलाखेलाकरी कीर्त्तिरमुष्य राज्ञ : ॥ ५७ ॥ उद्योगे नरवर्मण : स्थगयति क्षोणीरजोमंडले सामस्त्येन पलायिताः शिशुकुलस्योच्चैर्वियोगान्निना॥ प्रासादेपु समर्जितस्य भयतो दंदह्यमानाश्चिरं कांतारेपु न वैरिकेतवदशः स्वारथ्यं समासेदिरे ॥ ५८ ॥ त्रस्यद्दिक्पालभालस्थलविपुलगलस्वेदपूराद्यसेक-स्फीतज्वाळावळीढिक्षितिवळयगतारातिदुर्वारचकः ॥ यस्य क्रोधानळोयं गगनपरिसरं गाहते भानुभंग्या संग्रामापास्तदेहानिशतुमिव पुनर्हेषिणः स्वर्गभाजः॥ ५९॥ यावदिश्वप्रबोधोद्यतकरनिकरौ तिष्ठतश्चंद्रसूर्यौ यावत्पुर्यापनीते विमलजलबहा जान्हवी सर्व्वलोकान् ॥ यावद्वर्तुं नियुक्ता भवि गिरिपतयस्तावदीश्रत्रतोल्यां नंचात्कीर्त्तिर्विशाला गुहिलकुलभुवां सत्प्रशस्तिच्छलेन ॥ ६० ॥ त्र्यनंतरवंशवर्णनं द्वितीयप्रशस्तौ वेदितव्यं ॥ वेदशर्मा कविश्वके प्रशस्तिद्वितयीमिमां ॥ त्रात्मनः कीर्तिविस्फूर्तिसमा गतिमिवापरा ॥ ६१ ॥ सज्जनेन समृत्कीर्णा प्रशस्ति : शिल्पि-नामुना ॥ संवत् १३३१ वर्षे ज्ञापाढ शुदी ३ भृगुवासरे.

——OSH80>—

१३- चित्तौड़के पृलके निचे तलहटीके दर्वाज्हसे आठवें कोठेकी प्रशस्ति, जो पश्चिम तरफ़ की फेटमें दो सतरें हैं,

र्ड ॥ संवत् १३२४ वर्षे इह श्रीचित्रक्टमहादुर्गतस्व हिकायां पवित्रश्री चैत्रगणव्योमांगणतरिणस्वप्रिपतामहप्रभुश्रीहेमप्रभुसूरिनिवेशितस्य सुविहितिशरोमणिसिद्धान्तिसन्धुभद्दारकश्रीपयचसूरिप्रतिष्ठितस्यास्य देवश्रीमहावीरचेतस्य प्रतिभासमुद्रकविकुंजरिततुल्यातुल्यवात्सल्यप्ज्यश्रीरत्नप्रभसूरिणामादेशात् राजभगवन्नारायणमहारांज श्री तेज: सिंहदेवकल्याणविजयि राजा विजयमानप्रधानराजराजपुत्रकांगापुत्रपरनारी साहो-





## ११- चित्तौड़में नौकोठाके पीछे महलके चौकमें गड़ाहुआ जो साम्भ निकला, उसमें खुदीहुई प्रशस्ति.

संवत् १३३५ वर्षे वैशाख सुदि ५ गुरौ श्रीएकछिंगहराराधनपाशुपता-चार्य हारीतराशि क्षत्रिय गुहिलपुत्र – हलप्व सहोद्यं च श्री चूडामणीय भर्त्रपुर-स्थानोद्भवद्विजाप्तविभागातुच्छेश्रीमर्तपुरीयगच्छे श्री चूडामणि मर्तपुरे श्रीगुहिल-पुत्र विहार आदीशप्रतिपत्ती श्रीचित्रकूट - - मेदपाटाधिपति श्रीतेजःसिंहराइया श्रीजयतळदेव्या श्रीश्यामपार्श्वनाथ वसही स्वश्रेयसे कारिता ॥ तद्राज्ञी वसही पा-श्चात्यमागे — — गच्छीय श्रीप्रचुन्नसूरिभ्यो महाराजकुल गुहिलपुत्रवंश्वि-लक श्रीसमरसिंहेन चतुराघाटोपेतायदानयुता च मठभूमि - च घाटाः पूर्वोत्तरयो-ज्ज्योंतिः साढलस्यावासः दक्षिणस्यां श्रीसोमनाथः॥ पश्चिमायां श्रीभर्तपुरगच्छी-यचतुर्विशतिजिनदेवालयो राज्ञी वसहिका च ॥ अन्यद्यायदानानि ॥ श्रीचित्रकूट-तलहिंहकामंडिपकायां च उ० द्रम्मा २४ तथा उत्तरायनेघृतकर्ष १४ तथा तैल-कर्प ६ न्त्राघाट संडिपकायां हम्मा ३६ पोहरमंडिपकायाः हम्सा ३२ सजनपुर-मंडिपकायां द्रं० ३४ अमृन्यायदानानि दत्तानि ॥ ॐ श्रीएकिटिंगशिवसेवनतत्पर-श्रीहारीतराशिवंशसंभूतमहेश्वरराशिस्तच्छिष्य श्री शिवराशि गोड़जातीयद्विजदिवा-करवंशोद्भवव्यासरत्ममुतज्ज्यो।तिः साढलतथाच वित्रदेल्हणसुतभद्दसाढा तत्पुत्र-द्वारभट्ट खीमटस्तद्धात्मीमासिहतेन एभिर्मिलिबा श्रीभर्तपुरीयगच्छे - -कारि॥ छ॥

१५- आवूपर अचलेश्वरके मन्दिरके पासके घठमें लगी हुई प्रशस्ति.

उँ नमः शिवाय ॥ ध्यानानन्दपराः सुराः कित कित ब्रह्माद्योपि स्वसंवेदं पस्य महः स्वभाव विशदं किंचिहिदांकुर्वते ॥ मायामुकवपुः सुसंगतभवाभाव-त्रदः त्रीतितो लोकानामचलेश्वरः सिद्शतु श्रेयः त्रभुः प्रत्यहं ॥ १ ॥ सर्गार्थं स्वतनुं हुताशमितशं पद्मासने जुक्कतः प्राणेः प्राजिन नीललोहितवपुर्यो विश्वमूर्तेः पुरा॥दुष्टांगुष्टनखांकुरेण हठतस्तेजोमयं पञ्चमं लिन्नं धालशिरः कराम्बुजतले विश्वत् स वस्त्रायतां ॥ २ ॥ श्रव्यकाक्षरिनर्भरध्विनजपस्त्यकान्यकर्मश्रमः स्वंदेहात्सि-तिमानमुज्भितुमना दानाम्बुसंवर्षितः ॥ यत्कुंभाचलगस्त्यपांसि वितनोत्यद्यापि मृंगन्त्रजः प्रत्यहापगमोन्नतिर्गजमुखो देवः सवोस्तु श्रिये ॥ ३ ॥ क्षुभ्यहारिधिदीर्यमाण-शिखरिश्रेणिश्रमद्भृतलं त्रुट्यद्वयोमदिगतसंहतिपतह्रह्मांडभांडस्थिति ॥ कल्पान्तस्य विपर्ययेपि जगतामुद्देगमुचैर्दिश्रिसिधोर्लङ्घनमद्धतं हनुमतः पायादपायात्सनः ॥ ४ ॥

शाखोपशाखाकुलितः सुपर्वा गुणोचितः पत्रविभूषितांशः ॥ कृतास्पदो मूर्दिन भूधराणां जयत्युदारो गुहिलस्य वंशः॥ ५ ॥ यहंशो गुहिलस्य राजभगवन्नारायणः कीर्त्यते तत्सत्यं कथमन्यथा नृपतयस्तं संश्रयंतेतराम् ॥ मृक्तेः कल्पितवेतसः करतलव्यासक्तदंडोज्वलाः प्राणत्राणियः श्रियः समुद्यैर्न्यस्तापहस्ताः सदा ॥ ६ ॥ मेदः क्टेद्मरेण दुर्जनजनस्याञ्चावितस्संगरे देशक्वेशकथापकर्षणपटुर्यो बप्पकेनोच्चके : ॥ लावएयोत्करनिर्जितामरपुरः श्रीमेदपाटाभिधामाधत्तेस्म स एष शेषनगरश्रीगर्वसर्वेकषः ॥ ७ ॥ अस्ति नागहूदं नाम सायामिमह पत्तनं ॥ चक्रे तपांसि हारीतराँशियंत्र तपोधनः ॥ ८ ॥ केपि कापि परत्रभावजनितैः पुरुयैर्हवि-भिंविंभुं त्रीणंति ज्वलनं हिताय जगतां प्रारब्धयागक्रमाः ॥ अन्ये प्राणानिरोधवो-धितसुखाः पर्यन्ति चात्मस्थितं विश्वं सद्विजनस्थर्छापु मुनयो यत्राप्ततत्वोदयाः ॥९॥ अस्मिन्नेव वने तपस्विनि जने प्रायः स्खलद्वंधने वृत्तांतं भुवनस्य योगनियतः त्रत्यक्षतः पर्याते ॥ हारीतः शिवसंगमंगविगमात् प्राप्तः स्वसेवाकृते बप्पाय प्रिथताय सिद्धिनिलयो राज्यश्रियं दत्तवान् ॥ १० ॥ हारीतात्किल वप्प-कोङ्घ्रिवलयव्याजेन लेभे महः क्षात्रं धात्तिनभाद्वितीर्य मुनये ब्राह्मं स्वसेवाच्छलात्॥ एतेचापि महीभुजः क्षितितले तदंशसंभूतयः शोभंते सुतरामुपात्तवपुषः क्षात्रा हि धर्मा इव ॥ ११ ॥ वप्पकस्य तनयो नयवेता संवभूव नृपतिगृहिलाख्यः ॥ यस्य-नामकिलतां किलजातिं भूभुजो दघति तत्कुलजाताः ॥ १२ ॥ यः पीयूपमयूख-सुंदरमतिर्विद्यासुधालंकृतिर्निः प्रत्यूहविनिर्जितस्मरगतिः प्राकाम्यरंम्याकृतिः ॥ गांभी-योंन्नतिसंभृतस्य जलघेविंस्फोटिताहंकृतिस्तस्माद्गोजनरेश्वरः ससमभूत् संसेवित-श्रीपतिः ॥१३॥ शीलः सलीलकरवालकरालपाणिभैजे मुजेन तद्नुप्रतिपक्षलक्ष्मीः॥ उत्साहभावगमकं पुलकं द्धानो वीर : स्वयं रस इव स्फुटबढदेह : ॥ १४ ॥ चोडस्त्रीद्युतिखंडनः क्लन्पश्रेणीशिरोमएडनः कर्णाटेश्वरद्एडनः प्रभुकलामैत्रीमनो नन्दनः॥ तत्सूनुर्नयमर्मनर्मसचिवः श्रीकालभोजः क्षमापालः कालकरालकर्कशधनुर्द-एडप्रचएडोऽजनि ॥ १५॥ छायाभिर्वानिताः फलः सुमनसः सत्पत्रपुंजैर्दिशः शाखा-भिद्विजवर्गमर्गलभुजः कुर्वन्मुदामास्पदं ॥ तद्दंशः प्रबलाङ्कुरोतिरुचिरः प्रादुर्व-भ्वावनीपालोभर्त्यस्विविष्ठपतरोर्गर्वाभिहर्ता ततः ॥ १६ ॥ मुष्टिप्रमेयमध्यः कपाटवक्षःस्थलस्तद्नु ॥ सिंहस्रासितभूधरमतेभोभूपतिर्जयति ॥ १७ तज्ञन्मा समहायिकः स्वभुजयोः प्राप्तेकसाहायकः क्षोणीभारमुदारमुन्नतिशरा धत्तरम भोगीश्वर :॥ यत्कोधानलविस्फुलिङ्गमहसि प्रत्यर्थिनोऽनर्थिनः प्रांचत्प-क्षपरिग्रहाकुरुधिय : पेतु : पर्तगा इव ॥ १८ ॥ खुम्माणस्य ततः प्रयाणवियति

क्षोणीरजोदुर्दिने निस्त्रिशांबुधरः सिषच सुभटान् धाराजछैरुज्वछैः॥ तन्नारीकुचकुंकु-मानि जगलुश्चित्राणि नेत्राञ्जनैरित्याश्चर्यमहो मनः सुसुधियामद्यापि विरूफूर्जाते ॥ १९॥ अङ्घटोजानि ततः क्षितिपाछः संगरेनुकृतदुर्ज्ञयकाछः॥ यस्य वैरिप्टतनां कर-वालः क्रीडयेव जयतिस्म करालः ॥२०॥ उदयतिस्म ततो नरवाहनः समिति संहतभू-पतिवाहनः॥ विनयसंचयसेवितशंकरः सकलवैरिजनस्य भयंकरः॥ २१॥ विक्रमवि-धूतविश्वप्रतिभटनीतेस्ततोगुणस्फीते : ॥ कीर्तिस्तारकजैत्री संजज्ञे ॥ २२ ॥ त्रासीत्ततो नरपतिः शुचिवर्मनामा युद्धप्रदेशरिपुद्रित्वंदधामा ॥ उच्चैर्महीधरिशरःसु निवेशितांङ्घ्रेः शंभोविशाख इव विक्रमसंभृतश्रीः॥ २३॥ त्वर्लोंके शुचिवर्मणः स्वस्कृतेः पौरंद्रं विश्वमं विश्वाणे करुकएठिकंनरवधूसंगीतदों-विक्रमे॥माद्यन्मारविकारवैरितरुणीगंडस्थछीपांडुरैक्रीह्मांडं नरवर्मणा धवछितं शुभैः र्यशोभिस्ततः ॥ २४ ॥ जाते सुरस्त्रीपरिरंभसीरूयसमुत्सुके श्रीनरवर्षदेवे ॥ ररक्ष भूमीमथ कीर्त्तिवर्मा नरेश्वरः शक्रसमानधर्मा ॥ २५॥ कामक्षामनिकामतापिनिः तपेऽसुप्सिन्नपे रागिणिस्वःसिधोर्जलसंप्लुते रमयति स्वर्ह्धोकवामश्रुवः॥ दोर्दण्डद्वय-भग्नवैरिवसितः क्षोणीश्वरो वैरटश्यक्रे विक्रमतः स्वपीठविलुठन्मूर्प्रश्चिरं द्वेषिणः॥ २६॥ तिस्मन्तुपरते राज्ञि निहतादोषविद्विषि॥ वैरिसिंहस्ततश्चक्रे निजनामार्थवद्भवि॥२७॥ व्यूढोरस्कस्तनुर्मध्ये क्ष्वेडाकंपितभूधरः ॥ विजयोपपदःसिंहस्ततोरिकरिणोऽवधीत् ॥ २८ ॥ यन्मुक्तं हृदयाङ्गरागसिहतं गौरत्वमेतिहुपन्नारीभिविरहात्ततोपि समभूिकं कर्णिकारक्रमः॥ धत्ते यत्कुसुमं तदीयमुचितं रक्तत्वमाभ्यंतरे बाह्ये पिंजरतों च कारणगुणयामोपसंवर्गणं ॥ २९ ॥ ततः प्रतापानलद्ग्धवैरिक्षितीदाधूमोत्यमषी-रसेन ॥ चपोरिसिंहः सकलासु दिक्षु लिलेख वीरः स्वयशः प्रशस्तिम ॥ ३०॥ लोचनेषु सुमनस्तरुणीनामञ्जनानि दिशता यदनेन ॥ वारिकल्पितमहो वत चित्रं कज्जलं हतमरातिवधूनां ॥ ३१ ॥ नृपोत्तमाङ्गोपलकांतिकूटप्रकाशिताष्टापद्पाद-पीठः ॥ अभूद्मुष्माद्थ चोडनामा नरेश्वरः सूर्यसमानधामा ॥ ३२ ॥ कुम्भिकुम्भवि-लुठत्करवालः सङ्गरे विमुखनिर्मितकालः॥ तस्य सूनुरथ विक्रमसिंहो वैरिविक्रमकथां निरमायीत् ॥ ३३ ॥ भुजवीर्यविलासेन समस्तो दृतक एटकः ॥ चक्रे भुवि ततः क्षेम क्षेमसिंहो नरेश्वरः ॥३४॥ रक्तं किंचिन्निपीय प्रमद्परिलसत्पाद्विन्याससुग्धाः कान्ते-भ्यः प्रेतवध्वो ददित रसभरोद्गारमुद्राकपाछैः॥ पायं पायं तदु बैर्मुदितसह चरीहरूतवि-न्यस्तपात्रं श्रीतास्ते ते पिशाचाः समरभुविः यशो यस्य संद्याहरन्ति ॥ ३५ ॥ सामन्तिसहनामा कामाधिकसर्वसुन्दरशरीरः॥ भूपालोजिन तस्मादपहतसामंत-सर्वस्व : ॥ ३६ ॥ खुम्माणसंततिवियोगविरुक्षरुक्षीं सेनामदृष्टविरहां गुहिरुान्व-

यस्य ॥ राजन्वतीं वसुमतीमकरोत्कुमारसिंहस्ततो रिपुगणानपहृत्य भूयः ॥ ३७ ॥ नामापि यस्य जिष्णो : परवलमथनेन सान्वयं जज्ञे ॥ विक्रमविनीतशत्रचिति-रभून्मथनसिंहोथ ॥ ३८॥ कोशस्थितिः प्रतिभटक्षतजं न मुक्ते कोशं न वैरिराधि-राणि निपीयमानः ॥ संयामसीमनि पुनः परिरभ्य यस्य पाणि द्विसंश्रयमवाप फलं कृपाणः ॥ ३९ ॥ शेषानिःशेषसारेण पद्मसिंहेन भूभुजा ॥ मदपाटमही पश्चात्पा-लिता छालितापि च ॥ ४०॥ व्यादीर्णवैरिमदिसन्ध्ररकुम्भकूटनिष्ठ्यतमौक्तिकमणि-रफुटवर्णभाजः॥ युद्दप्रदेशफिलकासु समुक्षिलेख विद्वानयं स्वभुजवीर्यरसप्रब-न्धान् ॥४१ ॥ नडूलमृलंकषवाहुलक्ष्मीस्तुरुष्कसैन्यार्णवकुम्भयोनिः ॥ ऋस्मिन्सुरा-धीशसहासनस्थे ररक्ष भूमीमथ जैत्रसिंहः॥ ४२ ॥ श्रद्यापि संधकचमूरुधि-रावमत्तसंघूर्णमानरमणीपरिरम्भणेन ॥ आनन्दनंदमनसः समरे पिशाचाः श्रीजैत्रसिंहभुजाविक्रममुद्रणन्ति ॥ ४३ ॥ धवलयतिस्म यशोभिः पुष्यैर्भूमण्डलं तदनु ॥ विहताहितन्वपश्रङ्गस्तेजःसिंहो निरातंकः ॥ ४४ ॥ उप्तं मौक्तिकवीज-मुत्तमभुवि त्यागस्य दानाम्बुभिः सिक्ता सहुरुसाधनेन नितरामादाय पुण्यं फलं॥ राज्ञानेन कृपाणकोटिमटता स्वैरं विगाह्य श्रियः पश्चात्केपि विवर्धिता दिशि दिशि स्फारायशोराशयः ॥ ४५ ॥ आचक्रोडवपुः कृपाणविलसद्दंष्ट्राङ्कुरो यः क्षणान्म-ग्नामुद्धरतिस्म गुर्जरमहीमुच्चेस्तुरप्कार्णवात्॥ तेजःसिंहसुतः सएव समरे क्षोणीश्वर-यामणीराधते विकक्णयोधुरामिलागोले वदान्योधुना ॥ ४६ ॥ तालीभिः स्फुटतूर्य-तालरचनासंजीवनीभिः करहंहोपात्तकवंधमुग्धशिरसः संनर्त्तयंतः त्रियाः॥ अचाप्यु-न्मद्राक्षसास्तव यशःखडुप्रातिष्ठंरणे गायंति प्रतिपक्षशोणितमदास्तेजस्विसिंहा-त्मज ॥ ४७॥ अप्रमेयगुणगुंपकोटिभिगीढवद्य वियहाकृतेः ॥ कीर्त्यते न सक्छा तव स्तुतिर्यन्थगौरवभयात्ररेश्वर ॥ ४८॥ त्र्यर्वुदो विजयते गिरिरुच्चैर्देवसेवित-कुळाचळरत्नम् ॥यत्रपोडशविकारविपाकैरुन्झितोकृत तपांसि वसिष्टः॥ ४९॥ क्वेशा-वेश्विमुग्धदान्तजनयोः सङ्घक्तिमुक्तिप्रदे ठक्ष्मीवेश्मनि पुण्यजन्ह्रुतनयासंसर्गप्-तात्मिनि ॥ प्राप प्रागचलेथ्यरत्यमचले यस्मिन्भवानीपतिर्विथव्याप्तिविभाव्यसर्व-गतया देवश्वलोपि प्रभुः ॥ ५० ॥ सर्वसौंदर्यसारस्य कोपि पुंजइवाद्भतः ॥ अयं यत्र मठस्तिष्ठत्यनादिस्तापसोचितः ॥ ५१ ॥ यत्र कापि तपस्विनः सुचरिताः कुत्रापि मर्त्याः क्विद्गीर्वाणाःपरमात्मिनिर्द्यतिमिव प्राप्ताः क्षणेषु त्रिषु ॥ यस्याचोद्ग-तिमर्वुदेन सिहतां गायंति पौराणिकाः संघत्ते सखलु क्षणत्रयमिषात्वेलोक्यलक्ष्मी-मिह ॥ ५२॥ जीर्णोद्धारमकारयन्मठिममं भूमीश्वरयामणीर्देवः श्रीसमरः स्वभाग्यवि-भवादिष्टोनिजःश्रेयसे ॥ किंचास्मिन्परमास्तिकोनरपतिश्वक्रे चतुर्भ्यः कृपासंश्विष्टः



शुभभोजनस्थितिमपि प्रीत्या मुनिभ्यस्ततः ॥ ५३ ॥ श्रव्यलेशद्रपडमुचैः सौवर्णं समरभूपालः ॥ आयुर्वायुचलाचलमिह हष्ट्रा कारयामास ॥ ५४ ॥ आसीद्रावाशिनामेह स्थानाधीशः पुरा मठे ॥ हेलोन्मूलितसंसारबीजः पाशुपतैर्वतः ॥ ५५ ॥ अन्योन्यवेरिवरहेण विशुद्धदेहाः स्नेहानुबंधहृद्धाः सद्या जनेषु ॥ अस्मिस्तप्स्यित स्थोंद्रगजाद्योपि सत्वाः समीक्षतिवमोक्षविधायितत्वाः ॥ ५६ ॥ शिष्यस्त-स्यायमधुना नेष्ठिको भावशंकरः ॥ शिवसायुज्यलाभाय कुरुते दुष्करं तपः ॥ ५७ ॥ फलकुसुमसस्रिहें सर्वकालं वहंतः परमनियमनिष्ठां यस्य भूमीरुहोऽमी ॥ श्रप्रमुनिजनेषु प्रायशः सूचयांत स्खलितविषयरुत्तेरर्बुदाद्रिप्रसूताः ॥ ५८ ॥ राज्ञा समरसिहेन भावशंकरशासनात् ॥ मठः सौवर्णदंर्षेन सहितः कारितोर्बुदे ॥५९॥ योकार्षीदेकलिंगत्रिभुवनविदितश्रीसमाधीशचक्रस्वामिप्रासादरुन्दे प्रियपटुतनयो वेदशर्मा प्रशस्तिः ॥ तेनेषापि व्यधायि स्फुटगुणविशदा नागरज्ञातिभाजा विश्रणाशेषविह्यजनहृद्धरा चित्रकूटस्थितेन ॥ ६० ॥ यावदर्बुद्महीधरसंगं संविभित्तिं भगवानचलेशः॥ तावदेव पठतामुपजीव्या सत्प्रशस्तिरियमस्तु कवीनाम् ॥ ६० ॥ लिलिता शुभचन्द्रेण प्रशस्तिरियमुज्वला ॥ उत्कीर्णा कर्मसिहेन सूत्रधारेण धीमता ॥ ६२ ॥ संवत् १३४२ वर्षे मार्ग शुद्धि १ प्रशस्तिः इता.

9६-चिन्नौड्गड्परसे मिळे हुए एक स्तंभपर खुदी हुई रावळ समरसिंहके समयकी प्रशस्ति.

>0%\$\$%0<

संवत् १३४४ वैशाख शुदि ३ अय श्रीचित्रकूटे समस्तमहारा – कुठ-श्रीसमर्रसिंहदेवकल्याणविजयराज्ये एवं काळे चित्रांगतडागमध्ये श्रीवैद्यनाथकृते सक — राम्बटेन – कड़ी दत्त – म १ कायस्थज्ञातीयं पचसीग-सुत वीजडेन कारापितं ॥ १॥

- 60%060 -

9७-याम जावरमें पार्श्वनाथके मन्दिरमें एक स्तम्भपर खुदी हुई प्रशस्ति.

संवत् १४७८वर्षे पोषशुद ५ राजाधिराजश्रीमोकछदेवविजयराज्ये प्राग्वाट सा॰ नाना भा॰ फनीसुत सा॰ रतन भा॰ छाषूपुत्रेण श्री दात्रुंजय गिरितारार्बुद्-जीरापङ्घीचित्रकूटादितीर्थयात्रा कृता श्री संघमुख्य सा॰ धणपाछेन भा॰ हांसूपुत्र सा॰ हाजाभोजाधानावधू देऊनाऊ धाईणेत्र देवा नरिसंगपुत्रिका पूनी पूरी



१८- चित्तौड़की महासितयों में सिन्द्वेश्वर महादेवके मन्दिरमें लगी हुई महाराणा मोकलके समयकी प्रशस्ति.

ॐ॥ॐनमः शिवाय॥ सिद्धार्थामरसुन्दरीकरवळात्सन्दूरधारारुणश्रीगण्डस्थ-**छम**एडळीयुगळसद्दानाम्बुपूरोज्वळः॥सन्ध्याभ्रच्छुरिताभ्रसानुनिपतन्नाकापगौंघद्वयः स्वर्णोवींभृदिव प्रयच्छत शिवं देवोगजारयोध्ययम् ॥ १ ॥ वेदावागिति शिष्टतामु-पगतो यः कर्मणामीक्षिता साक्षी तत्प्रतिभू : पुनर्भवाति सित्सिद्धार्थसंदर्शनः॥ जात्येवेषु विनश्वरेषु सकलं दाता विविक्तः फलं देवः स्वस्तिकरः परः ससततं स्तादेकलिङ्गाभिधः ॥ २॥ भूमीभृत्स्वयमेति न स्थितिरियं गुर्वी नगावंधवोविंध्योगरूत्यचरित्रतो न चिकतः प्रस्थापयद्राह्मणान् ॥ कन्या मान्यतमा महोत्सवविधावित्येकमंत्रोक्तितो यामानीन-यद्रचेनाय गिरिजा विन्ध्यालया सावतात् ॥ ३ ॥ कालिन्दीतटकुञ्जबद्रवसतिः सेयं त्रिया राधिका स्मर्तव्यं ननु रुक्मिणी न भवती हुंचारुहासिन्यसि॥ युक्तं नासि कला-वती सुविदितं तं सत्यभामेऽन्यथा नोक्तासीति विनिन्हुतोक्तमुदितः श्लेषोच्युतः पातु वः ॥ ४ ॥ रफारन्यायोन्ववायो गुहिलनरपतेरस्ति जाग्रत्प्रशस्तिर्व्यस्तीभूतां-तरायोवसतिरिह युगे धर्मकर्भोदयस्य ॥ इाव्यागानुरागस्थिरविमलनिधौ भूरिभो-गोनभागान् भूयोनूनां विधत्ते सपदि इतमुखी यत्र संभूय शकः॥ ५॥ वाक्-सेतोरचलन्मतिर्दिशि दिशि प्रस्यातमानीन्नतिर्दिशिस्वनवाहिनीपरिवतो नाना-धनेंकाकरः ॥ अत्यक्तिवियहोमुनिकथागीतादिगोत्रस्थितिविध्योबंधुरवंधुतां-वितनुते यस्योपपन्नश्रियः ॥ ६ ॥ वंशे तत्रारिसिंहः क्षितिपतिरजनि क्षत्रनक्ष-त्रलक्ष्मीवीक्षादक्षोरुपक्षाबहुलजरजनीध्वंसभारचद्गभस्तिः ॥ विन्ध्यावन्ध्यप्रदेशरफु-रदमलखनिव्यक्तरत्वाकरत्वरूफारश्रीमेदपाटक्षितिवलयवलहुग्धपाथोदचन्द्रः॥ ७॥ नरपतिररिसिंहः शस्त्रशास्त्रोपदेष्टा वितरणरणकर्णोविश्वविरूयातवर्णः ॥ स्फुर-



दमलगुणौघः पुण्यगण्योरुनामा नयविनयविवेकोद्यानपुंस्कोकिलः सन् ॥ ८॥ बिभ्यत्सिहपदादमुष्य सकरी नूनं मघोनोयतो वाजीसत्रहविस्ततोध्वरभुवं नोच्चेः श्रवागच्छति ॥ श्राहूतः कथमेतु वाहनसृते देवाश्रणीर्श्तत्रहा मेघं वाहन सातनोद्य-मतः सद्धोमधूमोद्भवम् ॥ ९ ॥ कीर्त्तिः कौतुकिनी दिगंतमगमत्कर्पूरपूरोज्वला खेल-न्ती निजवासिताञ्चमुवशादालिङ्गिता दिग्गजैः॥ क्षीराम्भोनिधिगाहनं तु विधिना ब्रह्मादीननुयोक्तुमुत्तमगुणस्यास्य त्रगल्भा दिवं॥ १०॥ कृतादरादुत्थिता विशिष्टजनसंगतौ व्यतरदेकलक्ष्यं यतस्ततोधिकतरं यशोलभत भोजभूमीपतिः॥ अयं कथमदः समः कविभिरुच्यते वा दद्दिशेषविधिनान्वहं विविध्लक्षभोजानपि ॥ ११ ॥ निर्वींडो न महेश्वरो न कठिनो नाचेतनश्चिन्तितं दातानेकगवीश्वरः परिवृद्धों नो भारती दुर्भगा॥ सेनानीर्न विपक्षसंगतिरतो नोच्चैश्रवावा हयो नारामः किताचित्तरः कथमदः पुर्यासधुर्यादिवः॥ १२ ॥ शूरः सून्तवागनून-विभवो वंशावतंसः सुतस्तस्यन्यकृतरत्सानुगरिमो हम्मीरवीराजयी ॥ विख्यातः स्मररूपजित्वरवपुर्ठक्ष्मीनिवासाच्युतो वाग्देवीचतुराननो रिपुकुळझोषोबरूपो महान् ॥ १३ ॥ हम्मीरः किल वैभवोचितविधिर्दित्सुः सहस्त्रं गवामित्याकण्यं सहस्त्रगूरविश्चीनाथो भयं जग्मतुः ॥ शश्वतद्रहसि स्थितान्मुरिरपोः श्रुत्वा सहस्रं पुनर्धेन्नां समुपागतावतियुदा तद्दानमेवेक्षितुम् ॥ १४॥ कर्णादीनतिदाय्य दिग्जयविधावादाय दिग्मण्डलीद्ग्डं दूरमपास्य कालमसकृहाता दक्षिणाम् ॥ इत्याकण्यं जनश्रुतीः परिभवं स्वं शङ्कमानोन्तकृत् हष्टुं न क्षमते प्रजाम-नुनये यस्मिन् महीं शासित ॥ १५॥ प्रासादमासादितशातकुम्भकुम्भं वसद्देवमची-करचः॥ अचीखनत्सागरकल्पमल्पेतरत्सरश्चतवनीभिरिद्यम्॥ १६ ॥ संग्रामग्राम-भूमों सदिदमसिलतासंगतापंचशाखे सच्छाये इयामलांगी क्षतजजलवलत्पृष्टि-रिष्ठप्रचारा ॥ चित्रं सूते विकोशा कुसुममतिमहत्कीर्त्तनीयं दिगंते धास्नाम्नाता नि-तान्तं द्रख्यति नियतं वारणांगे पतन्ती ॥ १७ ॥ हम्मीरवीरो रणरङ्गधीरो वाङ्मा-धुरीतर्जितकेकिकीरः धराधवाळङूरणैकहीरस्तत्तहनीभूषितासिधुतीरः॥ १८॥ एत-त्पाणो कृपाणी द्विषद्सुपवनाहारतोषं द्धाना कालाकारोरगीव स्फुरति सचिकतं वीक्षिता भीतिहेतुः ॥ नाधः काये कथंचिद्दशति बहुमता नो विभीते विपक्षात्स्वर्शे वासं क्षतानां वितरति रमते न द्विजिक्वेन चित्रम् ॥ १९ ॥ पायं पायं सुपीनः परसट-रुधिरं तन्महीगर्भजातः खडुः कालः कुतोयं कथमियमपरा कीर्त्तिरत्युज्वलास्य ॥ एकनास्नाथि नूनं रुद्दरिवनिता नेत्रतोयेंजनाच्ये तासामुहर्तितेयं सृदुभुजवलयस्व-च्छचूंणेरजस्त्रम् ॥ २०॥ उचत्त्रीढत्रतापानलमुषितमहाविवशेषोविवस्वान्पश्चा-

दुदामकीर्त्तिच्छुरिततरतनुः शीतरिशमवमेति ॥ शंके रूपान्तरं स्वं कलयति सवपुर्भे-द्भीतोरणक्ष्माधीरे हम्मीरवीरे झित परसुमटान् संगरे सन्मुखस्थान् ॥ २१ ॥ कुर्वन् पद्मेजनुः स्वं विधिरिति विधिदग्दष्टस्टष्टायदिष्टो नो पङ्के जनमदोषं व्यजग-णद्तुलं तस्य रक्तेतरस्य॥ भूला हम्मीरदेवक्षितिपतियशसः स्वच्छवर्णोपमेयो गन्ता-पुण्योपमानं दिशि दिशि सुचिरं सत्कवीनां मुखेषु ॥ २२ ॥ गौरी गौरीशहासादपि रुचिररुचिश्चंदनाचन्द्रतोवा कान्त्या कर्णाटकान्ता सितद्शनचतुष्कानुमेया सुगेया॥ द्रोषस्याद्रोषवेषरफुरदमृतरुचश्रारुसौंदर्यधुर्या कीर्तिर्यस्येंदुमूर्तः किल चरति द्शाशांतविश्रांतयात्रा ॥ २३ ॥ तस्मात्क्षेत्रमहीपतिः समभवत् रूयातो गुणांभो-निधिः शौरयौँदार्यमहत्सत्वमहितो धम्मौँ वपुष्मानिव ॥ शक्रार्द्धासनभाजि येन जनके रत्नाकरालंकतिर्भूभुंकाजितपूर्वराजगरिमप्राप्तप्रभाशालिना ॥ २४ ॥ इदि विनिहितरामोयोस्रविचाभिरामो मदनसदश्मूर्तिर्विश्वविख्यातकीर्तिः ॥ समरहत-विपक्षोलीलयाद्त्तलक्षो नयनजितसरोजः प्रक्रियाकांतभोजः ॥ २५ ॥ संयामे दान्तद्नत्वलनकणमुचि प्रोल्लसद्दीरयोधस्फारोनमुक्ताशुगालीनिविडकवलिताशेष-काष्टांतराले ॥ जित्वा दुर्गे समयं नरपतिमहितं साधुवादस्य सम्यक् स्तंभं योदाधारे-त्र्यामरिकुलपतगश्रेणिचएडप्रदीपः ॥ २६ ॥ आकान्ता रुषपुंगवेन विलसद्रासां चतुर्भिः पदेः सम्यग्वीक्षणपालिता नवनवत्राप्तप्रकर्षोदया ॥ प्रासोष्टामरनैचिकीव बहुशोरत्नान्यनध्याणि गौः शूरे कीर्तिपयोधरा शतमखे यस्मिन्महीं शासति ॥ २७॥ कीर्तिः क्षीरोदपूरे वहुविधविरुदप्रोक्लसद्वीचिमाळे कृष्णः शतेस्य खडुः सुखमुरुसमरे दे।पमासाच दात्रोः ॥ दृश्यंते राजहंसा दिशि दिशि न ततो मानसे छीयमानाः सीद्रपक्षाविपक्षाः रुफुराति न कमछोन्येषितापेक्षितैषाम् ॥ २८ ॥ श्ररयासिः कालरात्रिः रफुरति किलभवन्मएडले वैरिणां यः स्वच्छः प्रोद्धासिवेइमप्रभ-वद्हिभयं भूतराजोरुतापम् ॥ पद्मोद्दोधो न चैपां भवति विघटते चक्रयोगो नियो-गाद्र्रिजांगर्ति भीतिः पतिति निजपथोनोज्भितः पङ्कपातः ॥ २९ ॥ स्रातः कल्प-तरो किमात्थ भगवन् हेमाचल श्रूयतां कर्तुं क्षेत्रमहीपतिः प्रयतते दानानि पुरायाशयः ॥ वर्तेहं तु करे यहांगणभुवि त्वं वर्तसे नित्यशः क्रीडार्थं यदि वा ददाति हि तदा वक्तुं क ईष्टे जनः॥ ३०॥ इत्थं दानकथा मिथो विजयते चिन्ता-मणिस्वर्गवीमुरूयानामपि दानशास्त्रविलसन्नाम्नाममुष्य प्रभोः ॥ उन्मीलच्छरदम्बु-जामलदलस्वच्छायताक्षिरफुरत्कोणस्थायुकमित्रवैरिपरिषत्संपद्विपद्वतर्मनः ॥ ३१ ॥ माचद्वेतएडचएडध्वनिभरविगलद्वीरवर्गीरुधैर्थ्ये स्फुर्जन्कोदंडदंडप्रपत्तदिषुचयच्छन्न-सैन्येप्यनन्ये॥ जाने प्राणैकपण्ये गणयतिनगणं विद्विषां पुएयराशिर्धन्यःक्षेत्रःक्षितीदाः



Ø









वितनुते यत्तत्कुमारः पुरः सर्वज्ञोस्ति यतस्ततो चलभुवो नाथस्तु पित्रा कृतः॥ ४४॥ प्रासादा बहुद्याः समुत्रतियुजः क्षोणीभुजा कारिताः शुद्धन्मूईस राजमानकनक प्रस्फारकुम्भिथः ॥ नागेन्द्रानुशिरस्सु हाटकघटानाधाय छोछत्सुधाः पातुं नाक-मिवोत्थिता मखभुजां पीयूषपानोत्सुकाः ॥ ४५ ॥ श्रंगाः संप्राप्तभंगाः स्मृतघनवि-टपाः कामरूपा विरूपा वंगा गंगैकसंगा गतविरुद्मदा जातसादा निषादाः ॥ चीनाः संयामदीनाः रखळद्धिघनुषोभीतिशुष्कास्तुरुष्का भूमीएष्ठे गरिष्ठे रफुरातिमहिमनि क्ष्मापतेमींकलस्य ॥ ४६ ॥ मूर्द्नः सिंदूररेखा शतमखधनुषा राजमाना गभीरं कूर्वतः शब्दमुद्ये रद्रुचिचपळाः स्निग्धतन्वीकचाभाः ॥ संयामयामयाता रिपुक-रिजलदाप्राप्तकालोपयोगा यस्येषुव्रातभिन्नाः खलु रुधिरजलं भूरि वर्षिति सद्यः ॥ ४७ ॥ अस्य त्रोढत्रयाणक्षणरणरिकहेषमाने। समानस्पूर्जेहर्वार्ववर्यक्रमण-भरभवद्रिष्ठिधारांधकारस् ॥ नाशं नेता विवस्वानिति तु विरमतु ध्वस्तनेत्र-प्रकादाः स्वानश्वानस्ववर्णान्यदि परिचिनुते तत्सभाग्यं महीयः॥ १८॥ वासो-नाशासु भारवत्कररुचिररुचा भासितास्वस्य वैरात् पारावारांतरायाद्पि नहि गमनं दूरमरुमादकरुमात् ॥ सेवा हेवाकमेवाचरत वहुमतं दत्तवित्तं नितांतं मंत्रोमा-त्येरकारि प्रतिविमतसदो भूपतेमीकलस्य ॥ ४९ ॥ प्लुप्टप्रोढारिवर्गप्रथितपुर-वलद्रमधूमप्रचारेर्धूमं ब्रह्माएडभाएडोदरमतिविपुलवीक्ष्य दक्षेषु मुख्यः ॥ कीर्त्या-छेपं सुधोत्थं कलयति बलवान् दिग्वधूकिंकरीभिस्तारातिहन्दुत्रंदच्छुरणबहुरुचा यो-वरेणाद्यताभिः ॥ ५० ॥ नेता पातोत्तराञ्चा यवननरपतिं लुंठिताञ्चेषसेनं पीरोजं-कीर्तिवङीकुसुममुरुमतियोंकरोत्संगरस्थः ॥ पङ्घीशाक्रान्तिवाती कलयति कलया कीर्तितां यस्य हेलां पंचास्यस्येव माचद्गजद्लनरुचेळीलया रंकुभंगम् ॥ ५१ ॥ श्रारूढः सविता तुलां कलयित द्राङ्नीचतां कन्यया दूरं मुक्तपरियहो वहुरुचा चित्रोद्धसदस्तया ॥ धीरोयं पदमुत्तमं तु विधिना प्राप्तोतुलां गाहते कन्याभिर्त्रि-यतेतमां क्षितिभुजां श्रीमोकलक्ष्मापतिः ॥ ५२ ॥ यानत्राणमना मनागपि मनो-रन्यूननीतिव्रतो नो जानाति निजप्रतापमतुछं सिंहो यथा विक्रमस् ॥ मन्ये भारवरहेमराशिमिषतो धाता तुलायामधादेतरमाद्पि सोगमच गुरुतामचापि जानाति किम् ॥ ५३ ॥ हष्ट्रा हाटककोटिकूट मतुलं दानाय मानाधिकं सचः शोधि-तमुद्दतेकमतयः संशेरते शाब्दिकाः॥ शक्रप्रार्थित हेमदे सुरतरो किं किं नु चिंता-मणो हेमाद्रो शकलीकृते किमु तुलाशब्दः स्तु संकेतितः ॥ ५४ ॥ दीव्यत्तद्वीरतुंग-त्तरगवरत्रातजातोरुवातक्षुभ्यत्तत्क्ष्मोत्थरेणुक्षतनयनरुजा व्यत्रसूताः खरांशोः ॥ धंदायंते गतेऽश्वास्तत इव वनिता वैरिणां तदिनानां यामाञ्जानन्ति दीर्घानवितथ-



विरुदे मोकलेन्द्रे रणस्थे ॥ ५५ ॥ को वा नो वेद विद्यांश्चरमयुगकलावेकपादेव धर्माः खंजन्ध्रष्टावलंबः किल चरतु कथं पीनपंके जनेऽस्मिन् ॥ सोयं सहंशयष्टिं बहिरबहि-रथो शुद्धसारोपपन्नं प्राप्य श्रीमोकलेन्द्रं प्रविशति विपुलां मंडलीं परिडतानाम् ॥ ५६ ॥ नूनंदूतविधावधान्मखभुजामीशः सुमेरुं पणं गएयस्तत्र मनस्विनां व्यज-यत श्रीमोकलक्ष्मापतिः ॥ तादक्षाः कथमन्यथावनितले हेम्नाममी राशयो नैषां दानविधावमुख्य च मनः पीडाकलापि कचित् ॥ ५७ ॥ वन्हावन्हाय सिर्पः पतन-नतरुचौ भूमधूमायमाने दूनां धामाक्षिपंक्तौ कथसुपकुरुते यागभागो मघोनः॥ पुरये-नास्यैव जाने दिनमणिरयते सत्कराणांसहस्रं बिश्वत्सचोऽस्ततंद्रः स्थगयति विधिना योयमक्ष्णां सहस्रं ॥ ५८ ॥ आरुद्यामलमंडलंकृततुलो यः पुष्करचोतनः पुष्यश्री सक्यं तथा प्रथमतो गएयो न तेजस्विनाम् ॥ निः पंका करलालिता वसुमती सहा-जहंसायते बंधूनामुदयस्ततस्तदुद्ये स्यात्संपदामौचितिः॥ ५९॥ पारावारस्यवेळा-तटनिकटमनुप्राप्तशैलाधिवासा शत्रुश्रेणीसम्या निवसति सततं भीतभीता निता-न्तम् ॥ जेतुं यात्रा तदीया यदि भवति तदा वाजिराजीखुरायत्रुट्यत्क्ष्माधूछिघारा स्थलयति जलिं पारयानाय तस्याः ॥ ६० ॥ आसाद्यातिथिमाश्रयं त्रिजगतां श्री द्वारकानायकं प्राप्तादं रचितोपचारमकरोद्भूमीपतिमोंकलः॥देवेनांबुजवांधवेन चिकतं यो वीक्षितः शंकया विनध्याद्रेगिरिसत्तमस्य नियतं सुक्तस्य वाग्वंधनात् ॥ ६१ ॥ प्रत्युत्रिकम्भेद्रवद्खिलमहाघातुसंभारघारापातक्ष्मातापशुष्यद्गलविलविलस-**छोललालाः फणींद्रः ॥व्याचरे स्पर्शमिष्टं ध्रुवमयमधुना भाष्यमाभाष्यशिष्यं सश्रीभर्जुः** पुरस्ताज्ञयति खगपतिर्मोकलेन्द्रस्य कीर्तिः ॥ ६२ ॥ सोढुं नेशः पयोधिः क्षणमपि विरहं द्वारकानायकस्य प्रेम्णा पःदोपमूळं स्वयमुपगतवान्यस्तडागच्छलेन॥ नोदन्या-कुम्भयोनेरतिपततितरामंतरेणैनमेष्यन् शापान्तं मे विद्ध्याद्यमिति विनयाद्विनध्य एवानवयम् ॥ ६३ ॥ विन्ध्यस्कंधैकवंधुर्निजवितितभरादंधुतानीतिसंधुर्नीरङ्गीड-त्पुरंध्रीप्रसमकुचतटाघातसीदत्तरंगः ॥ संतुष्यत्तोयजंतुर्विविधनगनदीवेगसंरोधितंतुः सत्सेतुर्नेतरस्य स्फुरति वसुमती सिद्धिहेतुः सुकेतुः ॥ ६४ ॥ अमुष्य धरणीभृतो विषयमध्यवर्ती महाद्री ट्रतवपुष्टया विद्यतदूरगंभीरतः ॥ महोद्रइवापरः परमनोन-गम्यांतरः पवित्रतरकीर्तनो जयाति चित्रकूटाचछः ॥ ६५ ॥ जायंतां नामकामं कुछ-धरणिभृतः सप्तश्रंगोघतुंगा बैचित्र्याचित्रक्टं तुलियतुमनलं तीर्थभूतप्रदेशम्॥ मासू-वन्निक्सीरएयो मदुदितजनुषो नीचगामानशौंडः शृंगे यः क्षीरवारां निधिमधिततरा मुचदंभोजवासं ॥६६॥ उद्दामयावनिर्यद् भरभरकाणिकाजातसेकातिरेकिस्निग्धच्छा-लप्रवालप्रभवदुरुतरा भोगसूनप्रसूनात् ॥ मध्वासारादपारादुपहतजनुपो दाववन्हे-











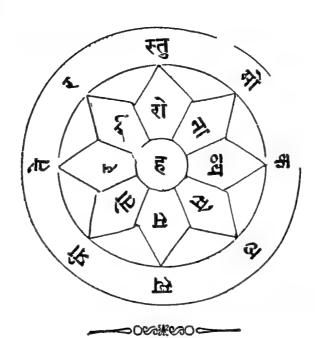

१९-गोदवाड़ इलाकेमें राणपुरके जैन मन्दिरकी प्रशास्ति.

॥ श्री चतुर्मुखाजिनयगादीश्वराय नमः॥ श्रीमिहिक्रमतः संवत् १४९६ संस्य-वर्षे श्रीमेद्पाटराजाधिराज श्रीवण्य १ श्रीगुहिल २ मोज ३ शील ४ कालमोज ५ मर्त्रमट ६ सिंह ७ महायक ८ राज्ञीसुतयुतस्वसुवर्णतुलातोलकश्रीखुन्माण ६ श्री-मद्छट १० नरवाहन ११ शक्तिकुमार १२ श्रुचिवर्य १३ कीर्तिवर्म १४ योगराज १५ वैस्ट १६ वंशपाल १७ वैरिसिंह १८ वीरिसेंह १९ श्रीश्रारिसेंह २० चोडिसेंह २१ विक्रमिसेंह २२ रणिसेंह २३ खेमिसेंह २४ सामन्तिंस २५कुमारिसेंह २६ मथनिसेंह २७ पद्मिसेंह २८ जैशिसेंह २९ तेजिस्विसेंह ३० समरिसेंह ३१ चाहुमान श्रीकीतुक-न्यश्रीश्रह्णावदीनसुरशाणजैत्रवण्यवंश्यश्रीमुवनिसेंह ३२ सुत श्री जयिसेंह ३६ मालवेशगोगादेवजैत्रलक्ष्मिसेंह ३४ पुत्र श्रीश्राज्ञवासिंह ३५ सात श्रीश्रारिसेंह ३६ श्रीहम्मीर ३७ श्रीखेतिसेंह ३८ श्रीलक्षाक्रयनरेन्द्र ३९ नंदनसुवर्णतुलादिदानपुण्य-परोपकारादिसारगुणसुरुद्धपविश्रायनंदनश्रीमोकलमहीपित ४० कुलकाननपंचान-नस्यविपमतमाभंगसारंगपुरनागपुरगागरणनराणकाजयमेरुमंडोरमंडलकरवून्दीखाटू-चाटसूजानादिनानाममहादुर्गलीलामात्रयहणप्रमाणितिजतकाशित्वाभिमानस्य नि-

<sup>(</sup> ९ ) यह श्लोक चित्रकाव्य है, जो इस लेखके ठीक मध्यमें लिखा है, परन्तु इस श्लोकका लेखके क्रिक्त क्रिक्त अन्तमें शुमार नहीं किया, इसवास्ते हमने इसको अन्तमें रक्खा है.

जमुजोर्जितसमुपार्जितानेकभद्रगजेन्द्रस्य म्लेच्छमहीपालव्यालचऋवालविद्लन प्रचंडदोदंडखंडिताभिनिवेशनानादेशनरेशभालमालालालितपादा-विहंगमेंद्रस्य रविंद्स्य अस्खिललिललिलस्मीविलासगोविंद्स्य कुनयगहनद्हनद्वानलायमा-नप्रतापतापपलायमानसकलबलूलप्रतिकूलक्ष्मापश्चापदृद्दंदस्य प्रबलपराक्रमाक्रांत-ढिङ्कीमंडलगुर्जरत्रा सुरत्राणदत्तातपत्रत्रथितिहेंदुसुरत्राणविरुदस्य सुवर्णसत्रागा-रस्य षड्दर्शनधर्माधारस्य चतुरंगवाहिनीवाहिनीपारावारस्य कीर्त्तिधर्मप्रजापालन सत्यादिगुणिक्रयमाण श्रीरामयुधिष्ठिरादिनरेश्वरानुकारस्य राणाश्री कुन्भकर्ण सर्वी-र्वीपतिसार्वभौमस्य ४१ विजयमानराज्ये तस्य प्रसाद्पात्रेण विनयविवेकधैयौदार्य-शुभकर्मानेर्मलशीलाचद्भुतगुणमणिमयाभरणभासुरगात्रेण श्रीमदहम्मदसुरत्राणद-त्तपुरमाणसाधुश्रीगुणराजसंघपतिसाहचर्यकृताश्चर्यकारिदेवालयादाडंबरपुरः सरः श्रीशत्रुंजयादितीर्थयात्रेण अजाहिरिपिंडरवाटकसालेरादिबहुस्थाननवीनजैनविहार-जीणोंद्वारपद्स्थापनाविषमसमयसत्रागारनानाप्रकारपरोपकारश्रीसंघसत्काराचग -एयपुण्यमहार्थक्रयाणकपूर्यमाणभवार्णवतारणक्षममनुष्यजन्मयानपात्रेण प्राग्वाट -वंशावतंस सं० सागरसुत सं० कुरपाल भा० कामलदेपुत्रपरमाईव सं० धरणाकेन ज्येष्ठभ्रातः सं०रता भा०रतादेपुत्र सं० लाषासंजासोनासालिगस्वभा० सं० धारल-देपुत्रजाज्ञाजावडादिप्रवर्द्धमानसंतानयुतेनराणपुरनगरे राणाश्री कुम्भकर्णनरेन्द्रेण स्वनाम्नानिवेशिततदीयसुप्रसादादेशतस्त्रेलोक्यदीपकाभिधानः श्रीचतुर्मुखयुगादी-श्वरविहारकारितः प्रतिष्ठितः श्रीब्रहत्तपागछे श्रीजगचंद्रसूरि श्रीदेवेन्द्रसूरिसंताने श्रीमत् श्रीदेवसुंदरसूरिपद्वप्रभाकरपरमगुरुसुविहितपुरन्दरगच्छाधिराजश्रीसोमसुं-दरस्रिभिः॥ कृतिमिदं च सूत्रधारदेपाकस्य अयं च श्रीचतुर्भखविहार आचंद्रार्के नंदतात्॥ शुभं भवतु॥

२०-चित्तोंड़के किलेपर शणगारचंवरीके पश्चिम द्वारमें घुसते हुए दाहिनी वाजुके एक स्तम्भमें खुदी हुई प्रशस्ति.

संवत् १५०५ वर्षे राणाश्रीलाखापुत्रराणाश्रीमोक्छनंदनराणाश्रीकुम्भकर्ण कोश्राव्यापारिणा साहकोलापुत्ररत्न भंडारीश्रीवेलाकेनभार्यावील्हणदेवी जयमान-भार्यारतनादेपुत्र मं॰ मूधराज मं० धनराज मं० कुरपालादिपुत्रयुतेन श्रीत्रश्रापदाङ्गः श्रीश्रीश्री शांतिनाथमूलनायकः प्रासादः कारितः श्रीजिनसागरसूरिप्रतिष्टितः श्री खरतरगच्छे चिरं राजतु श्रीजिनराजसूरिश्रीजिनचन्द्रसूरि श्रीजिनसागरसूरिपद्दां-भोजार्कनंदत् श्रीजिनसुन्दरसूरिप्रसादतः शुभं भवतु पं० उदयशीलगणिनंनामिति.





२१-कुम्भलमेरपरके मामादेवके मन्दिरकी प्रशास्तिके चौथे पाषाणका अक्षरान्तर. चतुर्थी पट्टिका.

अर्चिभिः किमु सप्ताभिः परिवृतः सप्तार्चिरत्रागतः किं वा सप्तभिरेव सप्तिभि-रिहायात्मप्तमिर्दिवं ॥ इत्थं सप्तिमरिन्वतः सुतवरैस्तैः शस्त्रपूतैः सह प्राप्ते बुद्धिर-भृत्सुपर्वन्यतेः श्रीलक्ष्मिसिंहे नृषे ॥ १८० असिर्यस्यारातिश्रमरतितरां शीर्षकमले सराङ्गोगादेवोपि हि समधिभूर्मालवभुवः॥ विजिग्ये येनाजौ निजभुज़सुजंगो-र्जगरल प्रसारात् सिंहांतः समभवद्सौ लक्ष्मन्पतिः ॥ १८१ इति महाराणाश्री-ठषमसीवर्णनम् ॥ अथ ऋरिसिंहवर्णनम् ॥ अभून्वसिंहप्रतिमोरिसिंहस्तद-न्वये भव्यपरंपराद्ये ॥ विभेद यो वैश्गिजेन्द्रकुम्भस्थलीमनूनां नखखडुघातैः ॥ १८२ पीतवैरिरुधिराद्विपुलांगादुद्धताद्यद्सिरूष्णभुजंगात्॥ अद्भुतं समभवत् सक्लाशा-मंडनं नवयशस्तुहिनाभं ॥ १८३ शशिधवलया कीर्त्येतीवप्रतापदिवाकरद्यति-मिलितया मन्ये प्रत्याययिवयासते ॥ रजतिनचयं दास्येचंचन्महारजतं तया त्य-जतु विपुलां चित्ते चिन्तावनीपकमण्डली ॥ १८४ इति श्रारिसिंहवर्णनम् ॥ महाराणाश्रीहम्मीरवर्णनम् ॥ हम्मीरवीरो रणरंगधीरो वाङ्माधुरी-तर्जितकेकिकीरः ॥ धराधवालंकरणैकहीरस्तत्तद्वनीभूषितसिन्धुतीरः ॥ १८५ मन्येभूत्सुरगोरगोः समभवत् कल्पद्रुमः कल्पनातीतोरोहणपर्वतोपि सुधियां नोमा-नसं रोहात ॥ चिन्ताइमापि जनैर्जडाच जडतां धत्तेधिकां भूधवेदानश्रोन्नतचारुपाणि-कमले कर्णादयः के पुनः ॥ १८६ यद्पितैरथिजनस्तुरंगभैरनर्घ्वहेमांगदहार-कुंडछैः ॥ ऋछंकृतः कल्पतरौ कृताश्रयं सुराधिराजं हसतीव वैभवात् ॥ १८७ कटकतुरगहेषाविश्रुतेस्त्यक्तधेर्थे व्रजति च रघुभूपे कांदिशीके पलाय्य ॥ भ्रहह विषमधाटीत्रौढपंचाननोसावरिपुरमतिदुर्गं चेळवाटं विजिग्ये ॥ १८८ ईश्वरा-राधने दाने वीरश्रीवरणे रणे ॥ कदाचिन्नैव विश्रांतः करो हम्मीरभूपतेः ॥ १८९ स क्षेत्रसिंहे तनये निधाय तेजः स्वकीयं त्रिदिवं जगाम ॥ वन्हो यथाकोस्तमयं हि भावो महात्मनामत्रनिसर्गसिदः ॥ १९० इति महाराणाश्रीहम्भीरवर्णनम् ॥ श्रथ महाराणाश्रीक्षेत्रसिंहवर्णनम् ॥ ततोरिभूमीश्रमहेभसिंहः स्वनाद्वित्रासि-तमत्तासिंहः ॥ संभावनामोदितसत्यासिंहः शशास भूमिं किल क्षेत्रसिंहः ॥ १९१ येनानर्गरुभञ्चदीर्णहद्या श्रीचित्रकूटांतिके तत्तत्सैनिकघोरवीरानिनदप्रध्वस्तधेर्यो-दया ॥ मन्ये यावनवाहिनी निजपरित्राणस्य हेतोरळं भूनिक्षेपिमषेण भीपरवशा पातालमूलं ययो ॥ १९२ संग्रामाजिरसीम्नि शोर्थविलसहोर्देडहेलोछसञ्चापप्रो-द्रतवाणरुष्टिशमितारातिप्रतापानलः ॥ वीरश्रीरणमञ्जमूर्जितशकक्ष्मापालगर्वातकं





रफूर्जदुर्जसमण्डलेश्वसमसौ काराग्रहेवीबसत् ॥ १९३ व्यर्थीनु नूनं महदुयमोः यदि चेत्यं वचस्तत्सफलं करिष्णुः ॥ शोध्यां पुरीमातलमूलधारं स्वदेलवाटं पुरमानिनाय वीरस्य यस्य समरेधिकरं कृपाणीमृत्कंचुकामरिभटानिलबद्धतृष्णां॥ दृष्ट्वा भुजंगयुवतीमिव वैरिवर्गास्त्रासात्समुद्रमपि गोः पदतामनेषुः ॥ १९५ माद्य-न्माचन्महेभप्रखरकरहतिक्षिप्तराजन्ययूथों यं खानः पत्तनेशोदफर इति समासाच कुण्ठी वभूव ॥ सोयं मङ्कोरणादिः शककुळविनतादत्तवैधव्यदीक्षः कारागारे यदिये नृपतिशतयुते संस्तरं नापि लेभे ॥ १९६ शश्वचंचलवाजिवीचितरलं सच्छस्न-तिम्याकुछं माद्यत्कुंभिसपक्षखेलद्वलं सत्पत्तिमीलज्जलं ॥ रथ्यायाह्चलाचलं स्फ्रदमीसाहांबुनाथोज्वलं यो रोपादापिबच्छकार्णवमगरत्यंतं समूहेखिलं॥ १९७ हाडावटीदेशपतीन्स जित्वा तन्मएडलं चात्मवशीचकार ॥ तदत्र चित्रं खलु यत्क-रान्तं तदेव तेपामिह यो वभंज ॥ १९८ यात्रोत्तुंगतुरंगचंचळखुराघातोत्थिते रेणुभिः सेहे यस्य न लुप्तरिमपटलव्याजात्प्रतापं रविः॥ तिच्चत्रं किमुसादलादिक-नृपा यत्त्राकृतास्तत्रसुरत्यक्का स्वानि पुराणि कस्तु विलनां सूक्ष्मो गुरुवीपुरः॥ १९९ शस्त्राशस्त्रिहताजिलंपटभटवातोच्छलच्छे।णितछन्नप्रोद्गतपांशुपुंजविसरत्प्रादुर्भवत्क -र्दमं ॥ त्रस्तः सामिह्तो रणेशकपतिर्यस्मात्तथा माळवक्ष्मापोद्यापियथा भयेन चिकतः स्वप्नेपि तं पश्याति॥ २०० वारंवारमनेकवारणघटासंघहवित्रासितानेकक्ष्मापतिवीर-मालवदाकाधीदौकगर्वीतकः॥संयामाजिरसंगतारिनगरीलुंटाकबाहुर्नृपः कारागारनि-वासिनो व्यरचयचोगुर्जरान् भूमिपान् ॥ २०१ अमीसाहिरयाहि येनाहिनेव स्फुर-द्भेक एकांगवीरव्रतेन ॥ जगन्त्राणकृद्यस्य पाणी ऋपाणः प्रसिद्धोभवद्भपतिः खेत-राणः ॥ २०२ गुरोः प्रसादाद्धिगम्यः विद्यामष्टांगयोगस्थिरचित्तद्यतिः ॥ ब्रह्मै-कतानः परमात्मभूयं जगाम संसारनिवृत्तवुद्धिः ॥ २०३ इति महाराणाश्रीक्षेत्र-सिंहवर्णनम् ॥ त्र्रथ महाराणाश्रीलक्षसेनवर्णनम् ॥ सहस्रनेत्रािव वैजयंतो महा-समुद्रादिव शीतरिंमः॥ मुनेः पुलस्त्यादिव वित्तनाथो वभूव, तस्मादिव लक्षसेनः ॥ २०४ यक्षेत्राः किमयं नसोन्यवनागः किं धर्मसूर्नानुजः स्फीतः सोयमयं वाले-स्त्रिपदिकामात्रप्रदः किं नसः ॥ इत्थं तुल्यसुवर्णदानसमये यः पारिशेष्यान्मितो विद्वद्भिः स्वभुजार्जिताधिकधनः श्रीलक्षसिंहो नृपः ॥,२०५ जंबूद्रवः किं परि-छोड्य, राज्ञा नीतः सुमेरुर्नुसमाहतो वा ॥ इत्यूहिरे तुल्यसुवर्णराशिमुचैरवेक्ष्यास्य-वनीपकौघाः ॥ २०६ कीनाशपाशान् सकलानपास्थत यस्त्रिस्थलीमोचनतः शकेभ्यः ॥ तुलादिदानातिभरव्यतारी छक्ष्यारूयभूपो निहतः प्रतीपः॥ २०७ रविरिवः निक्तीं निपातुषारान् विधुरिवः यामवती महांधकारान् ॥ पवनइव



घनाञ्चवार्कभासं यवनकराच्च गयां मुमोचयदाः ॥ २०८ संलोपादिव विप्रवृत्ति-मचलां दास्यादिव ब्राह्मणीं गां पंकादिव मोचयन् खलु गयां बंधान्महीवछभः॥ ष्यागोपालकभूमिपालमसक्चिकेखिलान् याचकान् दत्वा मुक्तिमहामृतं पितृगणा-नानंदयच्चापरं ॥ २०९ न कांचनतुलामसी बहुविधाय मंदादरो न कांचनतुलां परैः सममवाप्तुमैच्छत् कचित् ॥ गयामपि विमोत्त्य तां तुरगयानहेमादिभि श्र्यकार पृथिवीश्वरः किमु गयां स्वकीर्ति पुनः ॥ २१० अमोचयद्यवनकराद्रयामयं तुलां व्यथा द्मितपराक्रमोमिताः॥ अपूजयत्कनकभरेर्महीसुरानकारयत् सुरनिलयान्महोन्नतान् ॥ २११ मेदानाराद्र इसादु इसत्तद्भेरीधीरध्वानविध्वस्तधैर्यान् ॥ कारं कारं यो अहीदु-यतेजा दग्धारातिर्वर्द्धनारूयं गिरीन्द्रं ॥ २१२ हर्यक्ष्यवछक्ष्यनरेश्वरस्य छत्तिप्र-रित्स्वभुजार्जितेव ॥ ये भुंजते चान्यवलोपपन्नं यासं शृगाला इव मूमिपालाः ॥ २१३ यद्धितरिर्थगणोमहद्भिर्यामेरनतैरभजन्तपत्वं ॥ तदंकितैः शासनपत्रपूरी-रनारतं पुस्तकवानिवासीत् ॥ २१४ विमोचितान् बहुवि्धघोरसंसृतेर्विछोकितुं जननिचयानिवागमत्॥शिवांतिकंशिवचरितःशिवाधवक्रमांबुजार्चनपरिहीणकल्मपः ॥ २१५ इति श्रीमहाराणा श्रीलक्षसेन वर्णनम् ॥ अथ महाराजाधिराजमहाराणा श्रीसगांकमोकलेन्द्रवर्णनम् ॥ अर्णोधेरिवपारिजातकतरुश्रंडचुतेर्द्एडमृचद्रत्स-र्वसुपर्वणामधिपतेरासीज्ञयंतो यथा ॥ ईशस्येव पडाननो रघुपतेर्यद्वत्कुशो भूपते रस्यासीदतुलत्रतापतपनः श्रीमोकलेन्द्रोंगजः॥ २१६ यो वित्रानिमतान् हिलंक-खयतः काइर्येन वत्तेरळं वेदं सांगमपाठयत् कलिगलग्रस्ते धरित्रीतळे ॥ दैत्यान् मीन-इवापरः श्रुतवतामानंदकंदः कलाकौशल्यव्रततीनवीनजलदो भूमएडलाखएडलः ॥ २१७ हष्ट्रेनं रचयन्तमद्भुततुलाहेम्नः सदा संपतद्यागाज्याहुतितर्पितो व्यचर-यन्मन्येतुलोपायनम् ॥ तत्पूर्त्ये कनकाचलंकरमहारज्जूच चेलोपमौ सूर्याचंद्रमसौ हिमाद्रिमकरे। दंडं सुरग्रामणीः ॥ २१८ एतन्मुक्तगयाविसुक्तपित्वभिः प्रोह्णंध्यमानां हठाद्दृष्ट्वा संयमिनीं छिखत्यनुशयादित्थं तु भूमिं यमः ॥ किं सामर्थ्यमपोहितं खलु कछेर्याताः क कामादयो युक्तं याति न कोधिकारविरतौ वकेधिकां काछतां ॥ २१९ नलः किमैलः किमु मन्मथोवा किमाश्विनेयद्वितयादिहैकः ॥ कलंकमुक्तः किम यामिनीशस्वित्यं जनो यत्र वितर्कमेति॥ २२० आलोड्याशुसपादलक्षमिललं जालंधरान् कंपयन् ढिर्झी शंकितनायकां व्यचरयन्नादाय शाकंभरीं ॥ पीरोजं समहंमदंशरशतैरापात्य यः प्रोछसन् कुंतवातिपातदीर्णहदयास्तस्यावधीदंतिनः ॥ २२१ नृपः समाधीश्वरसिद्धतेजाः समाधिभाजां परमं रहस्यं ॥ आराध्य तस्याख्यमुद्धार श्रीचित्रकूटे मणितोरणांकं ॥ २२२ तीर्थमत्र ऋणमोचनं



महत्पापमोचनमपि क्षितीश्वरः ॥ चारुकुंडमपि सेतुमएडनं मएडनं त्रिजगतामपि व्यधात् ॥ २२३ यः सुधांशुमुकुटित्रयांगणे वाहनं मृगपति मनोरमं ॥ निर्मितं सकलधातुभक्तिभिः पीठरक्षणविधाविव व्यधात् ॥ २२४ पक्षिराजमपि चक्रपाणये हेमनिर्मितमसो दधो नृपः ॥ येन नीलजलद्क्लविर्धिमुश्चंचलायुतइवाधिकं बभौ ॥ २२५ जगति विश्रुतिमाप समोकलः प्रतिभटक्षितिपैरसमोकलः ॥ रविसुराधि पशेषसमोकलप्रतिनिधिर्भुवनेपि समोकलः । २२६ स न्वरो न्वरोचितवेषमृत् पवनभृत्पवनोदितवैभवः ॥ अवनतो वनतोपि महत्तरे सकलमोकलमोकला ॥ २२७ दण्ड श्छेत्रेषु भीतिर्विहित विहतितो बंधनं सारणीषु प्रायः सारीषु हिंसार-तितातिषु कटाक्षांगुलीतर्जनादां ॥ भेदः कोशोंबुजानां हतिरपि मनसश्चारुगेहेषु नित्यं यस्मिन् शासत्यनर्घ्यभवदिह वसुधाराजि राजन्वतीत्थं ॥ २२८ व्यस्तैराजननंदिनं दिनमधि प्रतेर्दधीच्यादिभिः दानैरेभिरछंकृतानुकृतिकव्यापारपारंगमैः॥ मत्वेतीव निराकृतोच वसुधानाथोरुदानक्रमः श्रीमानत्रं समस्तदाननिलयं ब्रह्माएडदानं व्यधात् ॥ २२९ अमुष्मादुद्भृतः सततमनुभूतार्थनिगमः क्षमः प्रौढक्षोणीपरि-रुढहढोन्मादहातिषु ॥ चरित्रेण स्वीयान् वयमाति पवित्रेण कलयन् कलौ धर्माधारो गुरुगरिमभूमोंकलविभुः ॥ २३० अंगाः संत्राप्तभंगाः रस्तवनविटपाः कामरूपा विरूपा वंगागंगैकसंगा गतविरुद्मदा जातसादा निषादाः ॥ चीना संग्रामदीनाः स्खलदिसधनुषो भीतिशुष्कास्तुरुष्का भूमी एष्ठे गरिष्ठ स्फुरित महिमानि क्ष्मापते-मींकलस्य ॥ २३१ तापं तापं वाहुशोर्याग्निनासों क्षेपं क्षेपं वेरिरक्तोदकोघे ॥ नायं नायं दार्ह्यमेवं कृपाणी भेदं भेदं भानुविंबं विवेश ॥ २३२ इति महाराजाधिराज महाराणा श्रीमृगांकमोकलेन्द्रवर्णनम् ॥ अथ महाराजाधिराज रायराया राणेराय महाराणा श्री कुम्भकर्णवर्णनम् ॥ मूळं धर्मतरोः फळं श्रुतवतां पुण्यस्य गेहं श्रियामाधारः सुगुणोत्करस्य जनिभूः सत्यस्य धामौजसः ॥ धेर्यस्यापि परावाधिः प्रतिनिधिः कल्पद्रुमस्याखिलां वीरस्तत्तनयः प्रशास्ति जगतीं श्रीकुम्भकर्णो तृपः ॥ २३३ समस्तदिग्मण्डळळव्धवर्णः स्फुरत्प्रतापाधरितार्कवर्णः ॥ स्वदानभूसा जित-भोजकर्णस्ततोमहीं रक्षति कुम्भकर्णः ॥ २३४ उपास्य जन्मत्रितये गजास्यकनीय-सोमातरमेकराक्तेः॥ श्रीकुम्भकर्णीयमलाभि साध्वया सौभाग्यदेव्या तनयस्त्रिशाक्तिः ॥ २३५ त्रतः क्षितिभुजां मणेर्निजकुलस्य चूडामणिः प्रसिद्धगुणसभ्रमो जगति कुभनामा नृपः॥ प्रवीरमद्भंजनः प्रमुदितः प्रजारंजनादजायत निजायतेक्षणजित-न्दिरामान्दिरः ॥ २३६ विदानुङ्खः पश्चाद्भवमपि भुजयोस्तां विभर्ति क्षिणोति क्षुद्रान् बध्या वर्लिद्विडुलमहिततरक्षत्रमुम्छाच हत्वा ॥ रक्षोरूपारिमुर्वीभरन्पशमनः



सुक्षमी म्लेच्छघाती जीयात् श्रीकुम्भकर्णो द्याविधकृतिकृत् श्रीपतिः कोपि नव्यः॥ २३७ लक्ष्मीशानंदकत्वात् त्रिभुवनरमणीिचत्तसंमोहकत्वाह्मावएयावा-सभूत्वावपुरमछतया कुम्भकर्णो महीन्द्रः ॥ कामं कामास्तु सोस्त्री स्त्रीजनं जेतुकामः संयामेनने साक्षाक्रियत इति नवं स्त्रीजनो स्त्रीजनोपि ॥ २३८ विश्राजते सकलभूवलयैकवीरः श्रीमदणटवसुधोदरणैक-धीरः ॥ यस्यैकिछिगनिजसेवकइत्युदारा कीर्तिप्रशस्तिरचछां सुरभीकरोति॥२२९ एकछिंगनिलयं च खंडितं प्रोचतोरणलसन्मणिचकं ॥ भानुविविभालितोच्चपताकं तुन्दरं पुनरकारयन्तृपः ॥ २४० माभृत् क्षूभ्यदतच्छदुग्धजलधिस्वच्छोच्छलद्वीचि-ठकत्तरसर्छतपूर्वपूरुपयशस्तरसंकुचह्रतिमत् ॥ इत्यं चारुविचार्य कुम्भन्दपतिस्तानेक-हिंगे व्यथात् रम्यान् मंडपहेमदंडकलशान् श्रेलोक्यशोभातिगान् ॥ २४१ निः इंकः काव्यसदर्भे रणारंभे च निर्भयः ॥ विरूयातः कुंभकर्णोयमिति निः इंकनिर्भयः ॥ २४२ व्रजाति विजययात्रां यत्र वित्रस्तदात्रीं हयखुरखरघातीत्खातधूळीनिळीनं गगनतलमशेषं वीक्ष्य संजातमोहो नयति रविरथाश्वान् सारथिः साहिसक्यात् ॥२४३ श्रीचित्रकृटविभुरयमुत्रततस्वारिशातितारातिः ॥ गिरिजाचरणसरोहहरोलंबः कुंभभूपतिजयिति ॥ २४४ विख्यातकीर्तिगृहदत्तखुमाणशाखिवाहाजयप्रभृतिभूप-तिवंशरवं॥ श्रीक्षेत्ररुक्षन्यमोक्रम्मिपारुसिंहासनं सफ्रस्यत्यथं कुम्भकर्णः ॥ ४४५ या नारदीयनगरावनिनाथकस्य नार्या निरन्तरमचीकरदत्रदास्यं॥ तां कुम्भकर्णंनप-तेरिह कः सहेत वाणावलीमसमसंगरसञ्चारणोः ॥ २४६ योगिनीपुरमजेयमप्य-सीयोगिनीचरणिक्सो नृपः ॥ कुंतलाकितवैरिसुंदरीविम्मोरिमतिविक्रमोगृहीत् ॥ २४७ ऋरिंदमः स्वाङ्घिसरोजसम्नं विशोध्य शोध्याधिपतित्रतीपं ॥ अरुंतुदं कंट-कमिद्धतेजा भंक्ताक्षिपद्धमितलोसिसूच्या ॥ २४८ येन वैरिकुलं हत्वा मंडोवरपुरग्रहे ॥ ञ्जनायि ज्ञान्तिरोपारिनर्नागरीनयनाम्युभिः २४९ विग्रह्य हम्मीरपुरं ज्ञारोत्करैर्नि-यह्य तस्मिन् रणवीरविक्रमं॥ पर्यग्रहीदंबुजमंजुळोचना महीमहेन्द्रो नरपालकन्यकाः ॥ २५० नानादिग्भ्यो राजकन्त्राः समेत्य क्षोणीपाठं कुम्भकर्णे श्रयते ॥ सत्यं रत्नं जायते सागरादी युक्तं विष्णोर्वक्षएवास्य धाम ॥ २५१ त्रार्ताः काश्चिद्धटेन प्रति-न्यतिभटान् दुण्डयित्वा च काश्चित् काश्चिद्राजन्यवर्येर्धनगजतुरगेः सार्द्धमानीय दत्ताः ॥ अन्याः प्रोद्धा विधाटीबलकृतहरणाः प्रत्यहं राजकन्या नव्या नव्या मही-भृत्सुविधिपरिणयत्येप कामो नवीनः॥ २५२ स धन्यो धान्यनगरमामूलादुदम्-लयत्॥ पुरारिविक्रमो यागपुरं पुरमिवाजयत्॥ २५३ न्वालाविर्वलयितां व्यतनोध-वाठीं मन्नीरवीरमुद्वीवहदेष नीरं॥ यो वर्दमानिगरिमा तु विजित्य तस्मिन्मेदानमद्द-



द्वविधीनधाक्षीत् ॥ २५४ जवालीदवालीशिखावच्छिखाली समालीढमालीकराली-त्रताली ॥ मनीरांधकारं क्षणाचस्य संख्ये क्षिपक्षेप्यमन्यैर्नयद्भपद्गिः॥ २५५ जनकाचलमुच्चशेखरं बलवन्मालवनाथमस्तके ॥ प्रवरं गिरिदुर्गमुद्धतश्चरणं वामिमव न्यधाद्यं॥ २५६ महोज्ञजनकाचले निखिलमालवक्ष्मापतेर्गले पद्मिव न्यधाद्मित-विक्रमो भूपतिः॥ सरांसि जयवर्द्धते कृतपुरेपि यो वर्द्धने महामहिमशेखरे विपुलवप्रमु-यद्यतिः ॥ २५७ जनकाचलमग्रहीदलं महती चंपवतीमतीतपत् ॥ गिरिसुन्दरखो-खराडनावनिवजायुधएष भूपतिः ॥ २५८ त्रत्यर्थिपार्थिवपराजयजन्महेतुर्वन्दावती-पुरमदीदहदेष वीरः ॥ तद्गरीराटिगिरिदुर्गमपि क्षणेन संक्षोभमाप यदपारपराऋमेण ॥ २५९ महारएयपुरं वरेएयमनलज्वालावलीढं व्यघाद्वीरः सिंहपुरीमबीभरदसिप्र-ध्वस्तवैरिव्रजैः यत्नं रत्नपुरप्रभंजनविधावाधाय धीमानतो नायं नायमनेकराजनिक-रान् काराग्रहेवीवसत् ॥ २६० पदातीनां पाद्छक्षं सपाद्छक्षनीवृतं ॥ कृत्वा मल्लारणवीरो रणस्तंभं तथाजयत् ॥ २६१ त्र्याचदाद्रिदलनेन दारुणः कोटडा-कलहकेलिकेसरी ॥ कुम्भकर्णन्यतिर्ववावदो धूलनोद्दतभुजो विराजते ॥ २६२ नमानेकन्पालमोलिनिकरप्रत्युप्तहीरांकुरश्रेणीरिइमिमलन्नखद्युतिभरः शत्रून् रण-प्रांगणे ॥ दीघीदोलितबाहुद्गडविलसत्कोद्ग्डद्गडोह्रसद्वाणास्तान्विरचय्य मण्ड-लकरं दुर्गं क्षणेनाजयत् ॥ २६३ जित्वा देशमनेकदुर्गविषमं हाडावटीं हेलया तन्ना-थान् करदान्विधाय च जयस्तम्भानुद्रतंभयत् ॥ दुर्गे गोपुरमत्र षट्पुरमपि प्रौढां-च रुन्दावतीं श्रीमन्मंडलदुर्गमुच्चविलसच्छालां विशालांपुरीं ॥ २६४ उत्खातमूलं सिछछैः प्रभंजन इव द्रुमं ॥ विशालनगरं राजा समूलमुद्रमूलयत् ॥ २६५ तन्नागरीन-यननीरतरंगिणीनामंगीकृतं किमु समुत्तरणं तुरंगैः ॥ श्रीकुम्भकर्णनृपतिः त्रविती-र्णभंपैरालोडयद्गिरपुरं यदमीभिरुयः ॥ २६६ यदीयगर्जद्रणतूर्यघोषसिंहस्वना-कर्णननष्टरोोर्यः ॥ विहाय दुर्गं सहसा पठायांचकार गोपाळश्वरालवालः॥ २६७ त्यक्ता दीना दीनदीनाधिनाथा दीना बद्धा येन सारंगपुर्यो ॥ योषाः प्रौढाः पारसी-काधिपानां ताः संख्यातुं नैव शक्तोति कोपि ॥ २६८ महोमदो युक्ततरो न वैषः स्वस्वामिघातेन धनार्जनाते ॥ इतीव सारंगपुरं विलोख्य महंमदं त्याजितवान् महंमदं ॥ २६९ गर्जन् म्छेच्छतिमिंगिलाकुलतरं रंगतरंगोर्मिमन् मातंगोद्दतनक्र-चक्रममितं प्राकारवेळाचळं॥ एतदग्धपुराग्निवाडवमसौ यन्माळवांभाोनीधं क्षोणीदाः पिबातिरमखङ्गचुलकैस्तरमादगरत्यः रफुटं ॥ २७० संवत् १५१७ वर्षे शाके १३८२ प्रवर्त्तमाने मार्ग वदि ५ सोमे प्रशस्तिः॥





## २२-श्रीएकलिंगजीके निजमन्दिरमें दक्षिणद्वारके सामनेकी दीवारमें लगी हुई प्रशस्ति.

॥ श्रीगणेशाय नमः॥ उ नमः शिवाय ॥ श्रानन्दोद्दाममूर्त्तिस्त्रिभुवनजननस्थि-त्यपायोप्तकीर्त्तिविध्यानुध्यातधामा निखिलसुरनेरेरेकलिंगोरुनामा ॥ रुद्रो रोद्रा-रिवीरप्रकरतरुवरव्यासह्व्यासमुद्रो माचन्मायोर्द्धकायः स्पृह्यतु जगदुत्साहसंव-र्द्धनाय ॥ १ ॥ यदागमविदो विदां पदममंदमाचक्षते यमिंदुकृतशेखरं हरमतीतिव-श्वापदं ॥ यथामतिमहोदयं तिमह काव्यमातन्वतां शिवं कविकलावतां प्रमथनाथम-भ्यर्चये ॥ २ ॥ उत्साहं सुन्दरी वो दिशतु पशुपतेर्यत्कृपापार्वणेंदोरुचोतः संचितांत-स्तिमिरभरमधिश्रद्दधानं धुनोति ॥ दिव्यं नव्यप्रमोदं कविकुमुद्वनं निः प्रदोषं च तन्वन्काव्यांभोधीनधीतिक्षितिषु नवरस श्रीयुजश्वर्करीति ॥ ३॥ स्फुटं यस्याः पारि-छवनयनकोणेकशरणः कृपालिकोधाग्नि व्वलितवपुरौद्धत्यमधृत ॥ मनोभूरप्यस्या हिमगिरिसुतायास्सकरुणः कटाक्षव्याक्षेपो दिशतु कवितां नः परिणताम् ॥ ४ ॥ कासो मत्कवितोषिति क महिमा खुम्माणभूमीभुजामेवं सत्यपि राजमछन्यतेर्जा-गर्ति काचित्कपा ॥ यामासाच महेश्वरः कविगिरां मार्गे चराम्यर्भकोप्युये व्ययमु-खस्य कंटककुलस्याधाय मोलो पदं ॥ ५॥ श्रस्ति स्वस्तिमती सुपर्वजगती सोंद्य-सर्वस्वभूभूरि श्रीमेहतीमहो विद्धती श्रीमेदपाटावनिः ॥ भूटन्दारकटन्द्मन्द्रिशारः रफुर्जत्पताकोच्छलचेलांदोलनवीज्यमानतराणिविश्वाजिराजनवती ॥ ६ ॥ श्रीमेद्-पाटवसुधा वसुधाधिपत्यचिन्हं बभार मुकुटं किल चित्रकूटं ॥ नोचेदियं सिहमपा-स्य महीमहीपैः रन्याभयं कथमनाथत नाथमस्याः॥ ७ ॥ बाष्पान्ववायध-रणीरमणत्रभावादुर्वीमिमां नाहि परः परिवोभवीति ॥ एवं गणः परिगणध्य शिवस्य कोपि श्रीचित्रकूटशिखरे नगरं व्यधत्त ॥ ८ ॥ यत्र निर्भरविहारिशंब-राडंबरोच्छलदमंदविंदवः॥ अंबरं सुरसरिनिरंतरं चकुरक्रमचलाश्चतुर्दिशः॥ ९॥ नेह मन्दिरमधीरमीक्षते धीरमंदिरमनिंदिरं न च ॥ नेंदिरा वसति नासति रुफुरति दानकल्पना ॥ १० ॥ एकछिंगशिवदत्तवैभवैस्तत्र भूमिरमणैर-भूयत ॥ यहुणानणुमणीगणः कविक्ष्माभुजां भन्नति कंठभूषणं ॥ १५ ॥ श्रीमेद-पाटम्वि नागहदे पुरेभूद्वाष्पोद्विजः शिवपदार्ष्पितचित्तचित्तः॥ यत्कीर्त्तिकेतकिर-न्मकरन्द्विन्दुरिन्दुः प्रचंडरुचि<sup>र्</sup>षचयत्प्रतापः॥ १२ ॥ श्रानंदसुन्द्रमिनिद्रिस-प्युदारमिंदीवरचुतिवगुंठितकंठपीठं ॥ श्रीमित्रकूटगिरिमंदिरमारराघ हारीतराशि-रिह शंकरमेकिंछिंग ॥ १३ ॥ भक्तया तपः प्रगुणया प्रससाद शंभुरेतस्य बाधितम-दाददतुच्छमच्छं ॥ संवर्दमानपरमर्दिरदः प्रभावादन्वग्रहीत् स च मुनिस्तिमह



द्विजेन्द्रम् ॥ १४ ॥ हारीतराशिरभवद्गुरुरस्य साक्षादाराध्य शंभुमभजत्परमं मुदं यः ॥ आशास्यतेशकृपया मुनिना च तेन वंशेस्य निर्जितविरुद्धमधीश्वरत्वं ॥ १५ ॥ हारीतराशिवचनाद्वरमिंदुमौंलेरासाच स द्विजवरो नृपतिर्वभूव॥ पर्ययहीन्नपसुताः शतशः स्वशक्तयाजैषीचराजकमिलां सकलां बुमोज ॥ १६ ॥ दत्वा महीमच्छगुणाय सूनवे नवेंदुमोेिछं हृदि भावयन्तृपः ॥ जगाम बाष्पः परमै-श्वरं महो महोदयं योगयुजामसंशयं ॥ १७ ॥ कति कति न बभूवुभौजखुम्माण-मुस्या रणभरनिरपाये बाष्पभूपान्ववाये ॥ तदिष सदुपनिता मंदसंपत्समूहः सम-भवद्रिसिंहः केवलं वीतमोहः ॥ १८ ॥ चित्रकूटगिरिदुर्गरक्षणे सः क्षणेन विचरन् महारणे ॥ जीवितं परिजहार नोर्जितं वीरवर्त्माने समर्जितं यदाः॥ १९ ॥ नरपतिरिसिंहः पारसिकैः समीकं यद्यमभयचित्रश्चित्रकृटे चकार ॥ असुकृसुम-समूँहैरेनमानर्च चासाविति हितरतिरेतद्वंशजान्नो जहाति ॥ २० ॥ तदनु तदनुभावः शास्त्रवारएयदावः कुसुमविशिखमूर्तिर्विश्वविस्फारकीर्तिः ॥ अमितिसमितिशूरस्तो-षितातिज्ञपूरस्समजाने जयशाली श्रीहमीरोंशुमाली ॥ २१ ॥ केलिवाटपुटभेदनाद-टत् कोटिवाटकटकैरवीवटत् ॥ चेळवाटमटवीघटोत्कटं श्रीहमीरधरणीपुरंदरः ॥ २२ ॥ रफुरद्वाटीधावनुरगखुरविक्षुण्णधरणीसमुन्मीलत्पांशुप्रतिहतपथे भास्क-ररथे ॥ हमीरक्षोणींद्रो विधृतरणमुद्रो रघुन्दपं रटज्भिङ्कीपङ्कीतटपटुकुटीरं व्यरच-यत् ॥ २३ ॥ बिछं कर्णं पार्थं सुरतरुवरं रोहणगिरिं धनेशं स्वर्धेनुं जनिमनुविनि-र्माय जगतां॥ हमीरं निर्मित्युर्घनकनकदानोन्नतकरं रणे धीरं मन्ये विधिरधिकमभ्या-समधृत ॥ २४ ॥ चलह्रलवलजलं तुरगनऋचऋाकुलं महागजगिरिव्रजं प्रचुरवीर-रक्षस्रजं ॥ इलाचलसमुद्रवं समितिजैत्रकर्णार्णवं शुशोष मुनिपुंगवः किल हमीर-भूमीधवः ॥ २५ ॥ ज्ञारीरराज्यसंभारमसारं भावयन्तृपः ॥ हमीरः ज्ञिवपूजार्थे सिंह-वङ्घीपुरं ददौ ॥ २६ ॥ दाशिखण्डमण्डनमखण्डशासनं भवभारभीरुरपयात-यातन ॥ स्थिरमैश्वरं जिगमिषुर्विनश्वरं वपुरुत्ससर्ज स हमीरभूधरः ॥ २७ ॥ क्षेत्रं क्षात्रस्य नेत्रं नयविनयवतो राजवत्तस्य गात्रं धर्मस्यातोमहीपान्निखिलन्यकलाकौ-श्लानां च पात्रं ॥ जैत्रं हम्मीरवंशे विधुरवनिभुजां मित्रमर्थित्रजानामासीदासिं-धुवन्धुद्धृतनृपातितनुः क्षेत्रासिंहः क्षितीशः ॥ २८ ॥ संयामोद्धरविद्विषोद्धतशिखाशा-मित्रमंत्रोज्वछैरभ्युक्य क्षणलाक्षतार्थचरितः त्रोढासिधाराजलैः ॥ योमीसाहिमहा-हिगर्वगरळं मूळादवादीदहत् सक्षत्रिक्षितिसत्त्रभूतविभवः श्रीचित्रकूटेभवत् ॥ २९॥ त्राकारमैलमिभूय विध्य वीरानादाय कोशमिखलं खलु खेतिसिंहः ॥ कारांधकार-मनयद्रणमञ्जभूपमेतन्महीमकृत तत्सुतसात्त्रसह्यः ॥ ३० ॥ दंडाखंडितचंडमंडलक-



रप्राचीनमाचूर्णयत् तन्मध्योद्यतधीरयोधनिधनं निम्मीय निम्मीयधीः॥ हाडामएड-लमुंडखंडनधृतरूफूर्जत्कबन्धोद्धरं कृत्वा संगरमात्मसाद्वसुमतीं श्रीक्षेत्रसिंहोव्यधात् ॥ ३१ ॥ यामं - - - - पनवाडपुरं च खेतनरनाथः ॥ सततसपर्यासंभृति हेतोगिरिजागिरीशयोरिदशत् ॥ ३२ ॥ इष्टापूर्तेरिष्ठदेवानयाक्षीन्नानाद्रव्यैर्विज्ञदै-न्यान्यधाक्षीत् ॥ भारं भूमेश्र्यांगजे योजयित्वा शैवं तेजः क्षेत्रवर्षा विवेश ॥ ३३ ॥ श्रीक्षेत्रक्षितिपे पुरंदरपुरीसाम्बाज्यमासेदुषि क्षोणीं लक्ष्यन्योभिनव्ययुवतीं प्रीत्या बुभोज क्रमात् ॥ यंद मंदमुदाजहार मधुरं विश्रंभमभ्यानयक्रकूरं करमाद्धे न परुषं चक्रे हदा पीडनं ॥ ३४ ॥ जोगादुर्गाधिराजं समरभुवि पराभूय छक्षक्षितींद्रः कन्यारत्नान्यहार्पित्सहगजतुरगैर्येवराज्यं प्रपन्नः ॥ प्रत्यूहव्यूहमोहं प्रणिधिभि-रवधूयां बिठं राजरते निर्व्याजं जागरूको हरचरणरतः पित्र्यराज्यं वुमोज ॥३५॥ थूटन्दारकटन्दसादकृत यहः भारति महीमंडलं मन्ये तन्महिमानसीरितुमना ब्रह्मापि जिह्यायते ॥ दंतिव्रातियक्कचिक्कचिद्जद्वाजिव्रजत्यंजसा कापि स्वर्णित रत्नित कचिदिलां दोलहुकूलत्यि ॥ ३६ ॥ लक्षोवलक्षकीर्तिश्चीरुवनगरं व्यतीतरद्रचिरं॥ चिरवरिवस्यासंभृतिसंपत्तावेकालिंगस्य ॥ ३७॥ गयातीर्थेव्यर्थीकृतकथपुराणस्मृति-पथं राकेः क्रूरालोकेः करकटकनिर्यत्रणमधात् ॥ मुमोचेदं भिता धनकनकटंकेर्भव-भुजां सह प्रत्याद्यानिगडिमह लक्षितिपतिः॥ ३८ ॥ लक्षक्षोणिपतिर्द्विजाय विदुषे भोटिंगनाम्ने ददौ श्रामं पिप्पलिकामुदारविधिना राहूपरुद्धे रवौ ॥ तहत् भद्धनं थराय रुचिरं तं पंचदेवालयं प्रादाह्ममितिर्जलेश्वरदिशि श्रीचित्रकृटाचलात् ॥३९॥लक्षं सुवर्णानि ददौ द्विजेभ्यो लक्षस्तुलादानविधानदक्षः ॥ प्रमाणमेतद्विधिरित्य-तोसा जवेन सायुज्यसुखं सिशेवे ॥ ४० ॥ नालं किलः प्रभवितुं भवितुं न चैनो यस्मिन्प्रशासाते महीं महितप्रभावे॥ श्रीयोकछः समुदितो भुवि उक्षभूपात् पाथो-निधेरिव सुधानिधिरिद्धतेजाः॥ ४१ ॥ शैशवे सदुपदेशमाददे यौवने च विदधे रिपुक्षयं ॥ संततावभिळळापभामिनीः पुष्पसायकभिया न मोकळः ॥ ४२ ॥ सत्पक्षः प्रतिपक्षरुक्षबरुभिजिष्णुर्महासंगरे दूतानंतदगुन्मिषन्मखरातिः श्रीमोकलो भूपतिः॥ आजिं जाजपुरे प्रभूतपुरुषेरालभ्य दंभोलिभृन्नव्यो नाथधराधरोद्धरांशरः स्कंधान-भांक्षीत्क्षणात् ॥ ४३ ॥ कोणे कूणितकर्णधारविभवः श्रीमोकलो भूधवः प्रौढिं नाव-मुपेयुषो जलचरः पीरोजपृथ्वीभुजः॥स्कंघावारमपारवारणमजहाजिब्रजन्याकुलं न्या-वलगत्तरवारिवारिणि रणाकूपारगर्भेक्षिपत् ॥ ४४ ॥ स्वर्धेनुः को श्वेश्मन्यभिवलित पाळत्यंगणे कल्पशाखी चिन्तारलं वियतं वसति मधिवसत्यस्य किं वेति भूपः॥ प्राप्याकूप्यंसरूप्यप्रकरमभिमतं मोकलक्षोणिपालान्नागुष्मिनकैः कवीदौः प्रतिदिश्-





व्याप्रतैः ॥ त्रासेन त्रित भूभृतामनुगतः श्लोणीभुजामुत्सवैः काले कापि जगाम कुंभन्दपतिः श्रीचन्द्रचूडास्पदं ॥ ६१ ॥ श्रीकुंभकर्णादणींधेर्जातोरितिमिराप-हत् ॥ धत्ते कुवलयामोदं राजमङः सुधाकरः ॥ ६२ ॥ योगिनीपुरगिरींद्रकंद्रं हीरहेममणिपूर्णमंदिरं ॥ अध्यरोहदहितेषु केसरी राजमञ्जगतीपुरंदरः॥ ६३॥ अवर्षत्संयामे सरमसमसौ दाडिमपुरे धराधीशस्तस्माद्भवद्नणुः शोणितसरित्॥ रखलन्मूलरतूलोपिमतगरिमाक्षेमकुपितः पतन्तीरे यस्यास्तटविटपिवाटे विघटितः ॥ ६४ ॥ श्रीराजमञ्जन्पतिर्नपतीव्रतापतिरमद्युतिः करनिरस्तखटांघकारः ॥ स चित्रकूटनगमिंद्रहरिाद्गरींद्रमाक्रामित्सम जवनाधिकवाजिवर्गैः ॥ ६५॥ श्रीकर्णा-दित्यवंशं प्रमथपतिपरीतोषसंप्राप्तदेशं पापिष्ठो नाधितिष्ठेदिति मुदितमना राजमङ्शो महीन्द्रः ॥ तादक्षोभूत्सपक्षं समरभुवि पराभूय मूढोद्याव्हं निर्वास्यैनं यमाशाभि-मुखमभिमतैरयहीत्कुंभमेरुं ॥ ६६ ॥ आसज्येज्यं हरमनुमनः पावनं राजमङो मङी-मालास्टुलकवये श्रीमहेशाय तुष्टः ॥ श्रामं रत्नप्रभवमभवादत्तये रत्नखेटं क्षोणीभर्ता व्यतरद्रुणे सेहिकेयाभियुक्ते ॥ ६७॥ यन्द्रायंत्रिहलाहित्रविचलदंतावलव्याकुलं वल्गद्वाजिवलक्कमेलककुलं विरूफारवीरारवं ॥ तन्वानं तुमुलं महासिहतिभिः श्री-चित्रकूटे गलद्वी ग्यासशकेश्वरं व्यरचयत् श्रीराजमङ्घो नृपः ॥ ६८ ॥ कश्चिद्रौरो वीरवर्यः शकोघं युद्देमुष्मिन्प्रत्यहं संजहार ॥ तस्मादेतन्नामकामं वभार प्राकारां-श्चित्रकूटैकशृंगे ॥ ६९॥ योधानमुत्र चतुरश्चतुरोमहोज्ञान् गौराभिधान्समधिशृं-गमसावचैषीत् ॥ श्रीराजमञ्जन्यतिः त्रतिमञ्जगर्वसर्वस्वसंहरणचंडभुजानिवाद्रौ ॥ ७० ॥ मन्ये श्रीचित्रकूटाचलशिखरशिरोध्यासमासाय सद्यो यद्योघो गौरसंज्ञो-सुविदितमहिमात्राप्तदुचैर्नभस्तत् ॥ त्रध्वस्तानेकजाश्रच्छकविगलदसृक्पूरसंपर्क्कदोषं निःशेषीकर्नुमिच्छुर्त्रजति सुरसरिद्वारिणि स्नातुकामः ॥ ७१ ॥ जहीरलमहीधरं धरणि छत्र जिद्विक्रमाद्र त्करकंट किंदु मसमा छतेरुत्रतं॥ विभिच भिदुरासि भिविपुल-पक्षमक्षीणवीरुद्क्षिपदिवोपलं समिति राजमङ्को विभुः॥ ७२॥ वंशहाटकहविर्यद-होषीत् क्रोधहव्यभुजि तत्परितुष्टः॥ शोर्यदैवतमयच्छद्तुच्छं कीर्तिमस्य चपतेः शाश-गौरां॥ ७३॥ छद्धतं वा सुधायाः सदनमनुसरत्यंवुराशिः शिशुतं विस्तारं वा हिमांशूर्शिरिधरणिमिमां सानसं वाध्यवात्सीत् ॥ श्रीरामाव्हं सरीयन्नरपतिरतनो-द्राजमळ्स्तदासौ प्रोत्फुळांभोजिमत्थं त्रिदशदशिमनोहंत संशेरतेस्म ॥ ७४ ॥ अचीखनच्छंकरनामधेयं महासरो भूपतिराजमञ्जः ॥ तन्मानसं यज्ञलकेलिलो-थाञ्चाशिश्रियाते गिरिजागिरीशौ॥ ७५॥ श्रीराजमङ्गविभुना समया संकटमसंकटं-सिळिले ॥ अंबरचुंबितरंगं सेतौ तुंगं महासरो व्यरिच ॥ ७६ ॥ मौलौ मंडलहुर्ग-



**(2)** 

मध्यधिपतिः श्रीमेदपाटावनेर्याहं याहमुदारजाफरपरीवारोरुवीरव्रजं॥ कंठच्छेदमचि-क्षिपत्कितितले श्रीराजमङोद्रुतं ग्यासक्षोणिपतेः क्षणान्निपतिता मानोन्नतामी-खयः॥ ७७ ॥ खेरावादतरून् विदार्थ यवनस्कंघान्विभिद्यासिभिईडान्माख्यजान्बला-दुपहरन् भिदंश्य वंशान्दिषां ॥ स्फुर्जत्संगरसूत्रभृद्गिरिधरा संचारिसेनांतरैः कींतै-र्भेडलमुचकैर्व्यरचयत् श्रीराजमङ्गो चपः ॥ ७८ ॥ यत्पाणिस्फीतकुंताहतरिपुरुधिर-त्रोह्नसिंसधुरोधो रंगत्रोन्मत्तयातू इतयुवतिजने तन्वति त्रोहन्त्यं॥ उद्गच्छद्वाजिराज-त्खुरद्धितधरोद्दूतधूर्छीनितांतं नीछांतश्चेरुछीरां भजति सजयति क्षोणिमृद्राजन मङः ॥ ७९ ॥ मांचन्मएडपचएडभूधरहारिहिङ्कीरहोन्मूलनप्रौढाहंकृतिरिद्धसिंधुधर-णीपाथोधिमंथाचळः ॥ रफुर्जादुर्जारचंद्रमंडलरविः कार्यारकंसाच्युतः कर्णाटांधकधू-र्जाटिर्विजयते श्रीराजमहो नृपः ॥ ८० ॥ वाग्मी निर्मेलयामले कृतमतिस्तंत्रे विचि-त्रे विधौ काम्ये राजित राजमञ्जन्यतेर्गोपालभद्दो गुरुः ॥ यस्य स्वत्ययनैरमुष्य विषये संवर्षितासंपदो राज्यप्राज्यमभूदपायमभजन्नुचैररातिश्रियः ॥ ८१ ॥ त्रगीता सुतार्थानुपादानमेकं परं ब्रह्मणयामतस्तुप्रहाणं ॥ श्रदो दाक्षणामर्थिने राज-मङो द्दातिस्म गोपालभङाय तुष्टः॥ ८२ ॥ धानिनि निधनमाप्तेपत्यहीने तदीयं धन-मवनिपभाग्यं प्राहुरर्थागमज्ञाः ॥ विदितनिखिलशास्त्रो राजमछस्तदुइझन् विशदयति यशोभिर्वाष्पभूपान्ववायं ॥ ८३ ॥ या भूब्रोह्मणसात्कृता नृपतिभिः खुम्माणवंशो-द्भवेर्माभूतज्ञनिवस्तुमत्कुलभुवामादेयमापत्स्वपि ॥ इत्याज्ञानविडाडिमध्वनिभरेकत्सा-हयन्वाडवान् धर्मज्ञो भुवि राजमञ्जजगतीजानिर्विजेजीयते ॥ ८४ ॥ कुंभकर्णन्यवं-श्ममिपेरयहारजगतीजानि वितं ॥ नैवभोग्यमिति राजमङगीर्मान्यतामगमद्यभू-भुजां ॥ ८५ ॥ पूर्वक्षोणिपतिप्रदत्तनिखिलयामोपहारापीणा काले लोपमवाप यावन-जनैः त्रासादभंगोप्यभूत् ॥ उद्घत्योन्नतंभकितंगिनलयं यामांश्चतान्पूर्ववद्दवा संत्रति राजमञ्चन्द्रपतिनीर्वापुरं चार्पयत् ॥ ८६ ॥ आपो यस्मिन्नमलकमलाः शाखिनः सद्रसालाः ज्ञालेयाल्यः सुलभसिल्ला मंजु मौद्रीनमालाः ॥ इक्षुक्षेत्रं मधुरमददा-द्भदृगोपाळनाम्ने थूरयामं तमिह गुरवे राजमङ्घोनरेन्द्रः ॥ ८७ ॥ यदि त्रिभुवनो-दरे स्फुरति दुग्धवारान्निधिः दाद्यी सुरभिरु हसेन्सगमदावदातसुतिः ॥ विभुः क च न केतकं चिद् तदोपमानं यशो लभेत विशद्प्रमं सुरभिराजमञ्जप्रभोः॥ ८८॥ धराभारं यस्मिन्निजमुजयुगेनो दृतवति स्फुटं श्रीहम्मीरिक्षातिपातिकुरुांभोजतरणौ ॥ फणीशो यत्कीतिप्रचुरघनसारैरुपरतिक्रयस्सर्पर्टं विलसति जयत्येष नृपतिः॥८९॥ यञ्चित्यं निहतिशिमित्तरचनामंचत्यपारं च यश्चोतत्पारद्मात्मने पद्मदो न स्यात्परस्मै पदं ॥ दानं कांचनचारु तद्दितनुते श्रीराजमङो विभुर्दम्मस्तत्र वितन्वते विहरिण-





श्रीएकिछंगत्रसादि त्राप्त परमानन्द श्रीहारितराशि मुनिवचन त्राप्त मेदपाट-त्रमुखसमस्तवसुमती साम्राज्य श्रीबापा, खुम्माण, शालिवाहन, नरवाहन, भोज, कर्णादिक अनेक महाराजा इणीवंश हुआ, हणीहीज वंशी अरिशीह चित्रोड़ गढ़ हढ़ त्राकार त्रकार त्रचएड मुजदएड मएडित कोंदंड हुआ, तीयिरोपुत्र विषमधाड पचा-यण कलिकाल कलंकिया राय केदार हम्मीर हुओ, तिणा श्रीएकिलेंग चतुर्मुख मूर्ति धरावी, शिहेलो श्राम देवभोगार्थ चढाव्युं, तीणरो पुत्र अरिराजमत्तमातंग पंचानन-चेतो हुओ, तिणीपि पनवाड श्राम देवपूजार्थ चढ़ाव्युं, तिणरो पुत्र अमोक्षराय मोक्षदाता राथगुरु दानगुरु कुलगुरु वागा गलाराइपरमगुरु लखणसेन हुआ, तिणि



चीरवो याम एकछिंगभोगार्थ चढ़ाव्युं, तिणरा पुत्र द्वापरधर्मावतार विद्वजन दैन्यद्वद्हनदावानल पिरोजखानमानमर्दन राजरुत्तपरमाचार्य श्रीमोकलेन्द्र हुआ, तिणी बांधनवाडो अनि रामुवी याम अनि शिवरात्रि नवशतिजीकाईदाण देल-वाड़ारा ऊपरशु श्रीएकार्छिगपूजारे अर्थ चढ़ाव्या, तिणरो पुत्र अभिनव नन्दकेश्वरा-वतार रिपुरायमीनजलजाल दर्पोधराय भूतभैरव ऋरिहढगिरिराटपक्ष विक्षोभवजा-भिघात अभिनवसरताचार्य श्रीकुंभकर्ण माहिमहेन्द्र हुआ, तिण देव श्रीएकछिंग-पूजोपहारिअर्थे नागद्रह, कठड़ावण, आमलहेडा, भीमाणो, ए च्यार याम चढाव्या, तिण श्रीकुम्भकर्णरा पुत्र गोंडराजन्यवंशाभरण राणी श्री पुवाडरे गर्भरत अश्व, गज, नर, दुर्गपति, चतुर्विधरायमुकुटमणि अष्टगुण चतुर्जाति कामिनीमनमोहन-मीनकेतन असथा संग्रामजित् संगीतार्णव वीरवर्ण प्रख्यकालानल ऋर्थिजन-कल्पनीकल्पद्रुम महाराय श्रीरायमञ्ज राज्य भोगवेइछे. तिणि पूर्वजरीपरिदेवी श्रन्न सर्व प्रवर्ताव्यो, कालिकारे श्राम पूर्व दत्तलोपाणा हुन्त्रा ते वले चढाव्या, देव, ब्राह्मण, साट, नाजका वर्षासन गाम पूर्वजेने त्रापणी दीधी तिण समस्त राजकर मुक्कर कीथा, निधान गुण भूभी घणी भोगवी जिएको अपुत्रिक परलोक पाई तिथि रुंधन राजमन्दिर न आवि, इति आज्ञा वर्तमान प्रासाद शुद्ध कराव्युं, प्रशस्ति नवी करावे मंडावी, ते श्रीराजमळ महाराज जहां छगी, शेष नागरी मस्तककी पृथ्वी रही ता छगी पुत्र, पौत्रपरिवार विक्रम समयातित सं० १५४५ प्रवर्तमाने चैवमासे शुङ्कपक्षे दशमी १० तिथौ गुरुवासरे छिखितं शुभं भवतु॥ (१)

> नारछाई गांवकी पश्चिम तरफ़ आदिनाथके जैनमन्दिरके एक लम्भपरका शिळाळेख.

- 630年·069 =

॥ ५० ॥ श्रीयशोभद्रसूरि गुरुपादुकाभ्यां नमः संवत् १५५७ (२) वर्षे वैशाखमास शुक्कपक्षे पद्यां तिथौ शुक्रवासरे पुनर्वसुऋक्षप्राप्तचंद्रयोगे श्रीसंदेरगच्छे

<sup>(</sup>१) इस प्रशस्तिके ठींक मध्यमें एक शिवलिंगाकार चित्रकाव्य बनाहुआ है, जिसमें पांच श्लोक हैं, परन्तु उस स्थानका पत्थर धिसजाने व टूटजानेके कारण कितने एक अक्षर बिल्कुल जातेरहे हैं, जिससे उसके पूरे श्लोक पढ़नेमें न आसके, इसलिये उस काव्यको यहांपर छोड़ दिया है.

<sup>(</sup>२) भावनगर प्राचीन शोध लंग्रह ए० ९४ से ९६ तक और भावनगरमें छपीहुई प्राकृत ऐंड संस्कृत इन्स्क्रिप्शन्स नामक पुस्तकके ए० १४०-४२ में यह छेख छपा है, जिसमें इस छेखका संवत् १५९७ छि वा है, छोकिन् उस समय महाराणा उयदिसंह राज्य करते थे, न कि रायम्छ, इस-वास्ते इतिहास कार्याछयके सेकेटरी पंडित गौरीशंकर शिरण्वन्द ओझाको नारछाई भेज दर्याफ़्त कराया तो इसका सही संवत् १५५७ पायागया, जो यहांपर दर्ज है.

कलिकालगौतमावतारः समस्तभाविकजनमनोऽबुजविबोधनैकदिनकरः सकललब्ध-विश्रामः युगप्रधानः । जितानेकवादीश्वरहंदः । प्रणतानेकनरनायकमुकुटकोटिघृष्ट-एदारविंदः श्रीसूर्य इव महाप्रसादः चतुःषष्टिसुरेंद्रसंगीयमानसाधुवादः । श्रीखंडेर-कीयगणबुधावतंसः । सुभद्राकुक्षिसरोवरराजहंसः यद्योवीरसाधुकुळांबरनभोमणिः सकलचारित्रिचऋवर्तिवऋचूडामणिः भ० प्रमुश्रीयशोभद्रसूरयः । तत्पट्टेशी-ाहुमानवंदाशृंगारः । लब्धसमस्तानिरवद्यविद्याजलिधपारः श्रीबद्रादेवीद्त्रगु-उपदत्रसादः।स्वविमलकुलप्रबोधनैकप्राप्तपरमयशोवादः।भ०श्रीशालिसूरिः त०श्री-तुमतिसूरिः त० श्रीशान्तिसूरिः त० श्रीईश्वरसूरिः। एवं यथा ऋममनेकगुणमणि-गणरोहणगिरीणां महासूरीणां वंदो पुनः श्रीद्यालिसूरिः त० श्रीसुमतिसूरिः तत्पट्टालंकारहार भ० श्रीशांतिसूरिवराणां सपरिकराणां विजयराज्ये ॥ अथेह । श्रीसूर्यवंशीयमहाराजाधिराजश्रीशिलादित्यवंशे श्रीगुहिद्त-श्रीमेदपाटदेशे राउछश्रीबप्पाकश्रीखुमाणादिमहाराजान्वये। राणाहमीरश्रीखेतसिंहश्रीछखमसिंह-पुत्रश्रीमोकलस्गांकवंशोद्योतकारकप्रतापमार्त्तंडावतारः । त्र्याससुद्रमहीमंडलाखंडल-ञ्चतुलमहाबलराणाश्रीकुंभकर्णपुत्रराणाश्रीरायमङ्गविजयमानप्राज्यराज्ये । तत्पुत्र-महाकुमारश्रीपृथ्वीराजानुशासनात्। श्रीऊकेशवंशे रायजडारीगोत्रे राउलश्रीलापण-पुत्रमं० दूदवंशे मं० मयूरसुत मं० सादूछः। तत्पुत्राभ्यां मं० सीहासमदाभ्यां सद्रांधव मं॰ कर्मसीधारालाखादिसुकुटंवयुताभ्यां श्रीनंद्कुलवत्यां पुर्यो सं ९६४ श्रीयशोभद्रसूरि मंत्रशक्तिसमानीतायां त० सायर कारित देवकुछिकाचुदारतः। सायरनामश्रीजिनवसत्यां । श्रीन्त्रादीश्वरस्य स्थापना कारिता श्रीशांतिस्रिरप्टे ेषेवसुंदर इत्यपरशिष्यनामभिः आ० श्रीईश्वरसूरिभिः इति छघुप्रशस्तिरियं छि० भाचार्यश्रीईश्वरसूरिणा उत्कीर्णा सूत्रधारसोमाकेन ॥ शुभं०

चित्तौड़पर मुहम्मद शाह तुगृछकके समयकी बनी हुई मस्जिदकी फारसी प्रशस्ति (१).

چو آفتاب جهانگیر و بلکه ظل اله \* یگانه ختم سلاطین عصر تغلق شاه ۴

<sup>(</sup>१) इस प्रशस्तिके पाषाणका प्रारंभका भाग टूटजानेले प्रशस्ति छेखके ६ शि.अरों में ते शुरू के तिस्ति (पद) जाते रहे हैं, जिनसे कि साल संवत् मालूम होता, बाकी ९ मिस्त्रे जो पाषाणपर मोतृद हैं, वे यहां पर दर्ज किये गये हैं.



<sup>(</sup>१) भिल्क असदुद्दीन ग्यासुद्दीन तुग्छक्का भतीजा और मुहम्मद तुग्छक्का चचेरा भे ध्या, जिसकी तेज्वीज़से यह मकान या मस्जिद बनी मालूम होती है.